

## ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-प्रन्थमाला [ संस्कृत प्रन्थाङ्क ११ ]

पण्डितप्रवर आशाधर विरचित [स्बोपज्ञ-विद्यति-युत ]

# जिनसहस्रनाम

श्रुतमागरमृरि-विरचित टीका-समन्वित

हिन्दी-भाषानुबाद और विभन्त प्रस्तावना सहित



सम्पादक— पं० हीरालाल जॅन, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम ग्रावृत्ति एक सहस्र प्रति फालगुन, बीर नि० सं० २४८० त्रि० सं० २०१० फलगी १६१४

सृक्ष्य ४ ८०

## स्व॰ पुरुषक्रकोका माना मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तन्तुपृत्र साह शान्तिप्रमादत्रीहारा

#### zizenfoz

# मारतीय ज्ञानपीठ मृतिदेवी जैन-प्रन्थमाला

## संस्कृत यंथांक ११

इक क्षम्बसकाये प्राष्ट्रमः, संस्कृतः चारक्षेत्रः, हित्यां कष्णः प्रतिक्षाः कार्षः प्रार्थाः अववादेवः व्यक्तिक वार्तामिक वीराक्षिक कार्युत्पक चीर प्रित्यत्रेक चार्षः विवादक विकाद कार्युत्पका चात्रुव्यत्वात्र विकाद चार्युत्पकः चात्रुव्यत्वात्र विकाद चार्युत्वात्रः चार्युत्वात्रः चार्युत्वात्रः चार्युत्वात्रः चार्य्यत्रः विकाद्यात्रः विकाद्यात्रः विकाद्यात्रः चार्युत्वात्रः चार्यं चार्युत्वात्रः चार्यं चार्युत्वात्रः चार्यं चा

वश्यमान्त्रा मध्यः इक

डॉ॰ हीगसास जैन,

man no sto far.

बॉ॰ मार्विनाव केमिनाच उपाध्याय,

म्मान गर बीन लिएन

**अक्रक**्ष

स्योध्यात्रमाद गोयकीय, एत्री, अपनंत्र श्रामपंत्र प्रार्ण पूर्णकृष्य गोड समारम

काम्बीय केन्द्र १ स्थातमान्त्र

नवांचिकार सुरक्षित

femme de vece

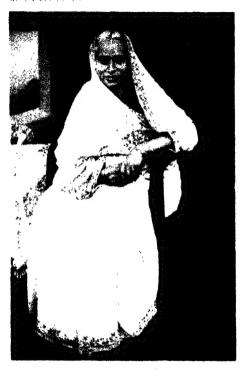

रक्षाण क्षेत्रका क्षात्राक्षण का राणीनव्यक्षण अन

#### JNANA-PITHA MURTIDEVI JAIN GRANTHAMALA

#### SANSKRIT GRANTHA No. 11

# SVOPAJNA VIVRITI YUTA JINA SAHASRANAMA

OF

#### PANDIT ASHADHAR

WITH HINDI TRANSLATION AND INTRODUCTION WITH THE COMMENTARY OF SRUTA SAGAR SURI



transcard and Edited

b.i.

## PANDIT HIRALAL JAIN.

Siddhant - Shastri, Nyayatirtha

Published by

## BHARATIYA JNANAPITHA, KASIII

First Edition 1000 Copies BALGI'N VIR NIRVANA SAMVAT 2480 VIRRABA HAN' AT 2010 PERBUARY 1954,

Prios

#### FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE REVEYOURS I MOTHER

SHRI MURTI DEVI

BHARATIYA JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

## SANSKRIT GRANTHA NO. 11

IN THIS GRANTHAMALA CLITP'ALLY RIGIRD JAIN ANAMY. IN L. W. C. P. P. C. P. P. C. P. C. P. P PAURANIC, LEPKRAUC, SUSTEMPTURE AND STREET CONTRIBUTE. Towers AVAILABLY IN THUSBUL BANGERSE, SPAROUANTA, HING., RANNAL'S AND TABLE BY ... LT LE PLESSISSISSISS THEF RESERVED THE LANG WISH WITH SHEEL TRANSPORTED A STATE OF STATE O

CATALON-PER OF JATA BRADELERA, TAM REPTERA, "TREET, OF ABBRETIA" BUBBLANG & POPULAR DATE LITERATURE, WILL ALSO BE PUBLISHED.

General Editors

PUBLISHER

Dr. Hiraini Jain. M. A. D. Litt. AYCDHYA PRASAD GOYALIYA Dr. A. N. Upadhye, M. A. D. Litt. Secy., BHARATIYA INANAPITHA. DURGARIND HOALL BANARAS

All Rights Rear, and | Vibrama Seminal 2000 Pulk Poles, Still Vira Sem. 2470

## तसर्वेख

मान वर्षे व विद्वर्ष र्यः चनक्यामदासुधी न्यायतीर्व

की पश्चित्र स्त्रुतिवे सांचनप स व पिंत



विनरे परवृति भयार विज्ञा है। बाह्मरीय झान प्राप्त किया चीन मिन्हींने सदा उन्नम एवं विद्युच मानमाचीते प्रात्माहून देखर झान-व्यक्ति पार्म पर चक्तार किया



44144

## विषयानुकमणिका

| प्राथमिक यक्तव्य                  | 9               | <b>ब्रह्मश</b> तक        | ₹•⊏              |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| सम्पादकीय वक्तव्य                 | 3               | 364111                   | 339              |
| श्रादर्श प्रतियोंका परिचय         | 88              | ग्र-त <u>क</u> ुच्छुतक   | <b>१ १</b> 0     |
| प्रस्तावना                        | ٤ş              | श्रुतसागरी टीका १४८-     | १५७              |
| एक हजार ब्राठ नाम ही क्यों        | १३              |                          | १४१              |
| सहस्रनार्मोकी वुलना               | १५              | Labridge                 | १४६              |
| श्राशाधर-सहस्रनाम पर एक दृष्टि    | १६              |                          | १५४              |
| जिनसङ्खनामका माहात्म्य            | २१              | 1016 11.11               | १६५              |
| एक पुनर्शक                        | २१              | an agraga is             | रपम<br>१७२       |
| प्रन्थकारका परिचय                 | २१              |                          | रुपर<br>१८१      |
| जन्मभूमि, वंश परिचय श्रीर समय     | २२              | 111.14.11                | १६५              |
| प्रन्थ-रचना                       | २३              |                          | २०७              |
| श्राशाधरके गुरु और शिष्यवर्ग      | રહ              |                          | २२१              |
| श्रुतसागरका परिचय                 | ٠<br>۲ <u>۲</u> |                          | १४३              |
| समय-विचार                         | २८              | टोकाकार प्रशस्ति         | २५⊏              |
| मन्य-रचना                         | રદ              |                          |                  |
| श्रुतसागरी टीकाके विषयम           | 35              | परिशिष्ट २५६-            | 454              |
| श्रुतसागरका पाण्डित्य             | ₹0              |                          | રપ્રદ            |
| श्रुतसागर पर एक ऋागेप             | =0              |                          | २६१              |
| भुतमागरी टीका-गत कुछ विशेप बार्ते | 3.8             |                          | २७४              |
| श्राशाधरकृत जिनमहस्रनाम मूलपाठ    | ४२              | गधाराद्या                | २७४              |
| जिनसेन '' ''                      | ४६              | व्याकरणसूत्रानुकमार्थका  |                  |
| सकलकीरित '' ''                    | 40              |                          | २७५              |
| इंगचन्द्र '' ''                   | પ્રર            |                          | २७५              |
| मुलग्रन्थ स्वोपश्चिवृति और हिन्दी |                 | संस्कृत पद्मानुक्रमायाका |                  |
| व्याक्या सहित                     | 10              | માજીત                    | र⊏र              |
| जिनशतक                            |                 | अनकायक पद्य-सूचा         | र⊏३              |
| र्यवशासक<br>सर्वशसक               | भ्रु७<br>६३     | त्रवाक्याश-त्र्वा        | ₹<br>7=:         |
| यशार्दशतक<br>यशार्दशतक            | प्र<br>७०       |                          | श्चर             |
| नगर्याः<br>तीर्थन्त्र-ञ्जुतक      | 95<br>5         |                          | श्यप्र<br>श्यप्र |
| नाथशतक                            | 28              | अन्यनानत्त्वा            | रूप<br>रूप       |
| योगिशतक                           | 60              | 1                        |                  |
| निर्वाणशतक                        |                 | द्रशानकानपूर्वा          | रद्ध<br>रद्ध     |
|                                   | ६८              | मन्थनाम-संकेतस्ची        | 400              |

## प्राथमिक वक्तव्य

शातपीठ मूर्तिदेवी जैन प्रंपमालाकी संस्कृत शासाके ऋन्तर्गत प्रस्तुत प्रंपको पाकर पाठक प्रसन्न होंगे । यह बढ़े वन्तोपकी बात है कि यह प्रंपमाला ख्रिक्तित रूपले क्रपने कर्तव्य-पालनमे उन्नति कर रही है । हफका परम क्षेत्र है बातपीठके संस्थापक धर्मार्जन श्रीमान्ते तेठ शान्तिप्रसादती झीर उनकी साहित्य-प्रिय स्त्ती श्रीमती स्मारानीकोको, वो शान्तपीठके संवालन, श्रीर विशेषतः धर्मिक साहित्यके प्रकाशनर्में अध्यन्त उदार रहते हैं । प्रकाशन कर्मको गतिशील वनाये स्वतेन शानपीठके मंत्री श्री श्रीयोध्याप्रसादकी गोवकीय तथा संस्थाके खन्य कार्य-कर्ताश्रीकी तरस्ता और ऋण्यवसाय भी प्रशंतनीय है ।

प्रस्तत प्रत्थ अपनी एक विशेषता रखता है, और वह यह है कि इसका विषय कोई कथानक. दार्शनिक विधेचन व ह्याचारादि सभ्यन्थी उपदेश न डोकर जिनभगवानकी सहस्रनामात्मक स्तति है। एक सहस्र नामोके उल्लेख द्वारा भगवानको वन्दना करनेकी परम्परा प्राचीन-कालसे हिन्द तथा जैनसर्ममें समान रूपसे प्रचलित रही है। न केवल इतना ही, किन्तु सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमात्माके नाम-निर्देशमें वंदिक, बौद्ध और जैनधार्मिक परस्पर भेद सब विलम होकर उनके बीच एकी-करवाकी भावना पाई जाती है। उदाहरवाार्थ, प्रस्तुत आशाघर कृत जिनसहस्रनाममें 'ब्रह्मशतम' और 'बद्धशतभ' नामक परिच्छेदोको देखिये, जहाँ जिन भगवानके ब्रह्मा, चतुर्मुख, विधाता, कमलासन, प्रजापति. हिरण्यगर्भ आदि स्पष्टतः वैदिक परम्पराके इश्वराभिधानी तथा बुद्ध, दशक्ल, शाक्य, सगत. मार्गजत . बोधिसन्त श्रादि बौद्धधर्मके मुविख्यात बुद्धनामोका भी संग्रह किया गया है । यह कोई चोरी या श्रज्ञात श्रनकरणकी बात नहीं है क्योंक कवि स्पष्टतः जान-बहाकर श्रीर सोच समझ कर इन श्रम्य धर्म-विख्यात नामोको प्रहण कर रहे हैं। एसा करनेमें उनका अभिप्राय निस्सन्देह यही है कि भक्त जन भगवानके विषयंम एक्यकी भावनाका अनुभव करें । हिन्द , जिन्हें ब्रह्मा और विधाता कहते हैं, एवं बौद्ध बद्ध व शास्य आर्थ करते हैं, उन्हीं परमेशीको जैन, जिन व अरहन्त कहते हैं। हाँ, इंश्वरके सम्बन्धमें जैनियोकी दार्शनिक मान्यता अन्य धर्मीसे भिन्न है । अतएव उस विषयमें आन्ति उत्पन्न न हा. इसीलिए संभवतः कविने स्वयं अपनी रचनाकी टीका लिखना भी आवश्यक समझा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभाके बलसे तक नामोकी व्यत्पि अपने धर्मकी मान्यतानसार विठलाकर बतला ही है। यही तो भारतीय संस्कृतिकी, श्रीर विशेषतः जैन-श्रानेकान्तकी वह दिव्य सर्पतीमुखी दृष्टि है, जो भेदमें अभेद और अभेदमें भेदकी स्थापना कर, इतर जनोंके मनमे एक उलझन व विस्मय उत्पन्न कर देती है। यही हमारे प्राचीन श्रावियोकी वह प्रेरणा है जो आज भी हमसे गान करा रही है---

> बुद्ध, बीर, जिन, हरि, हर, मझा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो।।

> > श्रथवा

ईश्वर श्रन्लाह तेरे नाम। सबको सन्मति दे भगवान।।

क्षाजकलके सम्प्रदायवारी, प्राचीन श्राचार्योंकी इत उदार और उदान भूमिकाको समर्से और अपनार्वे, इतीमें स्वहित और लोककल्याया है। इत अंपके सम्पादनमें पं॰ हीरालालची शास्त्रीन वो परिश्रम किया है वह अन्यावतोकनसे पाठकीको सम्ब हो जानेगा। अपनी अस्तावनामें उन्होंने अन्यके विषय और अन्यकार सम्बद्धी सभी आतव्य बातोंपर पर्याप्त प्रकाश बातनेका अस्त किया है। टीकाके संघोषनमें खुब यालवानी रखी गई है, और अदुषाद भी भार्मिक संगते किया गया है, जिससे सन्दुल्यापि जैसी शुष्क चर्चा भी स्वरूप और पोष्क हो उठी है और उसके हारा अनेक जैन-सान्यताओंका स्वर्शकरण भी हो गया है। शब्दानुकस्पणिके हारा यह अन्य एक कोशा-विशेषका भी काम दे सकेगा। इस परिश्रमके लिए इस स्व पंडितवीके कुतक हैं।

हमें खाशा और मरोला है कि अन्यमालाके ख्रन्य प्रकाशनोंके समान इस अन्यका भी समुचित सम्मान और उपयोग होता।

> हीरालाल जैन स्रादिनाथ उपाध्ये जिन्यमाला सम्मादक

### प्रकाशन-ब्यय

| ⊏६६।∽) कागृज् २२ × २६=२⊏ पौंड<br>४० रीम १० दिस्ता | ५५८) सम्पादन पारिश्रमिक               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ७६८) छपाई ३) मति पृष्ठ                            | १५०) कार्यालय-व्यवस्था प्रक-संशोधनादि |
| ५५०) जिल्द वॅधाई                                  | २२५) भेंट स्नालोचना ७५ प्रति          |
| ४०) कवर काग्ज                                     | ७५) पोस्टेज मंथ मेंट भेजनेका          |
| २०) कवर डिज़ाइन तथा ब्लाक                         | १७०) विशापन                           |
| ४०) कवर खपाई                                      | ६२५) कमीशन २५ प्रतिशत                 |
| ************                                      |                                       |

कुल लागत ४४९६।=)

१००० प्रति द्वरी । लागत एक प्रति शा)

मुल्य ४ रुपये

## सम्पादकीय

श्रावसे ठीक १५ वर्ष पूर्व बब मैं स्व॰ अद्वेष यं॰ वनस्यामदासबी न्यायतीर्थ (महरीनी) के चरण-साक्षिण्यमें बैठकर झपनी जनमगूमिस्य पाठशालामें अध्ययन कर रहा था, तब अतर्थवमीके दिन पंडितबीने हम लोगोंके साथ स्थानीय मन्दिरके शास्त्र-मंडास्की खान-बीन की और एक रही प्योके करतेको संमायते हुए वे सहसा आन्तरोक्षास्के साथ विस्तय और दुःस्व प्रकट करते हुए बोल उठे कि देखो, कितना सुन्दर अपूर्व प्रत्य यह रहीके सरोमें बंधा हुआ है। उन्होंने तभी एक प्रथक बेटनमें उस प्रतिको मांधा, उस पर अपने प्रथम दंशकेसामस्योके ले लिला और हम लोगोंको बताया कि यह पंडित आशाधरबीके सहस्रनामकी सुन्दर श्रीका है। उसके हाथसे नाम लिखे बेटनमें यह प्रति स्वाल भी स्वर्धित है।

पंदितजीकी उक्त बात मेरे हृदयों खंकित हो गई और अध्ययन-समाप्तिके बाद बक्ते मैं प्रत्यों के सम्पादति कार्यमें लगा, तसींसे सोच प्रधा था कि कर पंत आहाराप्रजीकी स्वीक स्वीक सहस्तामका सम्पादन कर । मैं इस टीकाको पंत आहाराप्रजीकी स्वेपकहरित ही स्वाक्त रहा था ? किन्तु एक बार बन सुप्तिय साहित्यक पंत नाष्ट्रपान्वी मानेक साक पंत्रपाद कि उनकी लिली टीका मेरे गांवके शाक मंडारपे हैं। भी मेगीबी बोले, वह स्वोपकहरित न होकर भुत-सागरी दीका होती, जाकर रेखला। वक मैं देश आया और से देश से सामाप्तिक करना प्रयाप निकला। तनीने में आयापार्थकोंकी लिली सहस्ताम टीकाकी सोवमें रहने लगा। दो वर्ष पूर्व वक में स्कृतन्त्रपाविका नातीने में आयापार्थकोंकी लिली सहस्ताम टीकाकी सोवमें रहने लगा। दो वर्ष पूर्व वक में स्कृतन्त्रपाविका नातीने में आयापार्थकोंकी लिली सहस्ताम मोतिका को से सामाप्त मानिका सामाप्तिक समाप्तिक सामाप्तिक सामा

हर्प है कि इन दो वर्षों में श्रमेक आपत्तियोंके स्नाने पर भी मैं श्री जिनेन्द्रके स्तवन-स्वरूप इस पवित्र प्रन्थको उन्होंके प्रसादसे सम्पादित कर सका ।

प्रस्तुत प्रत्यका सम्पादन का जा ह और स्व प्रतियोक काचारने किया गया है। प्रयक्ष करने पर भी ऋत्य भंडारोकी प्रतियोको में प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी क्षिपक चिन्ताकी कोई बात इस्तिए नहीं है कि का और स्व ये दोनों ही प्रतियां अत्यन्त शुद्ध भी और उनको ही आदर्श भानकर उक्त दोनों श्रीकाओं की प्रेर-कारी तैयार की गई है।

प्रस्तुत संकरणमें सबसे उत्तर मूल रहेक, उसके नीचे स्वोपकवृत्ति और उसके बाद हिन्दीमें मूल रहेकिका ऋषं शब्दशः देकर उसके नीचे दोनों टीकाओंके खाक्रपटे लिली व्याख्या ही गई है और यह प्रयक्त किया है कि मल नामके ख्रार्यको व्यक्त करनेवाला दोनों टीकाओंका ख्रामियाय उसमें व्यक्त कर दिया जाय ।

प्रस्ताननामें यह दिखानेका प्रयक्ष किया है कि सहस्वनामोंकी प्रया कक्ष्ये या कैंते चली। प्रस्तुत संस्करणमें पं ॰ ब्राह्माध्यक्षिके सहस्तामके ब्रांतिरिक ब्रां॰ कितनेत, ब्रां॰ हेमनद्र ब्रोर भट्टाफ सक्तक्ष्मिकि किनसहस्रतामोंका यो कंकतन किया है। याटकमण्य इन चारं सहस्वनामोंके याट करनेके ब्रान्तर यह बान सकेंगे कि साहित्यके भीतर प्रस्पर्ये कितना ब्राह्मान-मदान होता खा है।

प्रस्तावनामें श्राशाध्य सहस्रनामकी विशेषताको व्यक्त करनेका प्रयास किया गया है, उसमें मैं कितना रफता हो सका हूं, यह पाठकोंको उसका अध्ययन करने पर कात हो सकेगा । प्रारंपमें श्रुतवागरी टीकायत इन्छ जातव्य विशेषताओंका मी उनलेख किया गया है । परिशिष्टमें सल स्प्रोकीकी, सहस्र नामीकी, टीकामें उद्भृत व्याकरण-नुर्मोकी और पर्योक्षी श्रकारायनुक्रमणिका दी गई है। टीकामें उद्भृत पय किस अन्यके हैं, यह व्यक्तिक प्रेरेले बन सका, कोड़क ( ) में निर्देश कर दिया है और ख़कात स्थलींके ख़ागे कोड़ककों रिक्त छोड़ दिया गया है। पाठक गया उन्हें श्रपने शुवाण्यवनके साथ स्थल परिवात होने पर पूर कर सकते हैं।

मैंने भीमान् पं॰ नाष्ट्रामको प्रेमीके द्वारा लिखे गये पं॰ श्राशाघर श्रीर शुंतसागरसूरि सम्बन्धी दोनों लेखोंका उनकी 'जैनलाहिल्य श्रीर इतिहास' नामक पुस्तकते लेकर श्रपनी प्रस्तावनामें मर-पूर उपयोग किया है, श्रतः मैं उनका श्रत्यन्त श्रामारी हूं।

पं॰ आशापरजीको स्वोपकश्चित और कुतसागरी टीका ये दोनों ही विद्यार्थियोंके संस्कृत-झानके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रत्येक नामकी निर्वाचके उन्हें संस्कृतका परिकृत आन हो सकेगा। जैन परीवालयोंको चारिए कि ये हो विद्यारद परीवाक राजनकामें पाठम-पुरत्यकके रूपमें स्वीकार हो। हरके प्रारंपिक तीन यातक विशास्त प्रमार संदर्ग, मण्यन्त तीन शतक विशास्त दितीय खंडमें और अनिक्तम चार प्रारक विशास्त प्रमार संदर्ग, प्रण्यान्त दितीय खंडमें प्रदानके दोग्या हैं। इनले खुआंका जुस्तिक्शान तो बढ़ेगा ही, खाय ही वे जैन विद्यात्तक का अनेक महत्त्वपूर्व विपरांचे भी परिचित्त हो ककेंगे, जिनका कि परिचान करने अनेकों शाकोंके स्वाप्यायके भी नहीं हो सकता है। मैं तो अपने जैन विद्यातोंके आग्रह कर्कना कि वे ऐते त्याकत्वा, धमं और त्याय- विपयक जुस्तिक करनेवाले अन्योको राजकीय-संस्कृत महाविधालय नास्त्र और दिन्तू विश्वविद्यालय कारांकि मण्यान परिचाक सामक्रमां स्वीकार करनेका प्रयक्त करें।

प्रस्तुत प्रत्यके सुन्दर सम्पादनके लिए, मैंने यथाशक्ति समुचित प्रयत्न किया है, फिर भी पाठकराण् रह गई त्रुटियोंचे मुक्ते प्रयत्तत करावेंगे, जिससे उनका श्रागामी संस्करणमें यथारयान संशोधन किया जा सके।

दर्याव निवास साबूमल, पो॰ मझावरा ( शांसी ) १५।१२।५३

विनम्र---हीरालाल

## बादर्श प्रतियोंका परिचय

क्ष प्रति—आशाधर-शहसनामकी स्थेपकष्टित यहित यह प्रति लिलितपुरके भी बहे मन्दिरलीके अंडारकी हैं। इसका प्राक्तार १० र्रे × ६ इंच हैं। पत्र-संस्था ४४ हैं। प्रति एक पंकि-संस्था ११ कीर प्रति पंकि क्षप्त रंप्या १२ स्टे हैं। वि शं शं ११ रहे भी का वाया शुक्का १० की लिखी हुई है। किया प्राचीन प्रति परे इसकी प्रतिलिपि की गई है। वह संभवतः क्षतिबीधं-शीखं वहीं होती, अत्यय कहां पर पत्र टूट आरोवे वह पत्री गई वा ककी दहां लेखकने """ हिम प्रतिलिपि की गई है। वह संभवतः क्षतिबीधं-शीखं वह प्रति , इस प्रकार किन्दुक्रोंको स्वकर स्थान छोड़े दिया है। मार्थन संभवतः उठ प्राचीन प्रतिके २-३ पत्र भी गायव रहे हैं, जिनते 'इस प्रतिमं मृत सहक नामके क्षेत्रक हुन १३ ६ त सन्त तककी योका नहीं लिखी हुई है। प्रस्तुत प्रतिकं मार्थमें कोशक्का १०३ की योका के अन्तर लिखा है—

"मुणिश्रीचिनयचन्द्रेल कर्मेन्यायं लिखितम्" । तथा श्रन्तिम पुण्यिकमं लिखा है-"इत्याशायर-युक्तिं जिनव्हत्तामत्त्वनं उत्तातम् । मुणिश्रीचिनयचन्द्रेख लिखितम् ॥ × × × पंचाचायदि-कत्त्वयेथापनयमनियम्थादिनमत्त्रपद्योष प्रावश्चित्ततः " उत्तर्यायपनयमन्त्रेव्यक्तिनाशनितः गृह्वचिद्र्य-प्राप्तिनिमन्त्रेपरेत्य मनिष्वनयचन्द्रेख् भावना माखिता" ॥

हत प्रकार तीन बार मुनिविजयबन्द्रका नामोल्लेख होनेते विदित होता है कि ये वहीं विनयचन्द्र मुनि हैं, बिनका उल्लेख स्वयं पीडतबीने 'प्रत्यावकोरचन्द्रा' कह कर किया और किनको प्रेरणाले होंगे-पंचाको टीका लिली है। यदि यह स्वया है, वो निःस्त्रेह वह प्रति आदि प्राचीन और प्रामाणिक रही होंगे। लिलितपुर्के शास्त्र मंदारके जीये खीयों पत्रीका कई बार खुग्याना करने पर भी उस प्राचीन प्रतिके पत्रोका इन्ह्न भी पता नहीं लग कका। अभी तक आराशस्त्रीको स्लोपक टीकाकी यही एक मात्र प्रति उपलब्ध हुई है, वो कि प्रमोक्ती लिली होने पर भी बहुत शुद्ध है। हसीके आधार पर स्लोपकश्चिको भेषकापी तैयापको गई है।

ज प्रति—यह वरपुरके तेय-पंगी नक् मन्दिरकी प्रति है। इसका क्याकार ११ x ६ इंच है। पन संख्या ११७ है। प्रति एव एंकि-संख्या १३ है कौर प्रति एंकि-क्यूचर-संख्या ४०—४२ है। प्रति लेखन-काल १८५८ है। इस प्रतिमे प्रारंभते ६६ कृष्णाय तक सहस्रतामके मूल स्थेक नहीं है। किन्नु ७वें कृष्णायसे टीकाके साथ मूल स्थेक भी लिखे गये हैं। इसमें प्रायः 'व' के स्थान पर 'व' लिखा गया है। प्रति प्रायः अशुद्ध है। कई स्थलोपर दो दो पॉक्च बूंच गई हैं, फिर भी इससे क्षनेक स्थलों पर पाठ-संसोधनमें सहा-यता मिली है। प्रति हमे श्रीमान् वं० कस्तर्षकृत्वी शास्त्री एम. ए. जयपुरक्षी कृपासे प्राप्त हुई। इसके लिए हम उनके क्रामारी हैं।

द प्रति—यह देहलीके पंचायती मन्दिर (बजूर मध्यंबर) की है। इक्का आकार धा। × १०॥। इंच है। पत्र संख्या २१६ है। प्रति पृष्ठ पंक्ति-संख्या ११ और प्रति पंक्ति श्राह्मर-संख्या २५–२६ है। कागज मोटा बदामी रंगका है। इसकी अन्तिम पुण्यिका इस प्रकार है:—

एं० १८११ वर्षे भाद्रपदमाचे कृष्यापत्ते ६ चन्द्रवाचरे लिखितं मित्र इरिक्षन्द्रस्य इदं पुरतकं । लिखा-इतं विषई लालमनि तत्पुत्र लाला भगवानदायस्य पेंडितस्यायमस्य पठनार्थे दत्तं । क्षिरोंबमध्ये चन्द्रप्रभु चैत्यालये बिनशङ्कतामदीका संपर्ते ॥ क्षीः ॥

स प्रति—यह मेरी जनमभूमि शाब्मल ( शांखी ) के जैनमन्दिरको भुतवागरी रीकाकी प्रति है जो श्रत्यन्त शुद्ध और प्राचीन है। इतका उद्धार श्राव्ये ६५ वर्ष पूर्व स्व० एं० वनस्यामदाध्वीने रही पत्रीके साथ वंचे बस्तेमेंते किया था। इतका झन्तिम पत्र न होनेते प्रति शिखनेका समय तो शांत नहीं हो एका, पर

झाकार-प्रकार, कराब, स्याही झारिको देखते हुए यह निःख्नेह कहा वा सकता है कि यह कमले कम ६०० वर्ष पुरानी तो अवस्य है। हरका झाकार ५×११ हैं । एत संख्या १४६ है। प्रति छुद्र पीक संख्या ११ और प्रतिप्ति झावर संख्या १८-४० है। प्रति झावर संख्या रेन-४० है। प्रति झावर संख्या रेन-४० है। प्रति आवर तुह्र है। सहस्रनामका प्रत्येक नाम लाल रंगले चिनिहत है, विश्वेष उचकी व्यास्थाका प्रारम्भ सहस्रमें आत हो बाता है। प्रतिके सबसे उत्तरी पत्रके उत्तर विल्ला हुआ है:—

''भ० श्रीचर्मकीसिंपटे भ० श्रीपद्मकीसिंगे पुस्तक श्रापच्यो'' विरोजनगर वास्तव्य ॥ शुभं भवतु ॥ श्रद्मभोद्यमतिवागरेया मेपिता । श्रीकरतनगरातु ॥ श्रीरख्य ॥

इश लेखले बिदित होता है कि यह प्रति सूरत (गुजरात) से ब्रह्म श्रीसुमतिसागरने सिंगेन (मण्य भारत) नगरतानी भट्टाफ सोपवक्वीरिक पान भेजी थी। वहिने यह हमारे प्राममें कन कैंग्रे आहे, हक्का कुछ, पता नहीं चलता। इतना सात अवस्य हुआ कि आवंत साममा १०० वर्ष पूनेतक हमारे प्रामके मन्दिरमें सोनागिर-महारक्का गरी थी, सेमब है, बहिक महारक्कांकि साथ वह यहां आहे हो।

स और द इन योनों प्रतियोंने कई बातोंने उमानताएं पाई बाती हैं। एक अतिम बातकी कमानता तो यह माननेक लिए तिबक करती है कि द मिलकी प्रतितिषि स प्रतिके आधारते ही हुई है। वह उमता यह है कि स प्रतिमें भी भुतवागरकी मशास्त्रिकों हुएते स्क्रेक दूव रच्याक 'रेकेन्द्रकीचिं' तकका पाठ स प्रतिमें पावा बाता है और इतना ही द प्रतिमें भी। इनके इतिरिक्त स प्रति सुतते रिजेंच भेनी गई और यह द प्रति में विस्तिकों ही लिली गई। इनकिए बहुत तंमय यही है कि बतः म प्रतिमें अतिम पत्र नहीं होनेने भुतवागरकी प्रशस्ति अध्यो थी, अतः उनने प्रतिक्षिय की बानेवाली द प्रतिमें भी वह अध्यो है लिला गई। दूवर्थ इसने एक बात और किंद्र होती है कि बन द प्रति हो एरे २०० वर्ष प्राचीन है, तो सिनके आधार पर यह लिली गई है, वह अध्यर इसने अधिक प्राचीन होगी। साथ ही यह भी पता चलता है कि आवने २०० वर्ष पूर्व ही स प्रतिका अधिक प्रतान के हो का स्वाने

द् प्रति नयपि स्रपेक्षाइत स्रयुद्ध लिली गयी है, तयापि उत्तरे उन कई स्थलींगर पाट-संशोधनमें मुक्ते पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है, वो कि च प्रतिकी प्राचीन लिलावट होनेंचे मुझसे ठीक-ठीक पढ़े नहीं वा सके थे।

श्रुतवागरकी महारितकी पूर्वि औ० प्रेमीकीकी पुस्तक ''जैनवाहिय और हतिहाव'' के श्रुतवागरके लेखवे की गई है, जिसमें कि उनकी मशस्ति छेउ माश्रिकचंद्रजी बम्बईके मन्य-संग्रहकी प्रति जिनसङ्खनाम-टीकासे उदयुतकी गई है।

स में 0—यह चोलापुरके भी मा अवश्यक गीतम्बन्दवी दोशीके निजी मंशारकी मेरा कापी है, जो कि इंदर मंशारकी मति परने कपाई गई है इस प्रतिमें भी अनेक स्वलींगर पाठ खूटे हुए हैं, फिर भी अनेक पाठींके शुद्ध करनेने हमें इससे साहाय प्राप्त हुआ है। यह मेरा कापी है-१-१५१ को लिलकर तैयारकी गई है। हम अन कपाने भीका पूर्व कर्यन मूल करेक हिये हुए हैं। और अन्तम भुतवागरी टीकाका प्रमाण क्री कर करायों में प्राप्त कर वीवराजनी गीतम-चन्न कर वीवराजनी गीतम-चन्न वीटी शिलापुरकी कुमारे प्राप्त हमें है। इस अन्तम कापी बीवराज अन्यनालाके संस्थाक औमान मा वीवराजनी गीतम-चन्न वीटी शिलापुरकी कुमारे प्राप्त हुई हैं। इसके लिए इस उनके बामारी हैं।

#### प्रस्तावना

श्री मूलाचारमं स्तव या स्तवनके छुद् भेद बतलाचे गये हैं—नामस्तवन, स्थापनास्तवन, ह्रव्यस्तवन, क्षेत्रस्तवन, कालस्तवन श्रीर भादस्तवन । नामस्तवनकी व्याख्या टीकाकार वसुनन्दि श्राचार्यने इस प्रकारकी हैं :---

'चतुर्विदातितीर्धकरावां यथार्थांतुरातैश्होत्तरसङ्घत्तंकवैनीयमिः स्तवनं चतुर्विदातिनामस्तवः'। ( मुलाचार, ७, ४१ टीका )

श्रर्थात् चौबीस तीर्थेकरोंके वास्तविक श्रर्थवाले एक इजार श्राठ नामोंसे स्तवन करनेको नामस्तव कहते हैं ।

मूलाचारके ही झाथार पर पं॰ झाशाचरजीने भी अपने झनगरधर्मामृतके झाठवें झभ्यायमें स्तवनके ये ही उपर्युक्त छुद्द भेद स्ताये हैं और नामरतक्का स्वरूप द्वष्ठ प्रकार कहा है:—

धाष्ट्रोत्तरसङ्ख्या नामामन्वर्थमङ्गतास । वीरान्तामां निरुक्तं बस्सोऽत्र नामस्तवो सतः ॥ ३३ ॥

श्चर्यात् वृपभादि वीयन्त तीर्थेकर परमदेवका एक इजार ब्राठ सार्थक नामोंसे स्तवन करना सो नाम-स्तवन है ।

जैनशाक्यका परियोक्तन करनेले बिदित होता है कि यह एक अनारिकालीन परम्या चली काती है कि प्रतंक की प्रेक्टर केवल अन होने पर इन्द्रके आदिश से कुबेर आकर मगवान्के अमलस्य (समान्त्रप) की रचना करता है और देव, मनुष्य तथा पशु-पद्धी आदि तिर्येच सीर्यक्र प्रमावान्का उपदेश सुननेके लिए पहुचेर हैं। उस अमय उदाके नियमानुसार इन्द्र भी आकर भगवान्की अन्द्रना करता है और एक इचार आज नामोर्स उनकी खुति करता है। आचार्य किसतेनने अपने महायुगयमें इन्द्रके द्वारा भगवान् श्रृष्यम-नायकी इसी प्रकार खुति करई है।

#### एक हजार बाठ नाम ही क्यों ?

तीर्पकरों की अप्रोच्तर वहस्तामंत्रे ही खुति क्यों की बाती है, इससे कम यो अधिक नामोंसे क्यों नहीं की वाती, यह एक विटल मरन है और इक्का उत्तर देना आखान नहीं है। शाकों के आलोवन करने पर भी इस्का सीधा कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता है। फिर भी जो कुछ आधार मिलता है उसके उत्तरसे तह के शाकों के प्रतार वस्ता है कि तीर्पलों के शपिरों को १००८ लहाय और व्यक्तन होते हैं, जो कि सामु-हिक शाकों के अनुसार शपिरों होते पिन्ह वा सुलाव्या माने गये हैं, वे ही सम्भवतः एक इकार आठ नामोंसे रहति करने के आधार मतीर होते हैं। (देखों आवार्य किनसेन सहसनामका मध्यम स्केंक)।

श्रन्य मतावलिम्बरोंने भी श्रपने-श्रपने इष्टदेशकी स्तृति एक ह्वार नामोंचे की है श्रीर इसके खद्दी विश्युजस्त्रनाम, रिपव्यस्थनाम, ग्योरायस्थनाम श्रीव्यक्षण्यस्थनाम, गोपालयस्थनाम श्रादि श्रनेक सहस्व-नाम हैं। रिपव्यस्थनामकार शिव्यवि प्रस्त करते हैं:—

तव नामान्यनन्तानि सन्ति बद्यपि इन्हरः। तथापि तानि दिव्यानि न शायन्ते मथाऽधुना ॥ १६ ॥ प्रियाणि तव नामानि सर्वोश्चि क्षित्र बद्यपि । तथापि कानि रम्याश्चि तेषु प्रियतमानि यै ॥ १७ ॥

[शिवसहस्रगाम]

श्रवात्—हे शंकर, यद्यपि तुम्बारे नाम श्रनन्त हैं श्रीर वे सभी दिन्त हैं, तथापि में उन्हें नहीं वानता हूं। श्रीर यद्यपि वे सभी नाम तुम्हें प्रिव हैं, तथापि उनमेले कीन कीनले नाम श्राधिक प्रिय या प्रियतम हैं, सो मने बताओं!

इस प्रश्नके उत्तरमें शिवजी कहते हैं :--

विक्यान्यनन्तनासानि सस्तिवर्दं सध्यगं परम् । बष्टीक्तरसदश्चं तु नाम्नौ प्रियतरं सम ॥३१॥ [द्यावसहस्रनाम]

ब्रथांत्—यवापि मेरे ब्रनन्त दिव्य नाम हैं, तथापि मुभ्ते उनमेसे ये मध्यवर्ती एक हजार ब्राठ नाम ब्राति प्रिय हैं।

इस भामकाके पश्चात् शिवसहस्रनाम प्रारम्भ होता है।

ग्रव जरा विष्णुसहस्रनामकी भूमिका देखिए । युधिष्ठिरने भीष्मसे पृक्का —

किमेर्क दैवतं सोके कि वाऽप्येकं परायद्यस् । स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्तुयुर्मानवाः द्यमस् ॥ २ ॥ [विष्युसहस्त्रनाम ]

श्चर्यात्—वह कोनसा एक ऋतिपरायख देव हैं कि जिसकी स्तुति श्रीर श्चर्चा करते हुए मनुष्य कल्यायाको प्राप्त होंचें १ इस प्रस्तपर भीष्मने उत्तर दियाः—

क्रनादिनिधनं विष्युं सर्वेक्षोक्सहेश्वरम् । क्रोकाध्यक्षं स्त्वक्रियं सर्वेदुःसातिगो भवेत् ॥ ६ ॥

तस्य सोकप्रश्नमस्य जगङ्गाधस्य भूरते । विच्योगीससङ्गं मे ऋषु पायभ्यायङ्ग ॥ २२ ॥ यानि नामानि गौगानि विक्यातानि महासमनः । ऋषिभः परिगीतानि तानि वस्थामि भूतये ॥ १३ ॥ [विच्यतस्यानाम

अप्रांत्—अनादि निधन, लोकाध्यह और वर्षलोकके महेरयर विष्णु हं, और उनकी रहाति करनेते मतुष्य सर्व दुःलेंति विदुक्त हो जाता है। उस लोक-प्रधान विष्णुकं हजार नामोंको मैं कहता हूं, सो हुनो, जिन्हें कि महर्पियोन गाया है और जो कार्यक एवं जगत्-विख्यात हैं।

इस भूमिकाके साथ विष्णुसङ्खनाम प्रारम्भ होता है।

गयोश् सरकतामकी मूर्मिका इन सबसे मिन्न है। उत्तमं कहा गया है कि गयोशजीके पिता स्वयं संकरपतावान गयोशजीकी निया पूजा किये ही पियुपहुत्के औतनेके लिए चले, तो उनके खनेक निया आ उपरियत हुए। तब संकरजीन मनोजलरे इंग्ला कारण जाना खोर गयोशजीवे विचानशरणका कारण पुद्धा। तब गयोशजीन महम्ब होकर क्रपने सरकतामको ही स्वर्शिक्त-निवारक ख्रीर सर्व क्रमीक्ट-पूरक स्वाचा।

देव पूर्व पुराशतिपुरत्रपञ्जयोग्रसे । सन्धैनायु गयेशस्य जाती विद्वाञ्चनः किस ॥ २ ॥ सनसा स विनिर्धोर्थ ततस्तिहाकारग्रस् । सहागयापति अक्त्या समस्यण्यं वयाविधि ॥ ३ ॥

विज्ञप्रशामनोपायमपुष्युद्रपराजितः । संतुष्टः पूजवा शस्त्रोमंद्रपावापतिः स्वयस् ॥ ४ ॥ सर्वविज्ञेषकरुयं सर्वकामफक्षप्रदम् । वतस्तस्त्रे स्वकं नाम्ना सद्दक्षमिप्रमणवित् ॥ ४ ॥ [ गर्थेशसद्दन्ननाम ]

इव उत्थानिकाके प्रकात् गणेशवहस्त्रनाम प्रारम्भ होता है। इन तीनों ही वहस्त्रनामीकी यह विशेषता है कि उन्हें स्वयंशिवजी, विश्वजी या गणेशजीके युवले कहताया गया है कीर तीनोंमें ही यह बतताया गया है कि वो सहस्त्रनाम मेरी स्तृति करते हैं और मिक्कि पुनते हैं, उनके धर्व दु:स दूर हो आते हैं।

जैन शास्त्रोंमें सर्वप्रथम इमें आचार्य जिनसेन-प्रश्तीत महापुराष्म्में ही जिनसहस्रतामके दशौन होते हैं । उसमें समक्तरायुरियत ऋष्मारेककी स्त्रति करता हुआ इन्द्र कहता है किः—

अजमास्तां गुवस्त्रीत्रमनन्तास्तावकाः गुवाः । त्वचामस्युतिमामेवा परमं शं प्रशास्मदे ॥ १८ ॥ प्रसिद्धाष्टसद्येदवचयस्यं गिरांपतिः । जान्नामक्षदद्येवा त्वां स्तुमोऽभीष्टसिद्धवे ॥ १३ ॥

[ महापुराया पर्व २४ ]

प्रस्तावमा १५

श्रयांत्—हे भगवय, इम श्रापके गुर्खोक्ती क्या खुति कर उकते हैं, क्योंकि श्रापके गुर्ख श्रतनत हैं। इस तो तुम्बरि नामके स्मरण मात्रवे ही परम शानिको प्राप्त करते हैं। भगवय, यतः श्राप १००८ लच्चण-युक्त हैं, श्रतः एक हवार श्राट नामींचे ही आपकी खुति करता हूं।

इस प्रकार इम देखते हैं कि जहा हमें शिवचहस्ताम, विज्वुवहस्ताम, या ग्योशसहस्ताम श्रादिमेंसे किसीम भी इस शंकाका समाधान नहीं मिलता है कि उनकी सहस्तामसे ही स्तृति क्यों की जाती है, वहां हमें जितसेतके सहस्ताममें उक्त स्त्रोकके द्वारा इसका समुक्तिक उत्तर मिल जाता है।

#### सहस्रनामोंकी तलना

मुशाचारके उपर्यु के उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट है कि सहस्रनामकी प्रमा प्राचीन है। एर वर्तमानमें उपलब्ध बाब्यबंधे भीतर हमे स्वंप्रयम सहस्रनामोंका पता हिन्दू पुराचीसे ही समता है। उपरि लिखित तीनों वहस्रनामोंमेंसे भेरे क्यासले विश्युवहस्रनाम सबसे प्राचीन हैं। स्थोकि, वह महामारतके ब्रानुशासन-पक्षे ब्रान्तरीत हैं।

जैनशब्धयमें इस समय चार सहस्रनाम उपलब्ध है, जिनमें जिनसेनका सहस्रनाम ही सबसे प्राचीन है। जिनसेनाचार्य काया, खार्जकार, धर्मशास्त्र, न्याय ख्रादिक प्रोड विद्वान ख्रोर महाकार्य थे, ख्रीर इसका सालो स्वयं उनका महाप्रतया है।

आं जिननेनने पश्चात् दूसरे जिनस्वस्तामके रचियता आं हेमचन्त हैं। होताम्य सम्प्रतावमें हमचन्त एक महान प्राचार्य हो गई हैं भी हन्होंने प्रत्येक शिवय पर प्रपन्नी लेलनी चलाई है। प्रापको परम्पी प्रतावनी के लिल क

उक्त दोंना जिनसहस्वनामोंके पश्चात् पण्डित खाद्याचरके प्रस्तुत सहस्वनामका नम्मर खाता है। आद्याचरके सहस्वनामका गंमीरात-पूर्वेक अन्ययन करनेते पता चलता है कि उन्होंने खपने समय तक रचे गये समस्त जैन या जैनतर सहस्वनामोंका क्षमादान करनेके पश्चात् ही अपने सहस्वनाममें विन्कुल पूर कर कारण है कि उनमें वो जुटि या अपनादी उन्हें प्रतीत हुई, उसे उन्होंने अपने सहस्वनाममें विन्कुल पूर कर दिया। यहीं नई, बोल्क अपने सहस्वनाममें कुक एसे तानीका समादेश किया, जिससे उत्कात महत्व अपने पूर्वेवर्ती समस्त सहस्वनामोंने कई सहस्वनुत्व। अधिक हो गया है। पं० आद्यावरजीन संगवतः अपनी हत विशेषाको स्वयं ही मजी-माति अनुभव किया है और यह कारण है कि उसके अपने स्वयं है उन्हें लिखना पढ़ा कि 'गढ़ी स्पर्त मंत्रल है, लोकोतम है, उस्त्वण शप्त है कि उसके अपने है हि स्वयं समस्त करेता तथा सहस्व क्षात्र है कि इसके स्वयं है सहस्त सम्बन्ध है आपने उन्होंने वहां तक लिखा है कि इस सहस्व स्वामा के अपने क्षात्र क्षात्र स्वयं स्वयं तथा सक्केश के स्वयं क्षात्र के स्वयं स्वयं

महारक राक्त तकीरिते एक संदित आदिपुरायाकी रचना की है, चीपा विनसहस्तनाम उसीचे ही उद्भूत किया गया है। यह कवका रचा है, यह निश्चित नहीं कहा चा सकता, तथापि यह आरापार-व्यवस-नामसे पोक्का ही है, हतना सुनिश्चित है। यह कई बनाह सहुद्ध है, दूसरी प्रति न मिलनेसे सर्पत्र सुद्ध नासि पोक्का हो है। यह किया साम की किया साम स्वाप्त स्

#### श्राशाधर-सहस्रनाम पर एक दृष्टिः---

पं॰ आशाधरजीके प्रस्तुत जिनसङ्खनामका आधोपांत गम्भीर पर्यवेक्षण करने पर निम्न वार्ते हृदय पर स्वयमेव श्रीकृत होती हैं:---

१.—ब्राह्माथरजीने शिववहस्रनाम ब्राहिके समान भगवानके वहस्रनामीको न तो उनके मुख्ते ही कहलाया है ब्रीर न जिनसेनके सहस्रनामके समान उसे हम्मके मुख्ते ही कहलाया है। किन्तु स्वयं ही संसारके दु:सींसे संतम होकर वे कह्यासागर बीतराग भगवानके सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं:—

''ह प्रभो, में संवार, देह और भोगोंने विरक्त एवं दुःखोंने सन्तम होकर खाप जैसे करवा। सागरको पाकर यह विनतों करता हु कि कमारिकालने लेकर बाज तक में सुरक्ती लालवाने मेहका मारा इपर-उपर जोकर लाल हुआ मारा-मारा फिरा, मारा कहीं सुलका देनेवाला आपका नाम तक भी में ह स्वके पूर्व नहीं सुना । आब मेरे मोहकह्ता खावेचा कुछ लिपित हुआ है और गुरुक्तों ने आपका नाम सुना है, ब्रतः आपके सामने आकर खुति करनेको उवत हुआ हूं । भेरी मिक्त मुझे प्रेरित कर यहाँ है। करने मारा कहाँ भी मिक्त मुझे प्रेरित कर यहाँ है। करने हिन सुने होते हमारा कर रही है। करने कि स्वक्र मारा करने हमें हमें स्वतान कर रही है। करने कि स्वतान करने करने करने करने स्वतान सहस्तान खुतिकर अपनेको पत्ति करता हम हमारा हमारा करने हमें हमें करने करने हमारा स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान करने करने करने स्वतान सहस्तान स्वतान स्वता

इसक प्रभात् वे दश शक्कोंने सहस्तनामीके कहनेकी प्रतिका भी विधिवत् करते हैं और प्रतिकानुसार ही स्ववत् प्रारम्भ करते हैं। यतः वे जिन ममावान्का स्वन्त करनेके लिए उठात हुए हैं, ख्रतः उरहीने सर्व-प्रमा जिनशक्त रचा है और तरतुसार इन शतकने जिन, जिननेक, जिनगट् आदि नामोका उत्ने नमावेश किया है। 'किन' यह यद जिन नामों है, या जिनके आये प्रयुक्त हैं, ऐसे लगम्सा ७० नाम इस शतकने सिविद्ध है। 'जिन' यदका अर्थ 'जीतनेवाला' होता है। उक्त विधिच जिनमद विम्यित नामोके हारा प्रंथ-कार मानी जिन स्वायानते कह यह है कि है ममलन, आपने अपने यग, हैंग, मीह, काम, कीभ, लोमादि श्रमुंबोंको जीत जिला है, खरायत आपने अपने हैं, नीरत हैं, हैं, स्वार्ट हैं, स्वार्ट हैं, सिव्हाय हैं, विस्था है,

दितीय शतकका नाम सर्वक्रशतक है; क्योंकि, यह सर्वेंड नामचे प्रारम्भ होता है। इस शतकमं प्रयुक्त नामोंके प्येवेक्सपते यिदित होता है कि मानों स्तोता इपने हुट देवताते कह रहा है कि यत: आप चर्चक, क्वेट्सॉं, अन्तन्त शक्तीं और अनन्तमुखी है, आतः आप परंतेचा है, परंभाम हैं, परंज्योति है, पर-मेडी हैं, बेडालमा हैं, अनन्त शक्ति हैं। और इसी कारवा आप बनत्के दुःख-संतर प्राणियोंको शरणके देनेवाले हैं।

इनके पश्चात् प्रत्यकार किनम्मायान्की स्तृति करनेके लिए एक कमयब शैलीका आश्रय लेते हैं। उनकी दृष्टि सबसे पहले तीर्थकर मगवाप्के पंच कल्यायाकों पर जाती है और वे उनको आधार बना करके ही मगवान्का स्तवन प्रारम्भ करते हैं।

मन्यकारने पंचकल्यायकोमें इत्हारिके द्वारा की बानेवाली महती पृत्राको ही यह माना है श्रीर हती-लिए वे तिसरे रातकको प्रारम्भ करते हुए समावन्ते कहते हैं कि झाप ही स्वक्ताई हैं, इसरीत् पृत्रकके योग्य हैं, पृत्य हैं, इत्त्र-पृत्रत हं, आराज हैं। और हतके कमन्तर ही वे कहते हैं कि झाप गर्म, जम्म, तर, इस और तिर्वाय, इन पंचकल्यायकोदे त्युक्त हैं। हकते प्रकार के कम्याः पांची कल्यायकोठी लाट-सात वार्तोको लक्ष्य करके उनके आअपसे समवान्ते विभिन्न नार्मोकी रचना करते हैं। पाठकाया, जया इन नार्मी पर प्यान रेंगे, तो शत होगा कि उन नार्मोठे प्रसावन्त्रका स्तरक करते हुए प्रकारने किसी भी कल्यायककी कोई भी वारको होदा नहीं है। पाठकोठी जानकारीके लिए इस शतकके नार्मोका कमराः पांची कल्यायकोपे सर्वाकरण हिला बाता है:—

१ व्यक्तिकासका- इत कल्याबाको विभिन्न कार्योको प्रवट करनेके लिए प्रन्यकारने १ वसवाराधि-सामाद. २ सत्वप्रदर्शी. हे दिल्लीचा. ४ शन्तीचेपितामातक. १ रवनार्म. ६ श्रीपतगर्म. ७ गर्भोत्वदोन्कत. प दिक्योपचारोपचित. १ प्रथम और १० निष्मल ने दश नाम नहें हैं । इन नामीके कहनेके पर्व एक सबसे नहीं महत्त्वकी बातको प्रमद करनेके लिए एक न्यम और विश्व है—दिनग्रिकिशकोरम । इस नामके बारा प्रत्य-कारने यह सचित किया है कि जिस व्यक्तिने एर्डभवर्षे दर्शनिकार आदि सोसह कारण आवनाओंको असी-मांति माध्यके तीर्थकर नामकर्मका कंचन किया है. वही व्यक्ति तीर्यकर क्रेनेका कविकारी है. और वही गार्थकरुगामाकाटिका यात्र है: बान्य जहीं 1 इसके प्रधान शार्थकरुगामाको समय सर्व प्रथान को स्वास करिन शय चमत्कारों कार्य होता ह, वह है बाकाशसे माताके सहांगवामें रव-स्ववांदिककी वर्षा । तीर्यकरेंके सर्भावतरताके छड मास पर्धते ही यह प्रातिशय-पर्या कार्य प्रत्यम हो जाता है, इस कारको प्रकट करनेके लिए प्रत्यकारने सबसे पहले 'बसवाराचितास्पट' नाम दिया है । इस नामकी स्वोपनकारिमें प्रस्थकारने जो व्याख्या की है. उससे सर्व-साधास्थाका एक श्वारी भ्राम दर हो जाता है। श्रामी तक हम लोग समझे हप ये कि यह सवर्गा-रक वर्षा सारी नगरीमें होती है । किन्त इस नामकी व्याख्या बतलाती है कि वह सवर्गा-रक-विष्य सारी नगरीम न होका जिनमातके रहनेके मकानके केवल बांगकार्म ही होती है. बान्यव नहीं । इसके अनन्तर माताको सन्दर सोबह स्वम दिसाई देते हैं, इत बातको व्यक्त करनेके लिए 'सस्वमदशीं' नाम दिवा राया है । इसी समय अन्तीकी बाहासे औ. ही. खादि कप्पन कमारिका देवियां माताकी सेवा करनेके लिए उपस्थित होती है और माताकी सर्व प्रकारसे सेवा करती हैं. यह क्षत 'शाचीसेवितमातक:' नामसे सचित की गई है । इन कमारिका-देश्यिके कन्य विधिध कार्योंसे दे एक सबसे सहस्वपर्य कार्य है साताके गर्मका शोधना । वे देवियां सोचती हैं कि जिस कंडमें तीन लोकका नाथ जन्म लेनेवाला है, यदि उसमें कोई रोग रहेगा, तो उत्पन्न होनवाले क्लक पर उसका क्रमर क्रमण यह था । इसलिए भी देवी एक क्रमत लेकी-होंक्टर ( स्त्री-चिकित्सिका ) के स्मान माताके गर्मका शोधन करती है और उसे सर्वप्रकारके विकारींसे वहत कर देती हैं: यह बात 'श्रीपतगर्भ' नामसे प्रकट की गई है। गर्भगत तीर्थेकर भगवान इस दिव्य या खलीकिक विशेषताके साथ वृद्धिको प्राप्त होते हैं कि सातको करका जरा सा भी अनुभव नहीं होता । यहां तक कि उनके उदरकी त्रिक्लीका भंग तक भी नहीं होता । गर्भकी इस खनपम एवं दिव्य विशेषताको वतलानेके लिए ही प्रंथकारने 'दिव्योजाः' और 'स्क्रगर्भः' ये दो नाम दिये हैं । देवनस्य भारी ठाउ-बाउसे समोत्स्व मनाते हैं और विविध दिव्य उपचारोंसे माता-पिताकी सेवा करते हुए गर्भकी रखा करते हैं, यह बात 'शर्मों-स्वतीच्छतः श्रीर दिव्योपनारोपनितः' इन दोनों नामीसे व्यक्त को गई है। भगवान गर्भकासमे माताके उदरमं निज पण्यजनित अष्टदल-कमल पर विराजमान रहते हुए ही बृद्धिको प्राप्त होते हैं और रक्त मल-मुत्रादि सर्व अपित्र हत्योंसे निर्तित रहते हैं, यह बात 'पद्मम् और निष्कल' हन दो नामोसे सचित की गई है। इसप्रकार इस देखते हैं कि इन दश नामोंके द्वास गर्भकल्यासक सम्बन्धी सभी बातें प्रगट कर दी गई है और कोई भी खास बात कहनेसे नहीं छटने पाई है।

श अस्प्रकल्याखक—उक दश नागोंके ब्राग क्लाइंग नागोंके द्वारा कन्मकल्याखकशे लाये वार्त प्रमुद्ध के अपि स्था किया वार्त प्राहिको व्यवस्थ के स्था से वार्त के प्रमुद्ध के स्था स्था प्राहे के प्राह के स्था से सामित के सामित के

रहतेदाले कल्पवासी देवोंके घरोंमें घंटा घिना बजाये ही बजने लगते हैं, मध्यलोकवासी ज्योतिषी देवोंके घरोंमें सिंहताद होने लगता है, पाताल लोकवाधी भवनवासी देवोंके यहां शंख-ध्यनि होने लगती है और सर्वत्र रहनेवाले व्यन्तरोके ग्राहाकोमें नगाडे गरवने लगते हैं, इन्ह्रका श्रासन कंपने लगता हैं। इसप्रकार विविध चिन्होंसे तीनो लोकोमे भगवानका जन्म रूपं शत हो जाता है, यह बात 'विश्विषकातसंभति' नामके द्वारा व्यक्त की गई है। तदनन्तर चारों प्रकारके देवगण भगवानकी जन्मभूमि पर स्राते हैं स्त्रीर नगरीकी प्रद-जिया देते हैं । इन्द्राशी प्रसति गृहमें जाकर मायामयी वालक रचकर और उसे माताके पास सलाकर तथा भगवानको जठाकर इन्द्रको सौंपती है । इन्द्र भगवानका रूप देखता हुआ तम नही होता है और इसीलिए खपने एक एउएर नेच बताकर अगवानको देखता है । इन सब बातोको ऋमशः सतलानेके लिए 'विश्वदेवाग-माद्भत: शचीस्ट्रप्रप्रतिच्छन्द: और सहस्राच्चहगुत्सवः' ये तीन नाम दिये गये हें । तदनन्तर नाचते हुए ऐरा-दसके ज्यार भगवानको बैठाका इन्द्र समेठपर्यंत पर उन्हें ले जाता है । भगवानको देखकर सर्व इन्द्र उन्हें नमस्कार करते हैं । चारों निकायके देव हर्पके मारे उछलते-कदते और जय जयकार करते हुए समेर पर जाते है। इन सर्व कार्योंको बतलानेके लिए क्रमशः 'बत्यंदै सवतासीनः, सर्वशकनमस्कृतः, श्रीर हर्वाक लामरखगः' ये तीन नाम दिये गये हैं । इसके ब्रागे 'चारकर्षिमतोत्सवः' यह नाम भगवान महावीरको लच्यम रखकर हिया गया है. जिसके विषयों। यह प्रसिद्धि है कि किसी चारगा-यगल ऋषिको कोई तस्त गत शंका थी. उन्हें समेवपर जाते हुए भगवानके ऊपर फहराती हुई अवाके दर्शन हो जानेसे उनकी शंकाका समाधान हो गया श्रीर इसलिए उन्होंने खब हर्ष मनाया था ।

देवराया सीरसारारसे जल लाकर १००८ कलशोंसे भगवानका ऋभिषेक करते हैं, उस समय एक लाख योजनका समेरुपर्यत भी स्तान करनेकी चौकीके समान प्रतिभासित होता है ख़ौर जीरसागर खपने-श्चापको धन्य मानकर निजमे तीर्थराजलको कल्पना करता है। इस बातको बतलानेके लिए 'स्नानपीठायि-तादिराट' श्रीर 'तीथेंशम्मन्यदुरधाञ्चिः' नाम दिये गये हैं । भगदानके श्रमिषिक्त जलमे स्नान कर इंद्रादि-गया श्रपने-श्रापको कृतकृत्य मानते हैं । ईशानेन्द्र उस श्राभिषेकके जलको सर्व श्रोर क्षेपसा करता है. मानों उसके द्वारा वह त्रैलोक्यको पवित्र करता है । इन दोनों कार्योंको बतलानेके लिए क्रमशः 'स्नानाम्बरनात-वासवः' ग्रीर 'गन्धाम्बपतत्रैलोक्यः' ये दो नाम दिये हैं । श्रामिपेकके ग्रानन्तर इन्द्राग्गी भगवानके जारिर स्थित जलकर्गोंको पोंछकर श्रीर उन्हें वस्त्राभवरण पहना कर श्रपने आयोको कतार्थ मानती है। इन्द्र वस्त्र-सची हाथमें लेकर भगवानका कर्ण वेधन संस्कार करता है । पन: यह खड होकर भगवानका नाम-संस्कार करके उपस्थित देव-समहको उसकी घोपणा करता है और उसके पक्षात ही इन्द्र खानन्दसे विभोर होकर तत्य करता है। इस सब कार्योंको बदलानेके लिए प्रन्थकारने कमशः 'वज्रसचीश्रचित्रवा:, क्रतार्थितराचीहस्तः, शकोटधरोधनामकः श्रीर शकारव्यानन्दनृत्यः' ये चार नाम दिये हैं । इन्द्र श्रपने परिवारके साथ समेक्से श्राकर भगवानके जन्म स्थल पर जाता है, इन्द्रास्त्री प्रसृति-ग्रहमें जाकर भगवान माताको सौंपती है: माता श्रपने पत्रके ऐसे वैभव श्रीर रूपको देखकर भारी विरिमत होती है। उसी समय इन्द्र जाकर भगवानके पिताको पत्र-जन्मने समाचार देता है और ताण्डव वृत्य आरम्भ करता है । कुवेर याचक जनोंको संहमांगा दान देता है श्रीर सर्व याचकोंके मनोरथोंको पूर्ण करता है। इन सब कार्योंको प्रगट करनेके लिए प्रस्थकारने क्रमशः 'शचीविरमापितास्थिकः, इन्द्रटत्यन्तपितुकः श्रीर रैदपर्यमनोरयः' ये तीन नाम दिये हैं । इसप्रकार जन्मामिषेकके कार्यको मली-मांति सम्पादन करके, तथा मगवानकी सेवामें अनेक देवींको नियक्त करके इन्द्र स्वर्गलोक चला जाता है श्रीर मगवानके दीचा लेनेके समय तक समय-समय पर झाकर मगवानकी खाजाका इच्छक होकर उनकी सेवामें सदा तत्पर रहता है। इस बातको व्यक्त करनेके लिए 'ब्राजार्थीन्टकलासेवः' नाम दिया गया है।

३ दीचाकरूपायक - का तीमेंकर मानान् किसी कारखंसे संवार, देह और मोनॉसे क्रिक्क खानु-मन करते हैं, तब लीकान्तिक देव, जिन्हें कि देवोमें खापिक तुल्य होनेसे देवधि कहा जाता है—झाकर मग-भानके विरक्त होने और शिष्ठ प्राप्तिके उध्यक्ती प्रशंधा करते हैं, यह बात 'देवधीहशियोधमा' नामके द्वारा व्यक्त की गई हैं। जब लोगोंको पता चलाग है कि मगवान लंधारते विरक्त होकर वनवायके लिए जा रहे हैं, तो बाय ज्याद चोरिया हो उठता है और एकबित होकर उनके पीक्षे-पीढ़े दीचा-स्थल तक जाता है। वभी यजे-पहायंत्रे और हम्तरिक आकर उनकी वृद्धन करते हैं, हर शतकी सूनम 'दीचाचणकुर्यकान्' और 'ममुं शास्त्रपतिवितः' इन हो नामोंत्रे ही गई है।

प्र वानकस्यायक—त्यक्षव्यक्ते प्रभाव और आहारा-राध्याक्षे वतने वन भागतानको कैनल्यकी 
प्राप्ति होती है, तन इनके आदेशने कुनेर आश्यान-पण्या ( समयस्या) की रचना करता है, उने एरे 
सेनके साय सजाता है और समयस्याक्षी बारह समावाक्षे हारों पर रीनकरोंको तन देनेने लिए नी निर्धिन 
मैंको स्थारित करता है, हम बारलो प्रगट करनेने लिए 'कुनेरिनिमेतास्यान:' और 'अंग्रिक्' ये दो नाम 
दिये गये हैं । समस्यान सभी योगिवन आकर भगवानकी प्रचा करता है, यह वात 'वेशी-प्रयाचित 
क्राकुल होते हैं । इस भी वर्षात्वार आकर भगवानकी प्रचा करता है, यह वात 'वेशी-प्रयाचित' नामसे 
केकर 'चेतुन्तेवस्याच्याः' तकने नामसे प्रकट की गई है । समस्याच्या भगवानके आता का 
क्राकुल होते हैं । इस भी वर्षात्वार आकर भगवानकी प्रचा करता है, यह वात 'वेशी-प्रयाचित' होते हैं । समस्याच्या 
क्राकुल प्रवाच । सामण्डली, र चढा-प्रिक्तास्यां, है देवदुन्तुनिमः, र वारस्युक्ताना ( दिव्यव्यनिमः ) 
क्रव्यव्यद्, ६ पुण्यद्विमान्त्र, ७ दिव्याचीक कौर ह प्रवाच ( कारतास्त) हात आत नामित भक्त की 
है, यह वात 'व्यव्यव्या' केता स्वित्य की 
है, यह वात 'व्यव्यव्या' केता स्वत्य होते हित्य की गई है । समस्यस्यक्त वार्ती रियालीमें 
मानका भी मर्दन हो वाता है, यह वात 
भागतान्त होते हैं, और उन्हें देवकर कहेते वह अभिनानियोक्ष मानका भी मर्दन हो जाता है, यह वात 
भागतान्त । नामसे वाता है । समस्यस्याचे मणकुरक्ति मान्य करनी पर आठ मंगल हव्य विद्यान 
पति है, अता वात 'व्यव्यव्या' वाता है । समस्यस्यान स्वत्य कि मान्य करनी पर आठ मंगल हव्य विद्याना 
पति है, अता वात 'व्यव्यव्या' वाता स्वत्य की आहे हैं।

इस प्रकार इम बेलते इ कि इस यश्शतकों भगवान्के गर्भसे लेकर कैवल्यप्राप्ति तकके चार कल्या-राकोका अच्छी तरह वर्णन किया गया है।

बांचे तीर्यक्रम्बातकर्मे मगवानके तीर्य-प्रवचनको सामयकरे उनके विविध नामाँका निरंश किया गया है। जिसके द्वारा संवार-सागरंत पार उत्तरते हैं, ऐसे द्वारद्यांगावाची रूप उपरोक्तो तीर्य कहते हैं। इस प्रकारके तीर्य करते करते से मगवानके तीर्यक्त, तीर्यक्रत, तीर्यक्रत, वार्यक्रत, बार्यक्रत करते हैं। इस प्रकार का सक्त है मार्य है। इस तीर्य-प्रवचिक्त प्रतासकर के स्वतर्य दिव्यक्षतिका प्रतासकर के स्वतर्य दिव्यक्षतिका प्रतासकर के स्वतर्य दिव्यक्षतिका हो कि है, इतराय दिव्यक्षतिका प्रतासकर के स्वतर्य विवाद करते हैं। इस नामी पर गम्मीरता पूर्वक दिवार करते के अपने कर किया करते हैं। स्वतः के स्वतः करते क्षत्र कर करते व्यक्त प्रवाद प्रवाद है। स्वतः क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र करते क्षत्र करते क्षत्र क्

१— मञ्जेक अञ्चर्यः - भगवानके हव नाम्धे यह ध्वनि निकलती है कि यद्यांप सभी भाय-प्रभव्य बीच समवस्त्यामें बाते हैं, किन्तु भगवानका उपदेश केवल मव्य जीवोंको ही सुनाई देता है। (४, ५६)

२—प्राह्मिकशु:—इस नामसे कात हुत्ता है कि का गयाघरादि कोई भगवानसे प्रश्न करता है, तमी भगवान् गोलते हैं, अन्यया नहीं। (४, ६१)

३— नियतकालगुः—इस नामस् प्रकट है कि समवान प्रातः, मध्याह, सार्य क्रीर रात्रिके मध्य-माग इस चार नियत कालोमें ही धर्मोप्टेश देते हैं. क्रम्य कालमें नहीं । (४ ६१)

पांचरां **मार्थश्रवक** है। यत: समागन् मार्शिमात्रके दितेषी हैं क्रीर उन्हें संवारके दुःखांते पार उता-रना चाहते हैं; क्रतः वे सर्वके स्वासी भी हैं। इब दृष्टिये स्वासी-वाचक विविध नामीकी रचना कर उनके स्वामित्कता गुण-मान हुए शतकके पूरे सी नामीके द्वारा किया गया है।

खुद्धा योगिशतक है। यतः भगवान् योगके यम, नियम, खासन, प्रायागम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिरूप खाठों झंगोंके बारक हैं, खतः सत्यार्च योगी हैं, हस निर्वोक्तका ख़ाअप लेकर कियी महायोगी या सन्ये साधुके बिताने भी नामीकी करूका उनके शिकिय सुर्योक्त ज्ञातकनत करके की वा सकती है, वह प्रत्यकारने की है कीर उन सभी नामीचे भगवानक सुख नाम किया है ! इन नामी पर गहरी दृष्टि डालनेनेने साधुक क्यानया कर्तन्य होते हैं, उनमें कीन-कीनसे सुख होना चारिए, वह जब्बुी तरह थिदित हो व्याता है !

केवलशान-राम्पची दश अतिश्योंको चीये, पांचके और खुठवें शतकमें 'निर्मिमेष' आदि विभिन्न तम्मोंके बारा सचित कर दिवा अया है !

धातवां निर्माण्यस्तक है। इत शतकमें मत्तवंत्र-सम्मनी मृत, वर्तमान और मिथ्यकालीन नौबीत तीर्थकरोके नामोक्षा निर्देश किया गया है, साथ ही मगवान महावीरके सन्मति, वर्षमान, ब्रारि नामोंके ताय कुछ ब्रन्य मी गुरा-प्रधान नाम इत शतकमें विभित्तित किये गये हैं। चृक्ति, यह सहस्ताम-सक्त सामान्य है, किसी व्यक्ति विशेषके नाम पर नहीं रचा गया है, ब्रतः वो भी कमे-शतुश्रोको जीतकर विभन्न 'वेजको वारण करता है, उतीका यह स्तवन है, इत ब्रामिपायने प्रन्यकारने तीनों काल-सम्बन्धी बीबीतों तीर्थकरोंके नामोका संग्रह इत शतकमें किया है।

आउं आह्मसत्कमें 'त्वामेव बीवतमधं परवादिनोधि नृतं विभी इरि-हरादिषिया प्रपताः' को दृष्टिमं सहकर ब्रह्मा, विश्वु, महेरा, गर्येश, सूर्य, चन्द्र और आधिक विविध नामीका संकलन कर और उनके मुख्यस्क अर्थको लेकर किन मगवानुका स्वयन किया गया है।

नर्षे **बुद्धशतकर्ते** बुद्ध, यौग, नैयास्कि, वैश्वेषिक, संस्थ्य, मीमांस्क, चार्वाक आदिके विविध नार्मोको लेकर भगवानके ग्रयोंका स्वयन किया गया है।

कार्य और नर्य शतक नामिको देवते हुए यह कहना कहेगा कि आशाध्यक्षिके तहस्तानसकी यही सकते वही विशेषण है। यदापि पानकेस्परी, कक्कांक काहि क्षेपली काषाकींने भी महा, विषयु आदि मानोंवे किनेन देश्का स्वतन किया है, पर उनके प्रायः धर्म नामिका हस्य प्रकार कंकह करके स्वस्तन करनेका महार साहब करना आशाध्य केने सकर वार्तिक एवं मनर विद्याला ही कार्य है ऐता प्रतीत होता है के उनके हन नामिले प्रमाशिव एवं विश्वस्त हुए कोगीके ख्याबुके ही प्रीयकर्षाने व्यक्तनाम पर स्थापकडूिल विकारी है और उन यस नामोक्त कर्ष करतकहर कित सकतानुसे संभिति करने पहल कर उकता विद्यु हुए कर दिया है। शामिक्त इंडिने आउनों कींस शामिक हंडिने नाले कुरक ख्याब्य महत्वपूर्ण हैं।

द्याना अन्तरकुरुक्कुतक है। इसके भीतर तेल्ड्रूरे गुस्सानके अन्तर्में और जीरहर्षे गुस्सानां होने साके कार्योक प्रम्णकारने मही ही परिष्कृत एवं व्यवस्थित होत्तरी निकस्य किया है और अन्तर्म मोक्को समन करते हुए किय प्रकार नौरहर्षे गुस्सानां अन्तर और स्थान्य समर्थे कितनी प्रकृतियोका स्वय होता है, यरिस्ते विश्वक होने पर झात्माका अपने और कैसा स्वस्त पदता है, इत्यादि वार्तोका चित्रस्य करनेवाले बहुत सुन्दर और अर्थपूर्ण नामोका सर्वन करके अन्यकारने अपने आन-गौरनको व्यक्त किया है। संस्थान दसर्षे शतकको निर्वाणकर्त्यासका परिचायक कह सकते हैं।

#### उपसंहार और समीका

इ य मकार इस देखके हैं कि पं- ब्राशाक्त तीने अपने इस सङ्क्रासमें एक श्रमक्द रीतीको अपनाया है और अपने इष्टदेक्की वर्मते तेकर मिर्वाया आस करने तककी तमस्त घटनाओंको एक व्यवस्थित कमसे विभिन्न नामोंके द्वारा व्यक्त किया है।

स्पता वहबनाममें बहां पण्डतकीन कपने पूर्वकों समस्य वहबनामोंकी विरोपताझीको जपना कर अपने बहुपुतत्कका परिचय दिया है, वहां पर ज्ञान, किन्तु, महेवादि देवीके, ब्रद, जांबर, और योगादि सर्वानिकोंके मिमिक नामों और तत्क्यत-तम्मात तस्त्रीका वादकाक बंधकृष्ट अपनी सर्थ-तत्त-रास्त्रारियी विकास इंदि, अद्याप मिमा कीर महान् कहकका भी क्यांका विकास है। विकास सार होता है कि वे स्वाहाद-विकासे यथार्थ रहस्यके अच्छे जाता थे । उनके इक खब्कानामको देखते हुए यह जिरक्कीच कहा अह सकता है कि यह स्वयन हारसरांववाणीके आधारमूब कार्य अनुयोगकार वेदीके मन्यानरे समुख्य निध्यन्द है और प्रत्येक व्यक्ति हुवे अकि-पूर्वक बान कार्य अवस-कार हो सकता है ।

ह्दमहोत्तरं नामारं सहस्रं मक्तितोऽर्वतास्य । कोऽकतावासकोतोऽस्त्री मुक्तकर्तां मक्तिमन्तुते ॥१४०॥ र्रि मस्तत सहक्रमस्य ।

#### जिनमहस्रनामका माहात्स्य

पंदित ब्राशायरजीन जिनलहस्तामका माहास्य बत्ताले हुए उठके ब्रन्तमें लिखा है कि यह जिन-सहस्तामक्ष्म स्तरन ही लोकमे उत्तम है, जीवोंको क्षम शरण देनेवाला है, जब्ह्ट मंगल है, परम पानन हैं श्रेष्ठ ती में हैं, इह-साथक है ब्रांस रुक्किंग कीर एंक्किंगका ह्या करनेवाला है। जो कोई इन नामोंमेंने एक भी नामका उचारण करता है, वह पार्चिक्त हो जाता है। फिर जो टर्फक उच्चारण करेगा, उठका तो कहना ही क्या है, ब्रार्ट । वास्त्रभी जिननामकी ऐसी ही महिमा है, जो उन्हें स्मरण करता है, वह उर्च इस्त्रीरें कुट जाता है ब्रोस क्या-क्यार कर जाता है।

भुततागरने नायशतकके प्रारम्भपे सहस्रनामका माझस्य स्तलाते हुए लिखा है कि — नामसहस्रमानं तीर्थकतास्त्रपकोऽभ्यपायोऽयम । तीर्थकानासकते अतसागरसर्भनः प्रविकातः ॥

श्रयति—शास्त्रपारगामी श्राचार्योंने तीर्यकरीके खहुश्च नामोंके शानको तीर्थकर नामकाके उपार्कन करनेका एक छोटा सा सरल उपाय बताया हैं।

इसते ग्रधिक सहस्रनामका श्रीर क्या माहात्म्य बताया जा उकता है 🛊

#### एक वनहांक

पं जारााधरतीन जिन भग जाने को नाम दिये हैं, वे सभी अपुनरफ या नवीन हैं। केवल एक 'अम्हर्य' नाम ही इसका अपनाद है, क्योंकि वह दो धर प्रधुक्त हुआ है। पहली बार तीकरे शतकार्म ७० वें नामके रूपमें और दूसरी बार रहावें शतकार्क १० वें नामके रूपमें। मूल और श्रीकाको देखने पर एता जाका है कि प्रधम नार वह नमुं स्कर्तिनमं प्रयुक्त हुआ है और दूकरी बार पुल्लिकाके कार्य । संभवता मन्त्रकारने इसी विशेषताने कारण यह नाम दो बार कहा है।

#### बन्धकारका परिचय'

प्रस्तुत विनवहस्तामके स्चिता पं आशाचरणीं एक बहुत वह विद्यान् हो गये हैं। शायद दिग-भ्रम सम्प्रदायमे उनके बाद उन जैया बहुजुत, प्रतिमाशालीं, प्रौष्ट, प्रन्यक्ती और जैनस्पर्मका उद्योतक दूच्य नहीं हुआ। न्याय, व्याकत्या, काव्य, आलंकार, शब्दकीश, पर्मराक्ष योगशाका, वैद्यक आदि विश्विष दिव्यों पर उनका पूर्वा अपिकार था। इन कार्य विकास का कार्या अवस्थित केकारी चलती है और अनेक विद्यानीने दिवस्थात तक उनके निम्बद कान्यमा किया है।

उनकी प्रतिभा और पांदिल्य केवल कैन शाकों तक ही चीमिल नहीं था, जैनेसर शाकोंमें भी उनकी अवाध गाँत थी। यही काव्या है कि उनकी रचनाचोंमें नगाव्यमन कमी शाकोंके प्रकुर उदस्या दृष्टिगोचर होते हैं और इसी कारण वे आदांगदृद्ध, काव्यावांकार, अमरकोय वेचे अन्यों पर टीका तिवलेके लिए प्रवृत्त हुए। यदि वे केवल जैनके ही विद्यान होते, तो आवक्यनरेखा अर्थनमम्मीके गुरू नावायस्थली भ्याकानि पारत उनके निकट काल्यावाक्का अध्यान न करते और जिन्कवनाकि विष्याक्कान मंत्री करीश किन्वया उनकी शुक्कान्य प्रश्नाम करते।

१-वह परिचय सीमान् पविद्रक नायुरामकी प्रेकी-बिश्विक "कैंग्साहित्य कीर इतिहास'' नामक पुरुषको सामाह बहुक्त किया सामा है।—सम्मक्क

पं० आशायरबीका अध्ययन बहुत विशाल था । उनके प्रन्यों पता चलता है कि उन्होंने अपने समयमे उपलब्ध समत्त जैनवाकायका गहन अवशाहन किया था । विविच आचारों और विदानोंके मत-भेटोंका सामंत्रस्य स्थापित करनेके लिए उन्होंने जो प्रयक्त किया है, वह अपूर्व है । वे 'आर्य तंदधीत, न हु विस्पटेंति' के माननेशांने पं, हर्मलिए उन्होंने अपना कोई स्तरूज मत तो कहीं प्रतिपादित नहीं किया है; परनु तमाम मत-भेटोंको उपिथत करके उनकी दिशद चर्चा की है और फिर उनके बीच किस प्रकार एकता स्थापित हो सकती है, यह बतलाया है।

पंहतन्त्री गहरम थे, श्रुनि नहीं । पिछले जीवनमें वे संवारसे विश्वक अवश्य हो गये थे, परन्तु उसे छोड़ नहीं था, पिछ भी पीछले अध्यक्षचीक्षोंने उन्हें दृष्टि और आचार्य करन कहकर रमरखा किया है। हतना तकालांत महारकों और शुनियोने उनके निकट विधाययन करनेने भी कोई संकोंच नहीं किया है। हतना ही नहीं, शुनि उदरसेनने उन्हें 'निवर्ष चेचतुं तथा 'कितक सोवतार श्रीन र-दनकोर्ति वार्तपार्तन 'भक्तापुत्त 'क कहकर अध्यननिद्द किया था। बादीन विधायकोर्तिको उन्होंने न्यायवाक और महारकेश विनयचनरको पर्माद्वाक पर्वाया था। इन रख बातेने राष्ट हैं कि वे अपने समयक अधिताय विद्वार थे।

## जन्ममूमि, वंश-परिचय और समय

पंडितजी व्यापेरवाल ( पंपरवाल ) जातिम उरपन हुए थे, जो कि राजस्थानकी एक प्रविद्ध दैश्य-जाति है। उनके पिनाका नाम चक्कच्या, माताका श्रीरबी, पत्नीका सरक्ती और पुत्रका खाइइ या। इन चारके चित्रय उनके परिवारमें और कीन-कीन थे, इचका कोई उक्कोल नहीं मिलता।

संकलन नामको संक्षाच्या नामचे निर्दिष्ट किया हो । पर उक्त दानपत्रमें राज्युक मदनने उन्हें सर्पजन प्रसिद्ध संजलस्या नामचे ही उल्लिखित करना समुचित समझा हो ।

क्सि समय पींडतबीका परेनार धारामें आया था, उस समय विश्ववनमंत्रे सिश्व-विमाहिक-मन्त्री (पराष्ट्र-पिवन) किल्हण करीय थे। उनके यह कोई आसमें यौड, जो अपनी योगवताके कारण पींडतबीके पिता सल्लावाने में वह पद प्राप्त कर लिया हो और सम्मान-स्वक पात्राकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। वें आपारी योगवाने प्राप्त पर प्राप्त कर लिया हो और सम्मान-स्वक पात्राकी उपाधि मी उन्हें मिली हो। वें आधारावें दा या। यह मन्य दि क के १२६६ के बाद किसी समय रचा गया होगा; क्योंकि इक्का उल्लेख वि० सं० १६०० में बनी हुई अनुनार-अमाहित योकाकी प्रयासित तो है, परन्तु १२६६ में बने हुए किनस्वकन्दमंन नहीं है। यदि यह सही है, तो सानना होगा कि पीटतनीके दिवा १२६६ के बाद मों कुक्क समय तक जीवित रो, और उस समय वे बहुत सी इस्त थे। समय है कि उस समय वन्नोंने राककार्य मी क्कीड दिया हो।

िव नंव १२४६ के लगभग जब शहाबुद्दोंन गोरीने पृष्णीराजकों केंद्र करके दिल्लीको क्षमनी राज-धानी बनावा था और खबनर पर खम्मा लाधिकार कर लिया था, तभी सम्मदराः पण्डितकी माहलाव्ह ब्लोक्स धारानं आपे होंगे। उस समय वे किसोर ही होंगे, क्लॉकि उन्होंने व्याकराय और न्यायसास्त्र बीह लाकर पहुं था। बंदि उस समय उनकी उस १५-२६ वर्षकी रही हो, तो उनका जमा दिव संव १२६५ के लास्पाद हुआ होया। पण्डितबीकी श्रान्तम उपलब्ध कृति अनगारधर्मामृतदीकाका रचनाकाल विव संव १६० है। उसके बाद वे कर तक जीवित रहे, यह पता नहीं! किर भी ६५ वर्षकी उस ते। उन्होंने श्रावस्य पहुं हुसना तो कामने कर मुनिर्वाक्ष है।

#### प्रत्य-रचना

पं॰ श्राशाभरतीने थि॰ सं॰ १६०० तक जितने प्रम्यांकी रचना की, उनका विवरणा इस प्रकार है:-१-प्रमेयर**काकर**- इसे पण्डितजीने रूपं स्मादाद विचाका विशव प्रसाद खीर निरवण गय पीयूग पूर माता तर्कन्यनच्य कहा है । यह अमीरक अमान्य हैं ।

१-ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमेगरताकर पंतियजीकी सर्वोक्तम कृति है। यद्यपि यह क्याविक्ष स्रामण्य है, तथापि दुसके जाम पर बीर उसकी प्रमंतार्थे किसे गये तथा पर गंभीरता पूर्वक विशार करमेरे विदिव होता है कि यह रचेतांकरा-वर्ष वादिदेवस्थि-रिवार स्थाह्यप्रतालकरकों क्षस्पर्धे स्वकार स्था गया है। वादिदेवस्थि पंतिवर्जासे स्वामा १६० वर्ष पूर्व हुए हैं। उस्मीन पर्रक्षेश्वसुक्क अनुकराझ का प्रमायानरावन्ता-कोक स्था और उस पर स्वयं ही स्थाह्यप्रतालकर मामक विशास भाष्य क्षिता। इसमें उन्होंने प्रमायनप्रा-यावंक प्रमेगकस्थातांगक और स्थाद्यस्थात्मक किये गये ब्युप्तिस्थात्मक बंदनका प्रयास किया है। व्याः स्थाह्यप्रतालकर, सरस, अनुप्राध्यस्थात्मक बन्ने स्थासस्थाती गयामें दशा माथा हा अरासंग्र है कि पंतिवर्जाने भी उसी ही ग्रीकॉर्स अपने प्रस्तुत प्रस्कारी स्थान करना स्वसुविद समका है। भीरतकीने प्रमेखलाकरके परिवार्ध्य को एव आपनी प्रश्नास्त्रकीमें लिला है, उन्ने देखते हुए वह कहा जा सकता है कि 'स्वाहादरलाकर' से प्रमायित होकर ही पंडितकीने क्रापने अन्यका नाम 'प्रमेयरलाकर' स्खा है। वह एव इस प्रकार हैं:—

> स्याह्नातृतिकाविकान्त्रसादः प्रभेयस्थाकरनामधेषः । सर्वेपकच्चे निरवकारकारीयकपुरी वहति स्म यस्मान् ॥१०॥ अनगा० प्रकृतिः

श्रश्चांत् प्रमेवरकाकार नामका यह वर्ष प्रकण स्थादाद विद्याका विशाद प्रवाद है, श्रीर उसवे निरवच विद्यादक क्षमतका पर प्रथावित होता है ।

इस नक्ष्में प्रमुक्त 'क्बादार' वह ब्हान कीस्त्रे विचारसीय है। पंडित झाशाचरकीले समयम स्वेतांबर कैसोंक्स प्रभाव दिन पर दिन कह बहा बा, और वे उसले युक्ती थे, यह उनके अनुसार धर्मामृतके दूधरे झाथायमें दिये गये एक पण्डे प्रकट है। यह बच हक प्रकार है:—

> अन्तरस्थतच्युत्वपत्रिय प्रविष्टं क्यं स्वमेव स्ववधाय येथाम् । तेथां वि प्रार्थीः कवितेच सर्वं तपत्थलं सीकविवेकमधन् ॥ २. ८ ॥

श्चर्यात विनने सन्ताःक्रायां स्त्री सुक्ति होती है, या नहीं, केवली करलाहार कहते हैं या नहीं; हत्यादि इतने संग्रायीमयातः शह्यके ममान प्रदृष्ट होकर उन्हें खीड़ित कर रहा है; हु:ख है कि उनके भाग्यने यह स्त्रीलक्षात मी लोगोंके विकेकक मुख्या करता हुआ उदनक्व ही खुद तप रहा है।

इसकी टीकामें पण्डितकी जिखते हैं :---

''नृतं निश्चितमहम्बे मन्ये—तथित निरंकुशं विज्ञुभते । कोऽजी १ एर प्रतीयमानः क्षित्रहुँ।यम-कालः। कि कुर्वर, क्षरमन् भव्यम् बैस्तर् । कम् १ लोकविषे य्वद्रहुँजनानां युकायुक्तिचारम् । कम्म १ क्षलं पर्याप्तम् । कै १ भाग्यैः पुण्यैः । केषाम् १ तथां हि तेषामेव सित्तपदानाम् । येथां किम् १ क्षणं भवति । कि तत् १ त्यमेव कम् । कि केवली क्षवलाहारी उतस्विदन्यभेत्यादि दोलायितमतीतिलच्यामा-कास्वरूपम् + + +क्षितित्यनेन क्षित्रकाले श्रवेतप्यनतपुरमूर्विति व्याययति ।

श्रदः सम्भव है कि पंडितबीने स्याद्वादरबाक्समें श्री सुक्ति-मंडन श्रीर कृपलाहार-सिद्धिके लिए दी गई युक्तियोंका उत्तर दिया हो ।

२-अरतेश्वराम्भुदय काव्य - यह संभवतः महाकाव्य है ज्ञारे स्वोपन्न योका सहित है हुनके नामने विदित होता है कि इसमें प्रधम तीयेकर ऋप्परेदको ज्येष्ठ पुत्र मस्त चक्रवर्तीके क्रम्युदरका रुपाँन होता । हुन्यों कि सीने 'सिद्धपक्क' कहा है, अर्थात इसके प्रत्येक सर्वके श्रन्तिम छुन्दमें 'निद्धि' राम्सका प्रयोग किया गया है'। यह क्रमाण्य है।

- व्यसंस्त - यह जैन आगमके मन्यनसे समुजन धर्मशासका धर्मरूत झम्त है। इत प्रत्यके दो साव हैं: - प्रयम भागका नाम अनवारखबाँस्त हैं, इसमे धुनियमंका वर्णन किया गया है। दितीय भागका नाम सागारखबाँस्त हैं और इसमें आवक्यमंका विशाद वर्णन किया गया है । ये दोनों अन्य धुद्रित हो जुके हैं।

अ-हानदीपिका - यह धर्मामुलकी स्वोच्छ धीकका है। प्रत्येक पदके छार्यको जो तिखक्तपूर्यक व्यक्त छो, उठे धीकका शिका कहते हैं? । यह धर्मामुलकी मुद्रित मध्य कुमुदचित्रका शिकाले बहुत विस्तृत यही हैं, हसका साची स्वयं पंडितर्वाका एक उक्केख हैं। सामारधर्मामुलकी शिकाके प्रारम्भमें पंडितवी किसते हैं किस

१ जिल्लायकः भरतेरवराम्युव्यसन्त्रान्यं विवन्त्रोतन्त्रतं वस्त्रं विश्वक्रतोत्त्रसोहनमयं स्वभेयसेऽरीरचत् ।

२ बोर्ड्डह लगरसं विकासरीकां काक्षां च धर्मामृतं निर्माच न्यदक्षन्युमुक्कुविद्युवामानन्त्रसाव्हे इति ॥११॥ ३ निकासरीकां - सर्वकृतक्कानदीपिकाळ्यपीलाळ्या रक्षकीकाः । स्वतारः प्रकारिक

#### समर्थनादि बन्नात्र बुवे व्यासभवात्ववचित् । राज्ज्ञानदीविकाक्वेरत्यक्षिकार्या विक्षोक्वताम् ॥ सागार०५०९

श्रयांन् विस्तारके मयसे जो समर्थन श्रादि यहाँ नहीं कह वहा हूं, उसे ज्ञानदीपिका नामकी पीककामें देखना चारिए। कहते हैं कि कोल्हापुरके जैन मठमे हक्की एक करही प्रति थी, जिसका उपयोग सर पं कक्ताच्या भरमाप्या नियमे सामाय्यानीहरूकी मराठी टीकामें किया था और उसमें टिप्पस्तिक तीएपर कहत कुछ अंदा उद्ध त भी किया था। दु:ख है कि वह कनही प्रति जलकर नष्ट हो गई। अन्यत्र फिसी भीशरमें अभी तक इस पीककाका पता नहीं लगा।

५-अष्टाङ्गहृद्योद्योतिनी टोका--यह ब्रायुर्वेदाचार्य वाग्मटके सुप्रसिद्ध प्रन्य वाग्मट ब्रम्पनाम ब्रायुङ्गहृदयकी टीका है को ब्रायाच्य है ।

६-मूलाराधना टीका\*—यह सुप्रसिद्ध मगवती-ख्राराधना नामक प्राष्ट्रत प्रत्यकी टीका है, जो कि उक्त प्रत्यकी ख्रम्य टीकाख्रोके साथ शोलापुरने महित हो कुकी है।

५-इप्टोपपेद्श दीका\* —यह श्राचार्य प्रज्यादक इप्टोपदेशको संस्कृत टीका है। इते पंडितकीने शुनि जिनश्वन्द्रको प्रेरणाने बनाया था । यह टीका माखिकचन्द्र जैन प्रन्यमालाके तत्वानुशासनादिसंप्रहमें प्रकाशित हो चकी है।

्-भाराधनासार टोका —यह अभावार्य देवनेनके ब्राराधनासार नामक प्राकृत प्रत्यकी संस्कृत टीका है. जो ब्राज ब्रापाय है। •-

६-भूपालच्युचिश्चातिका टीका¹—भूपाल कविके सुप्रसिद्ध ग्रीर उपलब्ध स्तोत्रकी यह टीका भी अब तक नहीं गिलो ।

१०- श्रमरकोप टीका\*—श्रमरिहके सुप्रसिद्ध स्रमरकोपकी यह संस्कृत टीका भी स्रवाविष स्राधान्य है।

११ क्रिया-कलाप\*—पंडितजीने यह अन्य प्रभाचन्त्राचार्यके क्रियाकलाएके बंगाप स्वतंत्र रचा है। इतकी एक प्रति बन्बईके ऐलाक सरस्त्री भवनमे है। जिसमे ५२ पत्र है और जो १६७६ इलोक-प्रमाण है।

१२- का**य्यालंकार टीका** ६—ऋलंकार शास्त्रके सुप्रसिद्ध ऋाचार्यं करण्के काव्यालंकार पर लिखी गई यह टीका भो ऋप्राप्य है।

१२-सहस्रनामस्तवन सटीक १—यह प्रत्युत स्थेपण सहस्रनाम है, जिस्का विरत्त परिचय प्रत्याचनामें दिना जा चुका है। आवके पहल यह ग्रप्राप्य था। जिललपुरके वह मन्दियं हस्की एक प्रति मिली है, जिसके प्राथान पर रह गृदित किया गया है। हस्की श्रप्तिम पुण्यिकाचे विदित होता है कि इस प्रस्थकी श्रीकाची रचना भी भूनि विनयचन्द्रकी प्रेरणाले हुई है श्रीर संस्थतः उन्हींने हस्को वर्षप्रथम श्रप्ति होता है।

- ९ भागवेंदविदासिष्टां व्यक्तं वाग्भटसंहितास् । अप्राह्महदयोद्योतं निवन्धमस्त्रम् यः ॥ १२ ॥
  - 🕸 यो मृताराधनेष्टोपदेशादिषु निबन्धनम् । व्यथनामरकोषे च क्रियाकलापमुज्जगौ ॥ १३ ॥
  - ं आदिः आराधनासार-भूपालचतुर्विशतिस्तवनाधर्यः । उज्जगौ उस्कृष्टं कृतवान् ॥
  - र्डु रौहटस्य व्यवास्काव्याकक्कारस्य निबन्धनम् । सङ्खनामस्तवनं सनिबन्धं च योऽर्डताम् ॥ १४ ॥ सागारः प्रशस्ति ।

\* × × × मुनिश्री विनयचन्द्रेण कमैचवार्थं विक्तिस् ।

(सहस्रानाम रत्तीक १०३ की टीकाके अन्तमें ) इत्याकाषस्युरिकृतं जिनसहस्रानासस्यवनं समास्रम् । मनिश्ली-चिनक्युन्द्रे ए। लिखितम् ।

र्का मुक्तरंचे सरस्वती गण्डे XXX तिष्डुच्य मुक्किप्रिचनयचन्द्र प्रदेशाय । प्रम्याप्र ११४५ । सुन्न भवतु ॥ १४-जिलयक्षकत्य सटीक— विनयककरणका दूसरा नाम प्रतिष्ठासारोद्धार है। यह मृत प्रत्य तो मृद्धित हो चुका है, पर टीका क्रभी तक क्रप्राप्य है। इस मन्यस्य प्रतिष्ठासम्बन्धी सभी क्रियाक्रीका पिरतारसे वर्षान क्रिया गया है। पाया साधुकी प्रेरसार हम उपनक्षी रचना हुई है। इसकी क्राय पुस्तक केल्ह्याने तिल्ली क्रीर उन्होंने ही जिनयककरणका प्रचार किया था। मूनक्रम्यकी रचना वि० तं० १२८६५ में बुई है क्रीर टीकाफी रचना वि० तं० १२८५५ क्रीर १२६६ के मण्य हुई है।

५५- त्रियष्टिम्मृतिशास्त्र सटीक-- इस्मे तिरेसठशलाका पुर्विका चरित जिनतेनके महापुरायके स्त्राप्त ए ख्रव्यत्त संत्रेयते तिला गया है पेटित्जीने हुमें नित्य स्त्राप्तायके लिए जाजाक पण्टितकी प्रेरणाले रच्चा था। " इसकी ख्राय पुरत्तक लण्टितवाल जुलोत्यक पीनाक नामक आदकते लिखी थी।" इस अन्यकी रचना वित से० १२६२ में इहे हैं।

'६-**'निन्यमहोद्योत**—यह जिनाभियेक-सम्बन्धी स्तानशास्त्र है, जो कि श्रुतसागरस्र्यस्की संस्कृत टीका सहित प्रकाशित हो चुका है। <sup>व</sup>

१५- र**क्ष अयदाधान**— इतमें रजनयविधानके पूजन-माहात्म्यका दर्शन किया गया है। <sup>१</sup> यह ग्रन्थ क्ष्मार्क ऐलक सरस्त्रतीमवनमें है, जिसकी पत्र संख्या स्राठ है।

१न-सागारधर्मासुतको अञ्चकुसुत्चिन्द्रका टीका- पण्टितवीने महीचन साहुको प्रेरवाले हवे रचा और महीचन्द्र साहुने हक्की प्रथम पुस्तक लिलकर तैयार की। इस टीकाकी रचना वि० तं० १२८६ पौप बदी ७ शुक्रवारको हुई है। • इसका परिमाण ४५०० स्ठोक प्रमाण है।

अविश्वयान्यस्भृयवास्त्र्यस्य । बारतस्यो जवकस्युवास्त्रस्य कर्णा वर्षपर्यक्रयस्य । सर्वेत्रवान्यस्य वर्षयोगोग्यस्य । सर्वेत्रवान्यस्य । पायसायस्कारस्य वर्षास्य क्रमीयरोपं अष्टः ॥ १६ ॥ जिनयञ्च० प्रश्नास्त्रः

२ अंद्याल्खाण्डिक्यवंशीत्थः केव्हयी न्यासवित्तरः ।

लिक्तितो येन पाटार्थंमस्य पथमपुस्तकम् ॥ २३ ॥ जिनयज्ञ० प्रशस्ति ३ संचिप्यतौ पुराव्यानि नित्यस्वाध्यायसिक्ये ।

इति पण्डितजाजाकाद्विज्ञक्षिः प्रेरिकात्र मे ॥ १ ॥ त्रिपष्टि० प्रशस्ति ।

श्वाडिस्यवंशं महराकमलर्श्वसुतः सुडक्।
 भ्रीनाको वर्धता येन जिल्लितास्याद्यपुरितका ॥ १४ ॥ त्रिषष्टि० प्रशस्ति ।

योऽक्ष्म्यहाभिषेकार्चीविधि मोहतमोरविम् ।
 चक्र नित्यमहोद्योतं स्नानहाक्षं जिलेशिनाम् ॥ १७ ॥ अनगार० प्रहास्ति ।

६ रत्नत्रयविधानस्य पूजासाहात्म्यवर्णकम् । रत्नत्रयविधानारूयं शास्त्रं विश्वनुते सम यः ॥ १८ ॥ अनगार० प्रकृत्ति ।

७ वण्यावह ये कसंव्यानविक्रमाङ्गस्त्रात्यये । सप्तम्यामसिते पीये सित्वे ये नन्त्ताब्रिस्स् ॥ २९ ॥ अनगार० प्रकृतित । अमान् अं विव्यवुद्धस्य तम्यः अणिरपाटानय-स्थोनेन्तुः सुक्तेन नन्त्तु महीण्यते वदस्ययंत्रात् । यक्तं आवक्यसंदिगकमितं मृत्यं बुणाङ्गाक्ते प्रभ्यस्त्राय् य खेलतीऽपि विदणे नेनादिमः पुस्तकः ॥ २२ ॥ सनगार० प्रकृतित । १६-राजीमती विम्रक्सम-यह एक खण्ड काव्य है, जिसमें नेमिनायके विवाह और राजुलके परित्यागका वर्णन किया गया है। विश्व मी अमाध्य है।

२०-अध्यासम्बद्धस्य —पण्डितलीने ऋपने पिताके ऋषिदासे इसकी रचना की थी। इसमें योगके विनित्र अंगोंका निराद नर्यान किया गना है। दि इस्त है कि यह मी ऋप्राप्य है।

२/-अनगारधर्मासृतकी अव्यक्तसृत्वनिद्वता दोका-पण्डितनीने धण्चन्द्र ग्रीर इरदेवकी प्रेरणाते इत टीकाकी रचना वि० सं० १३०० कार्तिकसुदी ५ सोमवारको की है। <sup>३</sup> इस टीकाका परिमाण १२२०० क्रोकके लगामा है।

ममेराजाकरते लेकर जिनसङ्खनाम स्तरन तकके १६ भन्योंकी रचना वि० सं० १००० से पूर्व और नालखा सूचनेके पक्षात् मध्य-कों समयम हुई है। इनसेसे खाविकांश प्रस्य ख्रमाप्य हैं, खतः उनकी प्रशस्ति खादिके न सिलंनेसे उनके रचना-कालका डीक निर्योग नहीं किया वा सकता। वि० सं० १९०८ में रचे गये जिनस्थकरूपेन उनका उखेल होनेले उतके पूर्व ही उनका रचा बाता दिन्न है। योग प्रम्योगको रचना वि० सं० १९०५ खोर १६०० के बीच हुई है। पण्डितकीके रचनाश्रोम खनगारशर्माम्बर टीका सबसे खातिम रचना है। इसके प्रभात् रचे गये किसी खन्य प्रस्थका न तो पता लगता है श्रीर न यही विदित होता है कि पण्डितकी कृत तक बोरित रहे।

#### पं० आशाधरके ग्रह और शिष्यवर्ग

१—पं महाबीर—-ं श्राशाभरजीने धार्यमे आकर इनसं जैनेन्द्र व्याकरण् श्रीर न्यायशास्त्र पदा था ।

२-मान उत्रयसेन-इन्होंने पं० श्राशाधरजीको 'कालकालिदास' कहकर श्राभनन्दित किया या ।

२-यातपति मदनकी चि-इन्होंने पंडितजीको 'प्रशापुक' कद कर ख्रमिनन्दित किया था।

पं० जीने ऋपनी सहस्रनाम शंकाके प्रारम्भमें इन तीनोंको गुरुभावसे समरण किया है।

४-बिएइएकथीश-इन्होंने पंडितजीको 'सरस्वती पुत्र' कह कर अभिनिदित किया था।

५-चादीन्द्र विशासकीर्ति-इन्होंने पं॰जीले न्यायशास्त्र पदा था।

६-पंo देखसन्द---इन्होंने पं० जोसे व्याकत्मशास्त्र पटा था ।

५-मन विनयचन्द्र---इन्होंने पं॰ जीस धर्मशास्त्र पटा था।

द-महाकवि मद्गोपा व्याय-इन्होंने पं० जीसे काव्यशास्त्र पढा था ।

स्वचल स्ववहरूकं वः स्ववंष्ठतनिकवनम् ॥ १२ ॥
१-मादेशास्तिऽस्वात्मदरूषं नाम यो म्ववात् ।
शास्त्रं असमानमीरं जियमास्त्र्ययोगामाम् ॥ ११ ॥
१-हरदेवेन विज्ञती च्याचन्त्रीपरोचतः ।
पंडितासारस्यकः टीकं कोत्क्रमानिमाम् ॥ २८ ॥
मास्त्रकृत्युदेशं सीमन्त्रीति वैत्यावयेन्दियात् ।
मास्त्रकृत्युदेशं सीमन्त्रीति वैत्यावयेन्दियात् ।
मास्त्रकृत्युदेशं सीमन्त्रीति वैत्यावयेन्दियात् ।
मास्त्रकृत्युदेशं सीमन्त्रीति वैत्यावयेन्दियात् ।

- गाजोग्रतीवित्रसम्भं गाम नेर्मास्वरानगम् ।

## सहस्रनामके टीकाकार श्रुतसागरका परिचय'

श्री श्रुतवागरसूरि मूलतंत्र, सरस्ततीगच्छु, स्तात्कारगयमें हुए हैं श्रीर हनके गुरूका नाम विचानन्दि या । विचानन्दि देवेन्द्रकीचिके, श्रीर देवेन्द्रकीचि पद्मनन्दिके शिष्य श्रीर उत्पाधिकारी थे । विचानन्दिके बाद मिक्कान्य श्रीर उनके बाद तक्सीचन्द्र भद्रास्त पद पर आसीन हुए, यं । श्रुतवागर शायद गद्दी पर नहीं वैदे । मिक्कान्यकों उन्होंने अपना गरमाई तिला है ।

विचानित् सम्भवतः गुक्यतमे ही किसी महारक-गदी पर श्रासीन थे, किन्तु कहां पर, इक्का कुछ पता नहीं बखता । वेराग्यमियामालाकार श्रीचकृत भृतसागरको गुरुमानते स्मरण किया है । श्राराधना-कथाकोरा, नेमियुराख झारि मन्योके क्लो बहुनीमंत्रको भी, वो मल्लिमूराख विषय थे—अत्तवारको गुरु-मायचे स्मरण किया है और माइन प्रमायक सम्पायक स्मरण किया है और माइन प्रमायक सम्पायक सम्भावक स

श्रुतसागरने श्रप्रेनको कलिकालसर्वर, कलिकालगीतम, उभयभापाकिपेचकवर्ती, व्याकरण्कमलमार्तंड, तार्किकशिरोम्स्य, परमागमप्रवीया, नवनवितमहामहावादिविजेता, ऋादि विशेपणोंसे ऋलंकृत किया है।

#### ममय-विचार

श्रुतसागरने श्रपने किसी भी अन्थांन रचनाका समय नहीं दिया है, परन्तु यह प्रायः निश्चित है कि थे विकासकी १६ वी शताब्दिसं हुए है। क्योंकि—

१—महामिषक टीकाको प्रशस्ति वि० तं० १५८२ में लिखी गई है और यह भट्टारक मांलमृत्यको उच्चपिकारी लक्ष्मीचन्द्रके छिप्य व० ज्ञानसामको व्यक्तेके लिए दान की गई है और इन लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख अतसामते स्वयं अपने टीका मन्योंमें कई ज्ञाह किया है।

२— म॰ नेमिक्टन श्रीपालचरित्रको रचना ।४० सं० १५८५ मे को थी और वे मिल्लगृम्सके शिष्य थे । ऋरापना-कथाकोशकी प्रशस्तिमं उन्होंन मिल्लगृस्सका गुरुरुपम<sup>3</sup> उल्लेख किया है और साथ ही श्रुत-सागरका भी ज्यकार किया है <sup>8</sup>, अर्थात् कथाकोशको रचनाके समय श्रुतमागर मीजद थे ।

६—स्व॰ बाबा हुलीचन्द्रजीकी सं॰ १६५४ में लिखी गई प्रन्यस्चीमे श्रुतशागरका समय वि० सं० १५५० लिखा हुक्रा है।

४—यर्माभ्तरीकांमे लोकागच्छ पर तीव श्राक्रमण किये गये हैं। कहा जाता है कि यह वि० सं० १५६० के लगमग स्थापित हुआ था। अतएन उसरे ये कुछ समय पीछे ही हुए होंगे। सम्भन है, ये लोकाशाहके समकालीन ही हो।

९ यह परिचय भी श्रीमान् एं॰ नाधुरामजी प्रेमी-जिखित "जैनसाहित्य और इतिहास" नामक पुस्तकसे सामार उत्शत किया गया है।

२ भीभद्दारकमिल्लभूषणगुरुम् बालाता शर्मेखे ॥ ६६ ॥

६ जीयान्मे सुरिवर्यो वतनिचयससस्युज्यपच्यः श्रुताव्यः॥ ७१॥

35

#### बस्ध-रचना

श्रुतसागरके उपलब्ध प्रश्योंके देखतेसे विदित होता है कि उन्होंने ग्राधिकतर टीकाग्रोंकी ही रचना की है। ग्राव तक जो जनकी रचनाएं सामने ग्राव्हें हैं. उनका प्रश्चिय इस प्रकार है:—

१-वश्वित्तलकवान्त्रका — ब्राचार्य तीमदेश्के प्रिव्त अन्य वश्वतित्तलकवानुकी यह टीका है, वो कि मुल अन्यके लाथ पृदित हो चुकी है। व्यापि हरूकी प्रतिला ब्रन्स अंक्रिके भंडारोम पाई जाती है, तथापि वह सर्वत्र अपूर्ण ही है। प्रारम्भते लेकर पाचने ब्राधासके लगमग दो तिहाई माग तककी ही टीका मिलती है। जान पहला है, यह उनको ख्रानिक प्रतिला है।

२-तरचार्थकृत्ति— च्या० प्रमाखातिक तत्वार्थसृत्र पर पूज्यपादने वा वदार्थसिद्ध नामक श्रृति लिखी है, उसे ब्राचार बनाकर भुतकागरने नी हवार स्क्रोक प्रमाया यह श्रीका बनाई है। यह भारतीय शानवीठ कार्यास महित हो एकी है।

२-तस्य अप्रकाश्चिका - म्रा॰ शुभचन्द्रके शनार्थवमे जो गद्य भाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व॰ सेट माखिकचन्द्र पानाचन्द्र बम्बईके प्रन्य-संग्रहमें मीजद है।

%- औदार्यिवन्तामांच--यह प्रकृत व्याकारण है, जो हेमचन्द्र श्रीर त्रिविकमके व्याकरणोंचे वहा है। इतकी एक प्रति वन्त्रईके एंतक प्रशालाल सरवर्ता भन्तमे है, जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्थोपक-श्रतिवक्त है।

५- महाभिषेकटीका— पं॰ त्राशाधरके नित्यमहोद्योतकी टीका है। यह उस समय बनाई गई है, जब कि अतसागर टेशवरी या बहाजारों थे।

द्-व्यतकथाकोश-इसमें ऋकाशपञ्चामी, मुकुटसममी, चन्दनपशी, ऋशाहिका ऋादि वर्तोकी कथाएं है। इसकी भी एक प्रति बम्बर्डके ऐलक सरस्वतीभवनमें है और वह भी उनकी प्रार्थभक-रचना है।

 अतस्करभ्रपूजा—यह छाटो सो नो पत्रोकी रचना है, इसकी भी एक प्रति उक्त मरस्यती-भवनमें है।

्र-जिनसङ्ख्नामदीका —पं० ऋषाभर-पंचत जिनशङ्कनामकी यह प्रस्तृत टीका है। इसे शुरुतनातन पं० ऋषाभाषराजीकी स्थोपकृष्णिको क्षाचार बनाकर, या उसे ऋषात्मतात करके रचा है। पं०श्रीकी स्थापकृष्णिक परिमाश केशल १९४५ अठीक-प्रमाया है, जब कि श्रुतसारास्तृतिने उसे पक्षांत्रत कर लगमग कह इत्तर अर्थक प्रमाया रचा है।

हुनके श्रतिरिक्त श्रुततागरके नामसे श्रन्य श्रानेकों अन्योके नाम प्रन्य सूचियोमें मिलते हैं, परन्तु उनके विषयमें जब तक वे देख न लिए जायं, निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

#### प्रस्तुत श्रुतसागरी टीकाके विषयमें

(-पिष्टपेषण - जिनसहस्तामको प्रस्तुत भुतसारारां टोकाके आयोपांत अवलोकन करने पर वहां एक आर उनके विशाल पाण्डित्यका परिचय मिलता है, वहां दूसरी ओर अनेक स्थलीपर कई बातांकी पुनर्शक देखकर आअयों भी होता है । उदाहरणके तीरपर अतागराने 'प्रश्निक नामकी प्राच्या करते हुए शीलके अहारह इलार भेद बतानेके अनन्तर निना है। एक्स्पके 'अप्रयाः कप्पन्ते प्रश्निक अक्ट्रकर उनकी हुए शीलके अहारह इलार भेद बतानेके अनन्तर निना है। एक्स्पके 'अप्रयाः कप्पन्ते प्रश्निक अक्ट्रकर उनकी वर्षान किया है, जो कि बिलकुल ही अप्रकृत है। दूसरी बार इसी शायक 'एखाममीका' नामकी व्याख्यामें 'वा ग्रुपानां चहुरग्रीतिलज्ञाचां अम्मोषिः' कहकर चौराती लाल गुर्चोको दुवारा गिनाना प्रास्भ कर दिया है। यह भी यह वर्षान कुक्क अस्वकृत्वा ही लाता है। तीस्प्री बार दश्ये शायकमें 'चहुर्यातिलज्ञ्या' के व्याख्यामें चौराती लाल उत्स्मुण गिनामें गये हैं, जो कि प्रकल्य-संगत हैं। वास्त्यमें यह पर ही इन गर्योका वर्षान होता चारिए था. इसके पर होनो वास्का निस्त्यक अप्रकृत है। सीप्रकार शीलके ऋडारह हजार भेदोंकों भी दो बार गिनाया गया है, पहली बार 'बुटे शतकमें 'महाशील' नानकी व्यास्थ्य करते हुए और दुस्पी भार दस्पी शतकको 'ऋषादशतहस्वातीसाथा' नामकी व्यास्थ्या करते हुए। यदार शालक करनेद पिनानेके लिए दोनो स्थल उत्युक्त है, फिर भी प्रथमकी ऋषेचा दिताय स्थल हो ऋषिक प्रकास सकत है।

२.-असस्य द्व र शृष्यं शतकमं 'भूतार्थंदूर नामको व्याख्या करते हुए, 'श्चाचार्य सम्तम्प्रस्की श्चेतिम क्वारंक 'दित्तीस्मानमाम' उद्धात करके उसको मां व्याख्या प्राम्पन कर हो है, जो कि विस्कृत हो अदि-कृत प्रतीत हती है। इसीम्कार चींपवी लाख उत्तरमुखा गिमाते हुए अन्याएसमंमृतके खेलोको उद्धात करके उनकी मी व्याख्या कम्म खंत्रत बंचता है। दित्तीय शतकके आदित 'महावको नामकी व्याख्या करत हुए ५० आशाचर्य्याके नामका निर्देश कर और 'नारंत्यान' आदि रुक्षेक उद्धुत कर उत्तकी मी व्याख्या क्षां गई है, जो कि असम्बद्ध प्रतीत होता है। जिस कथानकके देनके लिए हतना अन किया है, व्ह उत्तक स्रोक झार उत्को ध्याख्याके विना मा लिखा जा सकता था। इसी प्रकार और भी र–४ रचलो पर ऐसा ही

३-**दाः प्रदाः(चकता** - श्रुतशागरंन कहीं कही खीच तान करके मगवानके नामसे सम्प्रदायिकताका भी परिचय दिया है। (देखां - नर्ने शतकमं निर्विकल्पदर्शन झादि को व्याख्या )

दशर्वे शतकं 'अत्यन्त' नामको व्याख्यामं समन्तभद्रको आगामो उत्वर्षिणीकालमं तीर्थकर होनेका उञ्जल कर उनका एक रुपेक उद्धुत किया है।

#### श्रुतसागरका पाण्डित्य

श्रुतसागरंग जितसङ्क्षनामकी प्रस्तुत टीकाम लगभग ६१ झाचार्योक नामाका, झार १२ प्रन्योका नाम उल्लाख कर उनके स्थाकोको उद्धृत किया है जिनसे उनके झगाच अतघरत्वका परिनय मिलता है।

कुछ स्थला पर ता एक-एक नानंक दशन भी आधिक अर्थ करके अपने व्याक्त ए और कार विव-यक विशाल अनका परिचय दिया है। विश्वशानमुक्ति-प्रश्वात एकाव्हर नाममाला तो आपको माना कंटरब हाँ थी। इनके लगभग ५० प्र्योको अस्तवागन अपनी ध्यक्तमं उत्पूत्त किया है। इसी प्रकार नामोके निद-स्त्यर्थको प्रभाणित करनके लिए कार्यक आदि व्याकरणुके दा श्रीत भो असर प्रशिक्ष उद्भूत किया गया है। ने बुद्धशालकमं पड्यार्थनिकेंक नामंकी व्याक्यामं उनकं मतोका उन तस्यन्त ताल एथं पदार्थोका को पोडिल्पपूर्व राजनिक विवचन क्या है, उनके अन्तवागक नामशाकको असाच विद्याको प्रसिच्य मिलता है। इसार्थ राजकर्का व्याक्यांने अत्तवागरंक अपने मेद्धान्तिक विद्याका यथेड परिचय दिया है।

नंत्रेपमं जिनसहस्वतामका रोकाका देवतं हुए यह निःसंकोच कहा वा सकता है कि उन्होंने कार्य लिए बा ध्याकरश्यकमलमार्थण्ड, तार्किकशियसमीश, परमागनप्रवाश और 'शब्दरलेपप्रभेदनं निषुशः' क्यादि एट-दिस्मीरत कहा है. यह सर्वथा उचित क्योर उनके नामके क्षानरूप ही है ।

#### श्रतसागर पर एक आरोप

प्रभुत शहसनात्मको पण्डिन आशाचरकृत स्थापकृषिको ही आचार बनाकर शुतसागरहातिन अपनी भे दीकाका निर्माण फिना है, फि. भी उन्होंन कहीं भी इसका करा सा भी संकत नहीं किया है। होंगों टीका-आंको सानने रसकर देखने पर यह बात इदय पर स्वतः ही आहित हो जाती है कि उन्होंने आशाचरजीको स्वोपकृष्ठकिको उर्तिमकार पूर्वस्थय आत्ससात् कर लिया है, किय प्रकार पूज्यपदकी सर्वांभीतिको अपनी तथ्मापकृष्ठिकों । यदि आज पूज्यपदकी सर्वांभीसिंड और पण्डित आशाचरकी स्वोपकृष्ठि श्रेयक् उपलब्ध न होतो, से इस बातकी करूना भी नहीं की का सकती थी कि श्रुतसार अपनी टीकाओंमें अन्य आचाचाँकी टीकाओंको भी आत्मशत् कर गये हैं। उत्पर यह एक आरोप है, जिससे वे इनकार नहीं कर सकते और जो इस दोनों म्यांके अन्यारियोदी अपनवर नहीं रह सकता है।

## श्रुतसागरी टीकागत कुद विशेष बातें

्च संख्यक — जब ती पंकर भगवान भञ्जबीजोको पर्मोपरेश देनेके लिए 'प्ननल पर विदार करते हैं, तब यह मध्यवन्त ते पेचके आगे-आगो आकारमें निराचार पूराता हुआ 'चलता है। अंदिकन्त्यी आवार्यने इसके विषयमें लिखा है कि इसके एक इसर आरे होते हैं, नाना प्रशास्त्रालें में यह बढ़ा हुआ होता है और इसके कारित दर्शकी प्रभाकों भी लिखत करनेवाली होती है। ( २, ७१)

२-महाबल जिनमगत्रान्का वह भी एक नाम है। इनके विषयमें आयाजरजीने लिला है कि एक बार जब भगतान महाजीर कुमार थे और अन्य राजकुमार्थिक गाय कुंडमार्थिक राजानी एक बुवके ऊपर मिंद्रा कर रहे थे, तब लीयमें इन्हमंत्र समामें चर्चा चलां कि इन नमय मृतन पर भीतीरामु सबसे अधिक जवाना हैं। वीमाक नामक एक देनकों उन पर विचार नहीं हुआ और जह भगतान परिवार कि लए एक अजतान हैं हुआ और जह भगतान ही लीवा कि एक प्रात्व कि एक क्षेत्र कर पर विचार नामक उन हव पर विचार गया। देनकर स्व यावकुमार्ग भयंगे विकार हो इन्हों कुंदकर मांग गये, पर भीतीरजुमार उनके परनापती हुंद नेकड़ों जीम वाले क्यामंद्र पर पर राजते हुए इन्हों नोचे उतरे और उनके साथ बहुत देर तक कोड़ा करते हैं। वीमाकदेव यह देखकर वाथ बहुत देर तक कोड़ा करते हैं। वीमाकदेव यह देखकर वाथ बहुत देर तक कोड़ा करते हैं। वीमाकदेव यह देखकर वाथ बहुत देर तक कोड़ा करते हैं। वीमाकदेव यह देखकर वाथ बहुत देर तक कोड़ा करते हैं। वीमाकदेव यह देखकर वाय बहुत देर तक कोड़ा करते हैं। वीमाकदेव यह देखकर वाय बहुत देर तक कोड़ा करते हैं। वीमाकदेव यह देखकर वाय बहुत देर तक कोड़ा करते हैं। वीमाकदेव यह देखकर वाय वार विभिन्न हुआ कि प्रात्व करते करते हुए से वीमान के स्वार के वाय वार वार पार (२,१००)

्-हिष्ट्युद्धि प्रचीन दोप-रहित, अष्टगुण-सहित और वर्मनन, पृत, तैल आदि अभन्य भन्नण-वर्जित सम्यव्यनिके धारण करनेको हरिकाळि कक्षते हैं । (३,२०)

४-द्वादश गण-तीर्षकर भगवान्की व्याक्यात-समाका समक्तरण या आस्थातमंद्रप कहते हैं। उनमें भवित्यां के वैदने के बारह कता या प्रकोड होते हैं। उनमें भवित्यां करने कमाराः निर्मय द्वाति, सोलह स्वामिको वित्यां, आर्थिका एमं अन्य मनुष्य क्रियों, क्यांतिक देवियां, अन्यवादिनी देवियां, मक्तवादिनी देवियां, मक्तवादिनी देवियां, मक्तवादिन देवियां, मक्तवादिन देवियां, मक्तवादिन स्वामिक स्वामि

५-दिश्य अतिशय--भगवा-के पवित्र-गर्भण्यका वह दिव्य अतिशय बतताया गया है कि जन्मान्य लोग भी देखने लगते हैं, बहरे मनुष्य सुनने लगते हैं, गूँग बीलने लगते हैं और पंगुजन मले प्रकारसे गमन काने लगते हैं। (३, २०)

६-खुस्बमद्शीं— जब तीर्यकर मगवान माताके गर्मम आते हैं, तब उत्के पूर्व ही माताके १६ त्या दिखाई देते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं:—? एरावत गढ़, २ वेल, ६ विंह, ४ लहमी, ५ दो मालाएं, ६ चत्रमा, ७ सूर्व, ८ मीत-अुगल, ६ पूर्वायट, १० कामलकुक्त करोपर, १२ समुद्र, १२ लिहातन, १६ देव-विमान, १५ नागमवन, १५ र तावी श्रा १६ निर्मुम आर्थन । इन मोलह स्प्रमोको देखनेके अनन्तर माताको ऐरावत हाथी मुख्यम प्रमेश करता हुआ दिखाई देता है । उपयुक्त सुन्दर स्प्रमोको देखनेके अनन्तर माताको ऐरावत हाथी मुख्यम प्रमेश करता हुआ दिखाई देता है । उपयुक्त सुन्दर स्प्रमोको दिखानेके कारण लोग मगवानको सुच्यादर्शी कहते हैं । (६,१२)

७-पद्मयू--गर्मकालमं माताके गर्नाशयमं भगवानके पुष्प-प्रभारते एक दित्र कमलको रचना होती है। उस कमलको कविका पर एक शिहासनको स्तर्षि होती है, उसपर विराजमान गर्म गत मगवान् इकिको प्राप्त होते हैं, इसलिए लोग उन्हें पवान्, अञ्चन स्वारि नानोचे पुकारते हैं। (६,२६)

-खारण्डिं – किया विमयक खूबि दो प्रकारकी हाती है: —चारण्याख़िब और जाकाशगामित्व खूबि । व्यक्तिक पित्रा, बनका उपतित्व, इतांके पत्र, पुण और फत ख्रादिक आतम्बनक उनके तरवहेक तिना ही अपर-गमन करनेको चारण्याख़िक कहते हैं। वैठ-वैठ ही अपना खड़े-खड़े ही निःगार आकाशमे गमन करनेको आकाशगामित्यख़ाबिक कहते हैं। इट ख्रादिवाले खाड़ बिना पैरोके चलाये हुए ही पविज्ञोंके समान ऋषकारमें उड़ते चले जाते हैं, और प्रधीपर पैरांके उठाने रखनेके समान ऋषकारमें पार-निवेष करते हुए भी गमन करते हुए जाते हैं 1 जिन साधुझांको ये दोनों प्रकारको ऋषवा एक प्रकारको ऋढि प्राप्त होती है, उन्हें चारवार्षि कहते हैं 1 (१,४१) (८,६)

६-श्रकारक्षानम्य स्थाय और इन्ह्रस्यस्तिपत्यक — इन दो नामोके द्वाय यह स्वित किया गया है कि सीयमे-इन्ह्र दो बार स्वयं त्रत्य करता है। एक बार तो मंदिशखर पर जन्मामियेकक पक्षात् भागक्ष आरो और दूसरी भागगर माताको सीयकर तदन्तरा समावानके पिताके सामने । इससे यह निकर्ण निकत्तता है कि अन्य अवसंधिपर इन्ह्र स्वयं त्रत्य नहीं करता है, किन्तु उनके आदिशमें अन्य देव या देवियां उत्त करती हैं।

२०-देखरि देवोके समान आकारामें गमन करनेशले श्रापियोको देविर करते हैं। (६, २०) तथा देवो के श्रुपियोक समान अध्यापी रहते हैं, मदा तल-चित्तत करते हुए एम्स उदातीन जीवन-यापन करते हैं और तीयेकरोके निकारण करणाएकके अवसर पर उन्हें सन्तेपनके लिए आते हैं, ऐसे लीकारिक देवीको भी दंविर्भ करते हैं। (३, ५८)

११—**कुंपरानिर्मितारधान**—सनवसरणुमं मानलाभा, सपेवर, माकार, कोट, लाई, वापी, वाटिका, नाट्यशाला, करपट्टा, स्तूप, आदिकी रचना होती है। इन्द्रके आदेशये कुवेर पूर्ण वेमवये उसे तीजत काता है, इसलिए नमवनरण कुवेर-निर्मित-आस्थान कहलाता है। ( ३, ६१)

१- स्वस्यशासन — भगवानका शासन स्रयांत् घमींपदश पूर्वापर विधेषमें गहित होता है, अताप्त वह सल्दामन कहवाता है। पर मता-ब्लॉन्यका शासन पूर्तपर-विषद्ध होता है। वेर एक स्थलप को प्राप्त कहते हैं। तेर — महस्यका होता है। वेर एक स्थलप को प्राप्त कहते हैं। केरे — महस्यका नहीं मान्त वाहिए, स्याप्त कहते हैं, दूपरे स्थलपर उत्तंप विलक्त लिपरीत कहते हैं। अंते — महस्यका नहीं हैं कि महस्यापिक स्थापन में हीना चाहिए, इत्यादि कहकर भी अत्यापन कहते हैं कि महस्यापिक किए महस्यापन मान्त आप वाहिए, महस्यापन अपने प्राप्त कहते हैं कि मान्त आप वाहिए, महस्यापन करने केरा प्राप्त कार्य केर, आपि । एक नारकार्य कार्य है, दूपरी वार कहते हैं कि भी प्राप्त करने हिए हो कार्य केर हैं कि भी प्राप्त करने हिए हो कार्य करने मान्त आप सकता है। (४, २०)

१२-फि अंगीश इन नामकी व्याख्यांमें बताया गया है संनारं जीवांकी परमर-सम्मधी आयुका बन्ध निमानमें होता है और एंग अपलर एक बीवके मुख्यान आयुक्ते भीतर आठ बार काते हैं। कल्ला क्लीकार, कि किमी जीवकी वर्तमान भवकी आयु ६५६१ वर्षकी है। इसमें तीवका माग देनरर जब दो माग क्लांकर, कि की जाते और एक भाग-प्रमाया २१०० वर्ष रोप रहे तक प्रथम वार आगामी मनस्कन्त्री आयुक्त क्ष्मका अत्तर्वहूंत तक अवस्य आतामी मनस्कन्त्री आयुक्त क्ष्मका अत्तर्वहूंत तक अवस्य आता है। यदि किती कारणारे उत समय आतु-कथ न हो सके, तो उक्त अवस्थि आयुक्त क्षमक्त आवस्त हो साथ तीव जाने और ७२६ वर्ष-प्रमाय एक क्षिमाय यहे तर क्षामारी आयुक्त क्ष्मका अवस्त आयोग। यदि हमने भी आयुक्त क्षम न हो सके तो पुता २४३ वर्ष वर्ष प्रमाय आयुक्ते प्रयुक्त क्षमका अवस्त आयोग। व्याख्त क्षमि में आयुक्त क्षमका अवस्त आयोग। व्याख्त क्षमि हम आयो ही अवस्तिमें परमवक्ती १ वर्ष प्रयुक्त क्षमका अवस्त आयोग। त्यहन्तर स्ट वर्ष, २७ वर्ष, हम दे और १ वर्ष प्रमायी आयुक्त व्यवस्त आयोग। व्यवस्त क्षमका अवस्त स्वाचित वर्ष स्वाचित हम आयो ही अवस्तिमें परमवक्ती आयुक्त व्यवस्त आयोग एक प्रमाय क्षमका क्षम न होंचे, तो सरप्यक्त सम्बद्धका क्षम हो जाता है। इस प्रकारकी विश्वतिक्त क्षम हो जाता है। इस प्रकारकी विश्वतिक्र उपलिख होता होना क्षमका विश्वतिक्र क्षम हो जाता है। इस प्रकारकी विश्वतिक्र उपलिख होता होना क्षमकाति हैं। (४, ६४)

१४-ऋदािश-तगोनलसे जो नीदिक, शारीरिक, वाचिक या मानीनक विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, उने ऋदि कहते हैं। ये ऋदियाँ बुद्धि, किया, विकेबा, बाग, बल, औषभ, रस और स्टेमके भेरते स्वाट प्रकारकी होती हैं। हनमेसे बुद्धि ऋदिक ऋदाख भेद हैं—१ केवलशान. २ मनः पर्ययक्षान.  श्रवधिश्वान, ४ वीजनुद्धि, ५ कोधनुद्धि, ६ पदानुसारित्व, ७ संभिन्न संश्रोतृत्व, ⊏ दूरास्वादनत्व, ६ दूर-स्पर्शनत्व, १० द्रदर्शनत्व, ११ दराघाणत्व, १२ दरअववात्व, १३ दरापूर्वित्व, १४ चतुर्दशपूर्वत्व, १५ श्रष्टांगमहानिमित्तकुशलत्व, १६ प्रशास्त्रमणत्व, १७ प्रत्येकबुद्धत्व और १८ वादिल ।

इनका संतोपमें ऋर्थ इस प्रकार जानना चाहिए:--

- १ केवलजान---त्रैकालिक सर्व पदार्थीके खनन्त गरा-पर्यायोको यगपत जानना ।
- २ मन:पर्ययक्तान---पर-मनोगत पदार्थको स्पष्ट जानना ।
- अवधिशान—रूपी पदार्थोंको द्रत्य, त्तेत्र, काल, भावको अपंचा स्पष्ट जानना ।
- ४ बीजबढि-एक बोज पट सनकर समस्त ग्रन्थको जान लेना ।
- ५ कोधुबुद्धि-- विभिन्न प्रकारके तत्त्वींका स्वबद्धिमें व्यवस्थित रूपसे धारण करना ।
- ६ पदानसारित्य-- किसी भी ग्रन्थ आदिके आदि, मध्य या अन्तकं जिस किसी भी पदको सुनकर मास्त ग्रन्थके ग्रर्थका ग्रवधारण करना ।
- ७ संभिन्नसंश्रोतत्य-नी योजन चौड़े श्लौर बारह योजन लम्बे चकवर्तीके कटकमें रहनेवाले हाथी, घोडं. ऊंट, मनुष्य श्रादिका नाना प्रकारकी बोलियोंको स्पष्ट रूपले पृथक सुननेकी शक्तिका प्राप्त होना।
  - प्रदेशस्वादनत्व-नैकडों योजनकी दरीपर स्थित रसके ख्रास्वाद लेनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - ६ दुरस्पर्शनत्व--- ऋनेक सहस्र योजन दुरस्य पदार्थके छनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १० दुरदर्शनत्व-सहस्रों योजन दरस्य पदार्थोंके देखनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - ११ दरामासात्व सहस्रो योजन दरवर्ती गन्धके संघनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १२ दूरश्रवणत्व-सहस्रों योजन दूरके शब्दको सुननेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १३ दशपूर्वित्व--- आचारांगादि दश पूर्वोंका शन प्राप्त होना ।
  - १४ चतुर्वशपर्वित्व-चौदह पर्वोका शान प्राप्त होना ।
- १५ अशंगमहानिभित्तकुश्वतत्व-अन्तरित्त, भौम, श्रंग, स्वर, व्यक्तन, लक्त्य, ख्रिल और स्वप्न; इन ऋाठके ऋाधार पर मविष्यत्कालमे होनेवाले हानि-लामको जाननेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १६ प्रशाश्रमण्डन-परम प्रतिभाशालिनी बुद्धिका प्राप्त होना ।
  - १७ प्रत्येकबुद्धत्व--विना किसी ऋन्यके उपदेशके स्वयं ही प्रचोधको प्राप्त होना ।
  - १८ वादित्व महावादिशोको भी शास्त्रार्थमे हरानेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
- (२) क्रियाऋदिके दो भेद हैं:--जंबादिचारणत्व और आकाशगामितः । इनमेरे वंबादि-चारणत्त्रके नौ भेद हैं:--
  - १ जंघाचारणत्व---भिके चार श्रंगुल ऊपर श्राकाशमें गमन करना ।
  - २ श्लेशिन्वारस्य श्लाकाश प्रदेशपंक्तिके श्लनुसार श्लघर गमन करना ।
  - अभिशिखाचारणत्व—अभिकी शिखाके ऊपर गमन करना ।
  - ४ जलचारणत्व--जलके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
  - ५ पत्रचारवास्व-पत्तेके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना । ६ फलचारणस्य-फलके ऊपर उसे पिना स्पर्श किये ही गामन करना ।

  - ७ पुष्पचारणुत्व-पुष्पके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
  - बीजचारगात्व—बीजके ऊपर उसे विना स्पर्श किये गमन करना ।
  - ६ तन्तुचारणस्य--तन्तुके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
- श्चाकाशगामित्व-पैरोंके उठाने या रखनेके विना ही श्चाकाशमें गमन करना, पग रखते हुए गमन करना, पद्मासन या खड्गासनसे खबरियत दशामें ही खाकाशमें गमन करना।

### (३) चिकिया ऋक्तिके - ऋणिमा ऋदि अनेक भेद हैं।

- १ ऋषिमा—शरीरको ऋत्यत्त छोटा बना लेना । कमलनालमें भी प्रवेश कर जाना, उसमें बैठकर चकवर्तीकी विभविको बना लेना ।
  - २ महिमा-समेरपर्वतसे भी बहा शरीर बता लेता ।
  - लियमा—शरीरको वाय या आककी वर्डसे भी इलका बना लेना ।
  - ४ गरिमा---शरीरको उपसे भी भारी बना लेना ।
- ५- प्राप्ति: --मृभि पर स्थित रहते हुए भी खंगुलिके ऋग्रभागमे सुमेरकी शिखर, सूर्य, चन्द्र ऋादिके स्पर्श करनेकी शक्तिको प्राप्त करना ।

६ प्राकाम्य—जलमें भूमिकी तरह चलना, भूमिपर जलके समान ड्रब्ना, उखरना श्रीर श्रनेक जातिके किया, ग्रेख, हव्यादिका बनाना ।

- ७ इंशल--- तीन लोक पर शासन करनेकी शक्तिका पाना ।
- पशित्य सर्व जीवोंको वशमें करनेकी शक्तिका पाना ।
- ६ श्रमतीयात-विना किसी बकायटके पर्वत आदिके मध्यमे चले जाना ।
- १० ग्रन्तर्धान-श्रहप्रय रूपको क्तानेकी शक्तिका पाना ।
- ११ कामरूपित्व-इच्छानसार नाना प्रकारके रूपोंको बनानेकी शक्तिका पाना ।
- (४) तप ऋषिके साल भेद हैं:--१ उम्रतप, २ दीमतप, ३ तमतप, ४ महातप, ५ घोरतप, ६ घोरपपकमत्व और ७ घोरगण ब्रह्मचारितः। इनमें उम्रतपके दो भेद हैं:---उमोम्रतप और ऋवरिपतोम्रतप।

१ उम्रतप—को एक उपवास करके पारणांक पक्षात् दो दिन उपवास करते हैं, पुनः पारणा करके तीन दिनका उपवास महत्य करते हैं । पुनः पारणा करके वार दिनका उपवास महत्य करते हैं । इस्प्रकार केला केला प्रकार करनात महत्य करते हैं । इस्प्रकार केला केला प्रकार प्रकार प्रकार प्रवास करते हुए विचले उपवास करते हुए विचले हैं, उन्हें सदि किनी कारणवाचा गरणांक दिन आहारका लाम न हो, और दो उपवास लगातार हो जानें, तो वे निस्तर वेला वानी दो उपवास लगातार हो जानें, तो वे निस्तर वेला वानी दो उपवासक प्रकार प्रकार प्रकार प्रवास लगातार हो। वो वे प्रकार केला वानी दो उपवास के प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार केला वानी दो उपवास के प्रकार प्रकार प्रकार करते हुए विचलते हैं, इस्प्रकार आगे भी अवस्थित रूपले उपवास और त्याणिक त्या वानस्था करने इस प्रवास करते हुए । उक्त दोनों मकारणे उपवास करने वाल आप करते हुए प्रवास करते हुए । उक्त दोनों मकारणे उपवास करने वाल आप करने केला है । विदेश करने हुए हों । उक्त दोनों मकारणे उपवास करने वाले आप अपनी तथ्यमंत्र केला है । विदेश करने हुए हों । उक्त दोनों मकारणे उपवास करने वाले आप अपनी तथ्यमंत्र केला हुए हैं । उक्त दोनों मकारणे उपवास करने वाले आप अपनी तथ्यमंत्र केला हुए हों हो केला है । विदेश करने वाले उस विदेश करने हुए हों । उक्त दोनों मकारणे उपवास करने वाले आप अपनी तथ्यमंत्र केला हुए हों । विदेश करने वाले हुए विचल करने हुए हों । उक्त दोनों मकारणे उपवास करने वाले आप अपनी तथ्यमंत्र केला हों । विदेश करने वाले हुए हों हुए हों । विदेश करने हुए हों हुए हों । विदेश हों । वि

२ दोतरार—महोपवाम करने पर भी जिनका शारीरिक, वाचनिक और मानरिक वल प्रवर्धमान रहता है, मुख्ते दुर्गव्य नहीं आती, प्रख्त कमलके समान सुगन्धित निःस्वाद निकलता है, व्यां-व्यां तथभ्यां वक्ती जाती है, त्यों-त्यों जिनका शरीर उत्तरोक्त प्रमा और कान्तिये गुक्त होता जाता है, ऐसे महान तथकों दोत तप कार्ते हैं।

३ तत्तव्य—तये हुए तवे पर गिरी हुई जलकी किन्दु जैसे तत्काल सूख जाती है, इसी प्रकार उपवासके अनन्तर ऋल्य आहारके प्रह्मण करते ही उसका रत कियर आहिक रूपसे परियात हो जाना आहीर मल-मुत्रादिका न होना तत्तव्य कहलाता है।

४ महातय-पन्न, मास, चतुर्मास, छह मास और एक वर्षका उपवास करना महातप है। इस महातयके अनुशायी अन्तीयार्दि, सर्वोपपर्दि खादि अनेक ऋदियोंसे युक्त होते हैं।

५ घोरतप-वात, पितारिक प्रकृपित हो जानेथे छानेक प्रकारके रोग हो जानेपर भी छनशानादि तर्वोक्ते छानुष्ठानमें हव रहना घोर तप कहलाता है। इस तपके करनेवाले तपस्वी वड़ीये वड़ी वीमारी हो बानेपर भी यदि श्रमधान तप कर रहे हों, तो छुह मान तकका उपनास कर डातते हैं, श्रदमोदर्य तप करते हुए एक प्रात श्राहार पर ही वर्षों करा कर लेते हैं, बुचिपरिसंख्यान तप करते हुए होन-चार परसे श्राधिक नहीं बाते, स्थारित्याग तप करते हुए केवल उच्चा बल श्रीर चावल पर बोबन निर्दाह करते हैं, विविचा-प्रध्यासन तपकी श्रापेक्षा भगानक स्प्रशामोंमें, पर्वतीकों करताओं और गुफाओंमें, बिंह, जीता, व्याघादिस भी कोमेंमें बीवन-पर्यन्त राते हैं और आराय, वर्षों और रीतका प्रवक्त कायकेंग साल करते हैं।

- ६ घोरपराक्रमल—जो घोर तथली लाघु पहीत तथको उनपोत्तर बढ़ाते रहते हैं श्रीर उसके द्वारा वे ऐसे पाकरफो प्राप्त करते हैं कि जिसके द्वारा यदि वे चाहै, तो मूर्गडबको उसट-पुसर कर दें, प्यंतीको भी चला दें, सारफो भी खुला दें श्रीर श्राप्त, चल तथा पायाचाकी भी वर्षा कर देवें । ऐसे महान् तकके पोरपराक्रमत कहते हैं।
- ७ घोरगुणम्बाचारित—चिरकाल तक तपमारण करते हुए श्रस्तिलित महाचारी रहना, इःस्त्रमी-का नहीं श्राना, जिनके तप्रोमाहारूपणे मृत, प्रेत, ताकिनी-शाकिनी श्रादि दुस्त माग जारें, वही-वही बीमारियों शान्त हो आर्य श्रीर केर, कत्तह तथा दुर्मिखादि भी मिट जारें, ऐसे महान् तपको घोर गुणमब-चारित कहते हैं।
  - प. बल प्रास्तिके तीन भेद हैं -- मनोबल, बचनवल, और कायवल ।

मनोवल-ग्रन्तर्गहूर्तमें सम्पूर्ण द्वादशांग श्रुतके ग्रर्थ-चिन्तनकी सामर्थ्यका पाना ।

वचनवल-अन्तर्नुहूर्तमें सकल श्रुतके पाठ करनेकी शक्तिका प्राप्त करना ।

कायवल—एक मास, चार मास, छुट मास और एक वर्ष तक कायोलमां करके प्रतिमा योगको धारण करनेपर मी ह्रेय-पहित एहना और कनीयसी ( ह्योटी ) अँगुलीके द्वारा तीनों लोकोको उठाकर अन्यत्र एखनेकी सामर्थका होना ।

- (६) श्रींपधि ऋदिको आठ भेद हैं—१ ऋामर्श, २ च्चेत, ३ जल्ल, ४ मल, ५ बिट्, ६ क्वींपधिप्रात. ७ आस्यापिप. ⊏ दृष्टचाचिप।
  - १ ऋामर्श-इस्त, पाद ऋादिके स्पर्शते रोगियोके ग्रेगोंका दूर हो जाना ।
  - २ इवेल-निश्रीयन ( थूक ) कफ, लार ख्रादिके संयोगसे रोगियोंके रोगोका नष्ट हो जाना ।
- इ. जल्त-प्रश्वेद ( पसेव या पसीना ) के आश्रयंते संचित रजोमलके द्वार रोगियों के रोगोका
   नष्ट हो जाना ।
  - ४ मल-कान, नाक, दाॅत और ऑलके मलसे गेगियोंके येगोंका दूर हो जाना ।
  - ५ विट्-विद्या, मूत्र, शुक्र ऋादिके संयोगसे रोगियोंके रोगोका दूर हो जाना ।
- ६ सर्वोपिषप्रात—रारीप्के श्रंग-प्रत्यंग ऋदि किसी भी श्रवयवके संस्परींच, श्रयंथा श्रवयव-संस्पृष्ट वायुके संस्परींचे रोगोयोंके रोगोका दूर हो जाना ।
- ७ आस्पाविप---उम विषये मिनित मी श्राहार जिनके सुखर्मे जाते ही निर्विष हो जाय, श्रायवा जिनके वचनींको सुनकर महान् विषये व्याप्त भी पुरुष विष-रहित हो जायें।
- इष्टवाविथ—जिनके ऋग्लोकन मात्रसे ही जीवोंके शरीरमें व्यास भयंकरसे भी भयंकर विष दूर हो जाय । ऋथवा दृष्टिनिष सर्पादिकोंका विष जिनकी दृष्टिसे दृष्टि मिलाते ही दूर हो जाय ।
- (७) रस ऋखिके छह भेद हैं—१ ब्रास्यविष, २ हिम्रिवेष, ३ ज्ञीरास्राची, ४ मध्यासाधी, ५ सर्पिरासाची ब्रोर ६ ब्राम्टतासाधी।
- १ म्रास्यविष-कोषावेशमें किसी प्रायोचे 'मर जाम्नो' ऐसा कहनेपर तत्काल उसका मरया हो जाय, ऐसी सामर्थ्यका प्राप्त होना ।

२ दृष्टिविष--क्षोषावेशमें जिसकी स्त्रोर देखें उसका तत्त्व्या मरण हो जाय ।

म् न्तिशक्तावी—जिनके श्वयमें रखा हुन्ना नीरत भी भोजन दूचके तमान स्वादयुक्त हो जाय ।
 श्रयजा जिनके वचन ओलाग्रॉको दूचके तमान सन्तीय श्रीर पोष्याको देवें ।

४ मध्यासा-्यी—जिनके हायमें रखा हुआ नीरस भी मोजन मधुके समान भिष्ट हो जाय । अध्यक्ष जिनके बचन ओताओं को मधुके समान भिष्ट प्रतीत हो ।

५ सर्पिरासावी—जिनके हायमें रखा हुआ नीरस भी भोजन घीके समान स्वाद्युक्त हो जाय। अध्या जिनके घनन स्वाताओंको धीके समान मधर प्रतीत हो।

६ श्रमृतासाधी--जिनके हाथमें रखा हुआ रूखा भी भोजन श्रमृतके स्वाद-समान परिष्युत हो जाय । श्रयका जिनके यचन भोताओं को श्रमत-तत्त्य प्रतीत हो ।

( = ) क्षेत्रकादिके दो भेव हैं - अजीय महानस अदि और अजीयमहालय अदि ।

१ ऋतीयामहानस ऋदि—इत ऋदिके चारक साधु जित रहोई चर्म मोजन कर छाउँ, उस दिन उसके यहाँ चक्रवरीके परिवारके भीजन कर लेनेपर भी भीजनकी कमीका न होना।

२ ऋक्तेषामहात्वय ऋदि —इस ऋदिके धारक साधु जिस मठ, वसतिका ऋदि स्थानपर वैठे हो, वहाँ पर समस्त, देव, मनुष्य, तिबंच ऋदिके निश्वस करने पर भो स्थानको करीका न होना ।

इत प्रकार बुद्धिश्चदिक १८, कियाश्चदिक १०, विकियाश्चदिक ११, तथेश्चदिक ८, वक्शदिक १ १, श्रीपोश्चदिक ८ श्रांत राश्चदिक ६ यं तस भेद मिलानं पर (१८ +१० +११.+ ८ + ६ + ८ + ६ ६४) चींतक मेद हो जाते हैं। जिन्द्र भगवान् इन समी श्चदियोंके श्रोर श्चदियारक साधुआँके स्थानी होते हैं, स्वारच उन्ने श्वदीष करते हैं। (५.६६)

- (१) पार्थियां भारत्याका त्यरूप—इस मध्यलोकको स्थितसमुद्रके समान निर्मल जलसे भए हुआ चिन्तवन करे। पुनः उसके बीचमें बम्बूदीपके समान एक लाख योजन चौड़ा, एक हजार पर्वोद्याला तयाये हुए स्वयंके समान चम्प्रका हुआ एक काल निवारे। कालको मध्यमें करिकाको समान सुवर्धमापी सुमेक पर्यंत चिन्तवन करे। उसके उसर पांड्रकतमाँ पांड्रक शिलापर स्टिटक मियामधी सिंहासन विचारे। फिर स्वयं सोचे कि उस विहासन पर में आत्रकत लगाकर हलात्य रेड है कि अपने कमोको जलाकर आत्माको पर्वित्र कर लाई। इस प्रकार के विवार कर करा को विद्यालया स्वर्ण हरें है।
- (२) आप्नेपी धारखाम्ब स्वरूप:—उबी पुमेद पर्यंतके उत्तर दैवा हुम्बा वह प्यानी श्रपनी नामि-के मीतर उत्तरकी स्रोर उठा हुमा, एवं स्वित हुए सोलह पर्वोच्च चरेद कावल विचारे। उनके प्रवेक पर्यंदर परिवारी के बोलह स्वर (स्व. खा, ह, है, उ, उ, ऋ, ऋ, ल, ल, ए, ऐ, स्रो, स्वी, स्रं, ऋ।) विचे हुए विचारे। इस कावले मण्यों प्रेतन्त्रचंधी कविषका पर 'हैं' अच्छर तिच्चा हुमा सोची । पुत्रा-

प्रस्तापनां ३७

दूचरा कमल टीक इच कमलके कार खाँचा गाँचेकी खोर मुख किये फैले हुए खाट फ्लांबला सोचे । इस्का पुंखा जैना कुछ मेला रंग विचारे । इस्के मलेक प्रवेश कमरा काले रंगसे लिखे हुए शानावरन्त्रीय दर्धानवरन्त्रीय, वेदानीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोच खीर अल्तायय इन आठ कर्मोको विचारे । पुनः नामिकमलके बीयमें खो कि लिखा है, उनके रेगले खुंखा निकलता निचारे । पुनः शरि-पाँट उचके खामकी शिखाको निकतारी हुई लिखा है, उनके रेगले खुंखा निकलता निचारे । पुनः परि-पाँट उचके खामकी शिखाको निकतारी हुई लिखा है, उनके रेगले खुंखा निकलता निचारे । एक स्वाचन क्षायक क्षायक खाट कर्म दलवाल कमलको शर्माया जलाकर कार मत्तक पर खा जो बीर उनकी एक लक्षिर वालि को रा खा जावे । किर नीचकी ओर आकर रोना केनोंको मिलाकर एक अप्रिमर्थ लक्षीर का जो खामें रामि के साथ जो कि निचारे । किर खान के साथ खान खान होना केनोंको मिलाकर एक अप्रिमर्थ लक्षीर का जावे अर्थात् खपने गरिएके बाहर तीन केनाका अप्रिमर्थ लागा निचारे । मिलाकर एक अप्रिमर्थ लक्षीर का जावे अर्थात् खपने गरिएके बाहर तीन केनाका अप्रिमर्थ लागा निचारे । मिलाकर एक अप्रिमर्थ लक्षार को जावे अर्थात् खपने गरिएके बाहर तीन केनाका अप्रिमर्थ लागा निचार । मिलाकर का लागा निचार । का लागा निचार । मिलाकर वाहर लागा निचार । किराकर का लागा निचार का लागा निचार । मिलाकर का लागा निचार निचार का लागा निचार निचार का

(क) मास्ती धारणाष्ट्र स्वरूप:—फिर वहीं भ्यानी ऐसा चिन्तनन करे कि चारों क्रोर वह बोरसे निर्मल बायु वह रही है और मेरे चारों तरफ बायुने एक गोल मंडल कना लिया है। उन मंडलमे ब्राठ लगाइ बेरेमें 'शारं वार्य' सफेट रंगते लिखा हुव्या है। वह बायु कर्म व सारीरकी भन्तको उड़ा रही है ब्रीर झालाकों स्वरूद्ध कर रही है। इस प्रकारके चिन्तवन करनेको मास्तों धारणा कहते हैं।

(४) वां स्था धारणाका स्वरूप:—फिर वह ध्यानी ऐसा विचार करे कि आकाशमें मेघोंके समूह आ गंगे, किवली चमकने लगी, बादल गरकने लगे और शुन बोस्ते पानी सरको लगा है। अपनेकी धीवमें बीया हुआ 1/चार आंट अपने उत्तर कार्यवन्द्राध्यर धानोका मंदल विचार। उने 'प प प प' वक्तके बीकान्तरें तिल्ला हुआ चिन्तन करे और यह सोचे कि यह बात मेरे आध्यापर लगी हुई रोलको धोकर साफ कर रहा है और मेग आध्वा स्वरूप हर्मायुव निमंत हो रहा है। ऐसा विचार करनेको धारुणी पारणा कहते हैं।

(५) तारिवकी बारणाका स्वरूप—तदनतर वह व्यानी चिन्तवन करे कि में समयसरणके मध्य-वर्षी विद्वावनपर बैठा हुआ हूं, मेग आत्मा केवलशानते मंदित है, कोट सूर्य चन्द्रको कार्निको तिरस्कृत कर यह है और दार्य चन्द्रको कार्निको तिरस्कृत कर यह है। अब मैं ग्रुट, बुद, कृतहृत्य, परम वीतराग सर्वेख हो गया हूँ। मेरा आ्रात्मा अलंड चेतन्य-पिंड स्वरूप है, अनन्त गुणोका थाम है और मै अब वर्षथा निर्लेष, अब्द, अ्रमर पदको प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकारके चिन्तवन करनेको तारिवकीयाच्या कहते हैं। (६, १)

१६-कर खनायक — आलाके वो परियाम कार्मीकी रिशांत और अनुमागका पात करनेने सहायक होते हैं, उन्हें करण कहते हैं। उनके तीन भेद हैं: —अप: प्रहण्करण, अपूर्णकरण और आंत- हिक्करण । वब वीच सम्बन्धन, देश तंत्रम, तकत तंत्रम, उरहाम केषी या चृषक केषीको प्राप्त करनेके वित्य उवात होता है, तब वह दर्श तोनी परियामिक हारा अपना अभीष विद करता है। जिस सम्य जीकके विद्याम प्रतिच्या उत्तरोत विद्यादिकों लिए हुए बहुते हैं और आगे-आगेके समर्थीम उनकी विद्यादिकों लिए हुए बहुते हैं और आगे-आगेके समर्थीम उनकी विद्यादिकों काम समता लिए हुए पाने जाते हैं, उन्हें आप: प्रहचकरण कहते हैं। जिन परियामोमें विद्यादिक वाय समता लिए हुए पाने जाते हैं, उन्हें आप: प्रहचकरण कहते हैं। जिन परियामोमें विद्यादिक उत्तरोत्तर अनत्वर्यादा कर्मीक सम्यादा अपनेत हैं। इसे अनत्वर्यादा क्षी तिक्षी स्थान स्थान है, तथा उनकी रियो और अनुमाग भी बढ़ी तेवीलें घटने लगते हैं, एंस परियामोमें अपूर्णकरण करते हैं। इसे अनत्वर ते हैं परि स्थानामोको अपूर्णकरण करते हैं। इसे अनत्वर ते हैं परि स्थानामोको

जिनके द्वार्य कर्नोक्ती िमति और अनुमागका वात होने लगता है, तथा जिनके द्वारा ही जीव सम्यक्त्व, देसर्तस्य, सकलसंयम ज्ञादिको प्राप्त काता है, गेसे विशिद्य परिणासीको अतिकृतिकरण करते हैं। प्रमावान्ते ऐसे विशिद्य ज्ञातिके करण-परिणामीका प्रवर्तन किया है, इसलिए उन्हें करणनायक करते हैं। (६, १६)

१०-र्निवर्षन्थनाथ - सर्व ग्राह्म और आन्यन्तर परिम्रह्मे रहित सामुओको निर्मन्य कहते हैं। निर्मन्य सामुओको नार भेद हैं—? ऋषि, २ यति, १ मुनि और ४ खनगार। ऋदि-समन्त्र सामुओको ऋषि कहते हैं। क्यायोक उपयामन या चृत्या कहते हैं। क्यायोक उपयामन या चृत्या कहते हैं। क्यायोक उपयामन या चृत्या कहते हों कोर जो पर झांड्कर बनांने निवास करते हैं, तथा ग्रुद्ध मृत्युख्य और उत्पर्शिका एतन करते हैं, उन्हें क्षायास कहते हैं। मगवान इन चारो ही प्रकारके सामुओको नाथ हैं, आता उन्हें निर्मयनाय कहते हैं। (६, २०)

१८-महाशील शीलके अठारह हजार मेदोंके घारण करनेसे मगवानको शीलेश या महाशील नामसे पुकारते हैं । शीलके ब्राठारड हजार मेद इस प्रकार निष्यक्ष होते हैं:--श्राशम मन, वचन, कायकी प्रवृतिको शाम मन, वचन, कायके द्वारा रोकनेसे (३×३-६) नौ भेद होते हैं। इन नौ भेदींको खाहार, भय, भयन खीर पश्चिष्ठरूप चारो संज्ञाकोके परिनामसे गुरिशत करतेपर (Exx- ३६) छत्तीस मेद हो जाते हैं। इन्हें पॉचों इन्द्रियोंके निरोधसे गुश्गित करनेपर ( ३६ x ५ = १८० ) एकसी अस्ती भेद हो जाते हैं । इन्हें प्रथ्वी, अप , तेज, वाय, वनस्पति, होन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंतिपंचेन्द्रिय स्त्रीर संशिपंचेद्विय इन दश प्रकारके जीवोंको स्त्राके द्वारा गरिवत करनेसे (१८० × १० -- १८०० ) श्रवारहती भेद हो जात हैं । उन्हें उत्तम चमादि दश धर्मींसे गुणित करने पर ( १८०० × १० = १८००० ) खादारह हजार शोलके भेद हो जाते हैं । कल खान्तार्योंके मतसे खन्य प्रकार खादारह हजार भेद उत्पन्न होते हैं- कियाँ तीन जातिकी होती हैं। दैवी, मानधी ख्रीर तिरश्री। इनका मन, वचन कायसे त्याग कहने पर (३ x ३ = ६) नौ भेद होते हैं। इन्हें कत, कारित अपनादेनासे गुणा करने पर (६ x ३ २७) सत्ताईस भेद होते हैं । इन्हें पॉन्तें इन्द्रियोक्षे पॉन्तो विषयोसे गरिशत करने पर ( २७ x प - १३५ ) एकसी पैतीस भेद हो जात है। इन्हें द्रव्य ऋौर भावसे गुशित करने पर ( १३५ x २ = २७० ) दो सी सत्तर भेद हां जाते हैं। इन्हें चार संशास्त्रोंके त्यागसे गुया करने पर (२७०×४ -१०⊏०) एक हजार श्रस्ती मेद हो जात है। इन्हें अनन्तानुबन्धो ख्रादि सोलह कपायके त्यागसे गुणित करने पर (१०८० × १६-१७५८०) सत्तरह हजार दो सी अस्त्रो भद हा आते हैं। ये चेतन क्ली-सम्बन्धी भद हए । अचेतन क्ली कांड, पापारण श्रीर लेपक भेदसे तीन प्रकारका होती है । इन तीनका मन और कायसे त्यास करने पर ( ३ × २ – ६ ) है भेद हो जाते हैं। उनका कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करने पर (६ x ६ - १८) अठारह भेद हो जाते हैं। उन्हें स्पर्श ऋादि पॉच विषयोंसे त्याग करने पर (१८×५-६०) मेद होते हैं। उन्हें द्रव्य-भावते गुर्गा करने पर ( ६० x २ = १८० ) एक सौ अस्सी भेद होते हैं । उन्हें क्रोधादि चार कपायों हे त्याग करने पर (१८० x ४ - ७२०) मात सी क्रेस्सी भेट खाचेतन स्त्रोंके त्याग सम्बन्धी डांते हैं । इस प्रकार चेतन स्नी-त्याग सम्बन्धी १७२८० नेदोंमे इन ७२० मेदोंके भिला देनेपर कुल १८००० शीलके भेद हो जाते हैं। (६, ३५) १०, ७२)

१६-आवार्यपरमेष्ठीके ३६ ग्रुण्य-इस प्रकार कतलाये गये हैं—१ पंचाचारका पारण करना, २ तंत्र क्षेर अतका पारण करना, ३ मोकन-पान, त्यान-याच्या खादिमं व्यवहारखान होना, ४ शिब्योके अवस्था अहेत अतिक होना, ४ शिब्योके अवस्था अहेत सामने प्रयाद च करना, ५ स्वाप्त कार्विक होनेपर टोणका टॉक्ना, ६ ब्रन्य साधुके सामने दूसरे साधुके दोप न करना, ७ इत्या साधुके सामने दूसरे साधुके दोप न करना, ७ इत्या साधुके व्यवहारिके न यह करने कारण उदिम या चल-चित्र होनेपर नाना प्रकारके कुच्द उपदेश देकर उदि स्वध्यमेर स्थापित करना । ६ स्थितिकस्थी होनेपर मी वक्का त्यागी रहना, १० अतुद्विवाहरमोबी होना, ११ जिस प्राममें निकार ले,

दूसरे दिन उम प्राप्नमें भोजन न करे, १२ विरक्तिचत्त हो, १३ दीक्ता-दिवनसे लेकर नित्य ही सम्ता-भाव-पूर्वक प्रिकामण करना, ४४ स्योग्य कर्तोक चारण करना, १५ संघमें सर्वेत ज्येष्ठ होना, १६ पादिक प्रत्याख्यान करने-करानेचाला होना, १७ पण्यासिक योगका चारण करनेवाला होना, १८ एक मासंग दो निषिधाका प्रवत्नोकन करना। वाल दगोको चारण करना और खुह आवश्यकोका पातना ये आचार्य परमेष्ठीके १६ गुण कह गये हैं। (६, ८६)

२०-**साधुपरमेष्टीके २** गुण- दर वायक्क्युण, मत्यादि पॉच आन्गुण श्रीर तेरह प्रकारका चारित्र, ये सायुके रत्य गुण माने गये हैं। इनमंदि सम्भक्तके दर गुण इस प्रकार हैं:—र श्राजासम्बन्द, र मार्गसम्बन्द, १ उपदेशसम्बन्द, ४ यूनसम्बन्द, ५ शीजसम्बन्द, ६ सेत्रेसम्बन्द, ६ प्रसारसम्बन्द, क्ष्माद्रसम्बन्द, स्वाप्तिस्मन्दन, क्ष्माद्रसम्बन्द, स्वाप्तिस्मन्दन, क्ष्माद्रसम्बन्दन, क्षात्रसम्बन्दन, क्ष्माद्रसम्बन्दन, क्ष्माद्रसम्बन्दन, क्ष्माद्रसम्बन्दन, क्ष्माद्रसम्बन, क्ष्माद्रसम्बन्दन, क्ष्माद्रसम्बन्दन, क्ष्माद्रसम्बन्दन, क्ष्माद्रसम्बन, क्ष्माद्रसम्बन्दन, क्ष्माद्रसम्बन, क्ष्माद्रस

- १ स्राज्ञासम्यक्त्य--वीतराग भगवान्की स्राज्ञाका ही दृढ अद्धान करना ।
- २ मार्गसम्बन्द-- तिरेसट शलाका प्रश्नोंका चरित सुनकर सम्बन्द उत्पन्न होना ।
- उपदेशसम्यक्व—धर्मका उपदेश सुनकर सम्यक्त्वकी प्राप्ति होना ।
- ४ मूजसम्यक्त---श्राचार-सूत्रको सनकर सम्यक्त्वकी प्राप्ति होना ।
- ५. बीजसम्बन्त्य-दादशांगके बीज पदोको सनकर सम्बन्त्व उत्पन्न होना ।
- ६ संद्वेपमम्यक्त्व--तत्त्वोको संद्वेपसे ही जानकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ७ विस्तारसम्यक्त्य-विस्तारसे द्वादशांगको सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ऋर्थसम्बन्त्व—परमागमके किसी प्रवचनके ऋर्यको सुनकर सम्बन्त्व उत्पन्न होना ।
- ६ अवगादमम्बन्त-अंगवाहा प्रवचनका अवगाइन कर सम्बन्त उत्पन्न होना ।
- १० परमावराष्ट्रसम्बन्ध —केवलज्ञानके साथ ऋत्यन्त श्रवमाद सम्बन्ध उत्पन्न होना । मतिज्ञानादि पाँच आनगुण और पाँच महाबत, पाँच समिति और तीन गुनिरूप तेष्ट्र मकारका चारित्र सर्वविदित ही हैं। ( ६, ८६ )
- २१-सागर यदाप यह भूतकालकी चीनीधीमें दूलरे तीर्येकएका नाम है, तथापि टीकाकारने निर्दाक्त यूके एक नशीन अर्थका उद्घावन किया है। वे कहते हैं कि गर नाम विषका है, जो गरके साथ यहें, उसे सार कहते हैं। इस प्रकारको निर्दाक्त साथ कर हो जो हो। भगवान, तीर्यकर उसके अवल्यके सामा है, अतः उन्हें साथ कर है। भगवानका पर्योग्नका पुत्र करनेका अपनिया यह वतनाया गया है कि वच तीर्यकर भगवान, वाल अवस्थाने होते हैं तब पर्योग्न उन्हें अपनी गीर्टम लेकर पिछानम पर वेदता है और प्रवदा प्रया करता है। (७, २)
- २२-क्रिमंत्र- इस नामका खर्य करते हुए बतलाया गया है कि तीर्थकर, उनके माता-पिता- नायव्यण, प्रतिनायव्या, चक्रवर्ती, बत्नमद्र, देव और मोग-पूमियोंके खाहार तो होता है, पर नीहार खर्यान् मल मूत्र नहीं होता है। (७,६८)
- २३-रात्रिमोजनका फल-जो मनुष्य रात्रिको भोजन करता है, वह विरुप, विकलांग, ब्रल्यायु, सदांगेगी, दुर्मायो ब्रौर नीच कुलमं उत्पक होता है। (८, ६३)
- २४-रात्रिमोजनत्यागका फल—जो पुष्प पत्रिके मोजनका सर्वया ल्याग करता है, यह पुरुव, सकत्रांग, दीर्घांषु, सदा नीरोमी, सीमाग्य-सम्पन, उच कुलीन होता है और जगस्पति या तीर्यकरके वैभव को प्राप्त होता है। (८, ६३)
- २४-युक्यको बहत्तर कलाएं —कलानिधि नामको व्याख्या करते हुए शृतवागर द्वरित पुरुषको बहत्तर कलाञ्चोके नाम इत प्रकार बतलाये हैं :—१ गीतकला, २ बावकला, २ ब्रिक्शा, ४ शौचकला, ५ स्टब्कज़ा, ६ वाध्यकला, ७ विचारकला, ८ मंत्रकला, ६ बावकला, १० विनोदकला, ११ नेपय्यकला,

१२ विकायकता, १३ मीतिकला, १४ याकुनफला, १५ कीडनफला, १६ चिनकता, १७ संयोगकला, १० इस्त्राप्तकता, १० इस्त्राप्तकता, १० इस्त्राप्तकता, १० इस्त्राप्तकता, १० इस्त्राप्तकता, १० इस्त्राप्तकता, १० द्वाराप्तकता, १० द्वाराप्तकता, १० द्वाराप्तकता, १० व्याराप्तकता, १२ विद्यारकता, १२ दि स्त्राप्तकता, १२ द्वाराप्तिकता, १२ इस्त्राप्तकता, १२ इस्त्रापतकता, १२ इस्त्रापतकता,

२६-पोडपार्यवादी—इव नामकी व्याख्यामें नैयापिको द्वारा माने गये खोलह पदार्योका स्त्रीर दर्शनिवशुद्धि स्त्रादि खोलह कारण भावनास्रोका नाम निदंश किया गया है। ( ६, ६२ )

४७ पंचार्थयणंक— इस नामको व्यास्या करते हुए बीबीस तीर्थकरोके शारी कि वर्योंका वर्यान कर नंत्रापक, बांद, कारणार, बीदिनीय और संस्था मत बालोंके हारा माने गये तत्व, देव, प्रमाण, बाद और मांत्रक स्वरूपकी विश्वारंत चर्चा की गई है। साथ हो बतलाया गया है कि नंत्रायिक-वेशेषिक नैगम नमानुसर्थी है, तभी मीनीकिकीयों संबहनायुत्तारी है, चार्योंक व्यवहारनयानुसर्थी है, बीद ऋषुकत्र-नमानुसर्थी है और वेयाकरणादि शप्दनयानुसर्थी है। ( ६, ३६)

२.--पंचरिशातितस्यविन्- १७ नामकी व्याख्यामें गांख्य-सम्मत पत्रीस तावाका निर्देश करके तथा श्राहिशादि पांची मतीकी पत्रीस भावनाश्रीका, सुत्रीस्त्रेस करके पत्रीम क्रियाश्रोका मर्वार्थियिद्ध टीकाके श्रुनुतार विस्तारसे दर्शन किया गया है। (६, ४१)

२६-ज्ञानचेतनयहक् - इच नामकी व्यास्था करते हुए भावश्रुतके बीच मेदोका गो० जीवकांडकी संस्कृत टोकाके ब्रानुसार विस्तारमे वर्णन किया गया है। साथ ही ह्रव्यश्रुतके भेद बताकर उनके पद परिमाण ब्राहिका मी विश्तुत विवेचन किया है। (६, ४१)

२०-**बहुधानक**.—इस नागको व्याख्यामें एकेन्द्रियस लेकर पंचेद्रिय लक्के तिर्येचों, मतुष्यो, देवों श्रीर नागकियोंकी उल्लुट श्रीर जनन्य आयुका एथक्-पृथक् वर्षान किया गया है। (६, ७१)

२१ नयीष्यपुक् हा नामकी व्यास्थामें नयोके स्वरुत, मेट ख्रारिका विरुत्त विवेचन कर बताया वा कि नंतम, नंगर ख्रारिक नंद झागम-भागाकी छ्रपेचाने कहे गये हैं किन्तु अप्यादन भागाकी छ्रपेचा छुद्धिकायनम्, अधुद्धिनिक्षयनम्, अधुद्धिनिक्षयनम्, अधुद्धिनिक्षयनम्, असुद्धिनिक्षयनम्, राहुत्व्यवहारनय्, असद्भृतव्यवहारनय् ख्रादि मेट खानना चाहिए। ( ६, १००)

६:-परमिनर्जर—इस नामकी व्याख्यामें श्रसंख्यातगुण्डेपीरूप निर्वचवाले दश स्थानीका विशद विवेचन किया गया है। (६, २६)

२६-खतुरसीतिलल्लगुख — इन नामकी व्याख्यामें चौराधी लाल उतरगुषोंकी उत्पत्ति इस्त्रकार बतलाई गई है:—? हिंता, २ ग्रुउ, ३ चोरी, ४ कुणील, ५ परिष्ठा, ६ कोघ, ७ मान, ८ माया, ६ लोम १० रित, ११ अरित, १२ मप, १३ जुण्या, १४ मन, कचन, कपकी दुष्टता १५, १६, १७ मिष्प्रात, १८ ममाद, १६ पियुनल्य, २० अञ्चन और २१ इन्तिय इनके निष्ठरूप २१ गुण होते हैं । इनका पालन आतिकमा, अतीचार और अनाचार-पहित कमने (२१ ४४ -८४) चौराधी गुण हो जाते हैं । इन्तं अलीचन, मिरुकम्प, ततुम्य, विकस, खुरुता, तथ, कोद, परिक्षम, उपलिम्पण, ततुम्य, विकस, विकस,

द्धिवर्षेति गुणा करनेपर (¬४ ४ १०-¬४०) ब्राठ सी वालीस भेद हो बाते हैं। हुन्सूं पांची इत्तिर्योके निवह ब्रीर एकेन्द्रियादि पांच मकारके बीवोकी रज्ञारूप दश मकारके संवासे गुणित करनेपर (¬४० ४ १०-¬४००) चीपाती सी भेद हो बाते हैं। इन्हें ब्राक्शित अनुसानित, हृह, बादर, सुदम, खुज, शन्त्रकृतित, बहुबन, ब्राव्यक्त ब्रीर तलेशी इन ब्रालोचना-संबंधी पर दोषोंक परिवृत्ति गुणित करने पर (¬४००० १०-¬४०००) चीपाती हा ब्रात्ते हैं। इन्हें उत्तम्मा, मार्दव, ब्रावंद, सत्य, शीच, संयम, तप, त्याम, ब्राक्ति चन्य ब्रीर ब्रब्दर्य इन दश करनेस गुणित करनेपर (¬४००००) वीपाती लाल उत्तर गुण निष्मल होते हैं। (ई, १५।६,६०।१०,६६)

३५-इबसेब पर तीर्थम् — इ० स्त्रोककी ज्यास्त्रामें इथ जिनवहस्तागस्त्रवनको परम् तीर्थ बतलाते इए तीर्यक्रेजोके नामीका उल्लेख किया गया है, जो कि इत प्रकार हैं :—? क्रष्टापद (केलारा) २ मिरनार, ३ चम्मपुरी, ४ मावपुरी, ५ स्रयोग्या, ६ शत्रुंबय, ७ द्वंगीमिरि, = गर्नाग ६ चुलमिरि, १० निद्धस्त्रकृट, १६ मोदिनि, (प्रकामिरि) १२ तायमिरि, (तारंगा) १३ पावमिरि, १४ मोमहत्वामि, १५ माणिक्यंदय १६ मोदिनील, १७ रेवातट, १२ त्वपुर १६ हस्तिनापुर, २० वायारखी स्त्रीर २१ राजग्रह स्नादि। (स्त्रोक-नं० १४२)

२६-स्व भ्यस्तपरमासन — इस नामकी जो होनों टीकाकारोने व्याख्या की है, उनसे विदित होता है कि केवलवान होनेके पक्षात् तीर्षकः मगवान विद्वारके समय भी पद्मासनस्थित हो गगनविद्यारी यहते हैं। इसे देवते हुए जो जोया मकामारात्तोत्रके 'यादी पद्मानि तव यत्र विनेन्द्र चरा पद्मानि तत्र विद्युचाः परिकल्पनित'' का आक्षय तेकर ऋर्षते खबस्थामें भी तीर्षकर मगवानके पार-निलेश मानते हैं वह मान्यता विचाराखीय हो जाती है। (६-१०)

# जिनसहस्रनामस्तवन

### (पं० भाशाधरविरचितम्)

प्रमो भवाह्ममोरोषु निर्विषयो दुःखनीरुकः। एष विज्ञापवामिः त्वां सरस्यं करवार्योदम् ॥ १ ॥ सुखबाबात्सया मोहप् भ्राम्यम् बहिरितस्ततः। सुबंबहेतांबागारे तव न ज्ञातवात् दुरा ॥ २ ॥ अद्या मोहप्रवादेगर्राधिक्वात्विक्षादुःगुव्यः। भ्राननगुव्यासोहम्यप्तवां श्रुप्ता स्तितुतुव्यतः॥ ३ ॥ भ्रम्बया मोत्सर्यसंद्योगे पेरि दूरं कारूया निरस्तुनः। ग्वां गामास्यसङ्घं या स्तुत्वाऽऽस्मानं पुनाम्यहम् ॥ ४ ॥ जिनस्तवम्यमार्थनीर्यकृत्राय-वोगिनाम् । निर्वाय-महस्तुद्धांतकृतां वादोत्तरेः स्तराः॥ ४ ॥

## १ अथ जिनशतम्

जिनो जिने न्द्रो जिनस्द जिनसुद्धो जिनोपसः । जिनाश्चिरो जिनाभोरो जिनस्वासी जिनेपरः ॥ ६ ॥ जिनन्ता जिनपित्र । ७ ॥ जिनन्ता जिनपित्र जिनस्त । जिनस्त जिनपित्र । ७ ॥ जिनन्ता जिनपित्र । जिनन्ता । ६ ॥ जिनन्ता जिनपित्र जिनपित्र । ७ ॥ जिनन्ता जिनपित्र । ७ ॥ जिनन्ता जिनपित्र । जिनपित्र । ७ ॥ जिनन्ता जिनपित्र । जिनपित्र । जिनन्ता जिनस्त । जिनन्ता । जिनस्त । जिनन्ता । जिनस्त । जिनस्त

# २ अथ सर्वज्ञशतम्

सर्वेजः सर्वेकिस्पर्वदर्शी सर्वावजोकनः । कान्य-उविक्रमोऽनन्त्रवीयोजनन्त्रसुव्वान्यकः ॥१ म। कान्य-सर्विव्यवद्वान्यस्य । शिल्यान्यस्य । शिल्यानस्य । स्विल्यान्यस्य । शिल्यानस्य । स्विल्यानस्य । स्विल्यानस्य । स्वल्यानस्य । स्वल्

१ 'प्रोत्साह्ममानोऽपि' इत्यपि पाठः ।

## ३ अय यज्ञाईशतम्

बहाहों भगवानईन्महाहों सधवार्थितः । भूतार्थबहपुरुषो भूतार्थक्रतपीरुषः ॥३ ९॥ पुज्यो भद्रारकस्तत्रभवानत्रभवान्महान् । महामहाईस्तत्रायस्ततो वीर्वायरर्घ्यवाक ॥३२॥ श्वाराध्यः परमाराध्यः पंचकल्यागपूजितः । दृश्विशुद्धिगगोद्यो वसुवाराचितास्पदः ॥३३॥ सस्वप्रदर्शी दिग्योजाः शवीसेवितमातृकः । स्वाद्रवगर्भः श्रीपूतगर्भो गर्भोत्सवोच्छतः ॥३४॥ विष्योपचारोपचितः पद्मभूर्निष्कतः स्वजः । सर्वीयजन्मा पुरुषांगो भारवानुवभूतदेवतः ॥३१॥ विश्वविज्ञातसंभूतिर्विश्वदेवागमाद्भृतः । श्रचीसृष्टप्रतिच्छन्यः सहस्राण्हगुत्सवः ॥३६॥ मृत्यदेशवतासीनः सर्वशक्षतमस्कृतः । हर्पक्रवामस्स्रगश्चारगर्षिमतोत्सवः ॥३०॥ न्योम विष्णुपदारका स्नानपीठायिताद्विराट । तीर्थेशंमन्यदग्धाव्यः स्नानाम्बस्नातवासकः ॥३८॥ गम्धास्त्रपुतत्रीलोक्यो वज्रस्वीश्चविश्ववा । कृतार्थितश्चीहस्तः शकोहप्टेष्टनामकः ॥३ ६॥ शकारव्यानन्दनृत्यः शबीविस्मापितान्त्रिकः । इन्द्रनृत्यन्तपितको रेवपूर्यमनोरथः ॥४०॥ बाजार्थीन्द्रकृतासेवो देवर्गीष्टशिवोद्यसः । दीचाच्याच्याजगरभुभू वःस्वापतीहितः ॥४१॥ कुवेरनिर्मितास्थानः श्रीयुश्योगीसराचितः त्रक्षे क्यो त्रक्षविद्वेद्यो बाज्यो बक्तपतिः क्रतः ॥४२॥ यज्ञांगमञ्जूतं यज्ञो हविः स्तत्यः स्तुतीश्वरः । भावो महामहपतिर्महायज्ञोऽप्रयाज्ञकः ॥५३॥ द्यायामी जगत्युज्यः पुताहीं जगदर्वितः । देवाधिदेवः शकाच्यों देवदेवी जगदगरः ॥४४॥ संहतदेवसंघार्चः पद्मवानो जवन्वजो । भामगढली चतःवष्टिचामरो देवदन्वभिः ॥४४॥ वागस्प्रहासनः क्षत्रत्रवराट पुष्पवृष्टिभाक । दिश्याशोको मानमर्दी संगीताहोऽष्टमंगुलः ॥४६॥

# ४ अथ तीर्थकु-छतम्

#### ५ अथ नाथशतम्---

नायः पतिः परिषुढः स्वामी अर्चा बिद्धाः प्रद्याः । द्वेष्यरेऽश्वीकरोऽश्वीकोऽश्वीकानोऽश्वीकितेकित ॥६१॥ द्वैकोऽश्विकारितेकान दृत दृत्योऽश्विरोऽशिक्षः । अद्वेषते महेत्वाने महेत्वा परिविक्ता ॥६१॥ श्वीदेवो महादेवो देवश्वित्ववेषयः । विश्वेषो विश्ववेषो विश्वदे द्विवयेष्यरोऽश्विरद् ॥६६॥ स्वोकेषते जोक्यति क्षेत्वनायो जारपतिः । विश्वोषकानाये क्षोकेणे वनावायो जाराव्याः ॥६९॥ पिताः परः परतरे जेता जिल्हारनीयरः । कत्तां प्रसृत्युक्तांजिल्युः प्रभविण्युः स्वयंप्रमुः ॥६१॥ 
बोकिर्तिविश्वनिदिव्यवितेता विश्वतिव्यरः । जागजेता जागजेती जगजिल्युक्तांग्रवनी ॥६६॥ 
प्रध्ययोप्तेम्पानीनेता सुर्धु दास्वर्यकरः । धर्मनायक बद्धीयो सुरानायक सुरान्द्र (॥६०॥ 
गतिः पाता वृत्ते वर्षां मंत्रकृत्युक्त्यक्याः । बोकाज्यको दुरावर्षे अध्यवकर्वृतिकृत्युकः ॥६६॥ 
पीरो जागद्वितोऽज्ञयान्त्रिकारात्रसंग्वादयः । धर्मायकाषुक्तां विभन्ते शुक्तेकारः ॥६६॥ 
त्रिजगद्वह्वस्त्युं गिक्कारान्त्रसंग्वादयः । धर्मायकाषुक्तां स्वयोजातर्वत्रोकार्यमाण्यासः ॥६॥ 
त्रिजगद्वह्वस्त्युं गिक्कारान्त्रसंग्वादयः । धर्मायकाषुक्तः । । ।।।

## ६ अथ योगिशतम्

योगी प्रथमकिर्येदः साम्बारोह्णवलपरः । सामिषकी सामिषकी निजमादोऽप्रतिक्रमः ॥०१॥ यदा प्रधाननियमः एकम्बरवरमासनः । प्राणायामन्याः सिद्धप्रवाहारो जितिन्त्रः॥०३॥ यारवामिन्यः प्रकान्तिः समापिन्दः । एक्तुलसम्बर्धामाय वृक्षी करवानायकः ॥०४॥ निवासिन्यः प्रकानिः समापिन्दः । एक्तुलसम्बर्धामाय वृक्षी करवानायकः ॥०४॥ निवासिन्यं प्राणानिः स्वर्धितः । सम्बर्धानिः सम्बर्धानिः विकानिः विकानिः सुनीन्यः ॥०४॥ निवासिन्यं विकानिः स्वर्धानिः । सम्बर्धानिः स्वर्धेद्वते । महाज्ञाने सहारवाः ॥०४॥ निवासिन्यं । मिन्यं प्रकानिः स्वर्धाने सहारवाः ॥०५॥ निवासिन्यं । महाज्ञाने सहारवाः । अध्योगिः स्वर्धद्वतः । स्वर्धाने स्वर्धाने अवन्ते अवन्ते विकानस्यः । स्वर्धानिः स्वर्धद्वतः । स्वर्धानिः । । स्वर्धानिः । । स्वर्धानिः । । । स्वर्धानिः । । । स्वर्धानिः । । । ।

## ७ अथ निर्वाणशतम्

१ 'शमी' इत्यपि पाठः ।

#### ८ अथ जसशतम्

नद्या च्युपुंची घाता विधाता कमवासनः। क्राव्यमुत्तसम्। स्वाः सुरुवेषः प्रजायतिः ॥१ वः॥ विरुव्यमामं वेद्रशे वेद्रागी वेद्रपाराः। स्रवो अपुः राजाक्तो इंत्रसानकानियः॥ १६॥ विच्युविविकाः शीरिः शीरतिः प्रयापीतः इत्येत्रस्यः। वेद्युवः पुंदरिकाः वे द्वर्षिकाः इत्येत्रस्यः ॥१००॥ विद्यसम्परोप्तमः ॥ विद्युवः पुंदरिकाः वे द्वर्षिकाः इत्येत्रस्यः ॥१००॥ विद्यसम्परोप्तम् प्राप्ता प्राप्तकः ॥१००॥ श्रीवस्यवाः प्रमापतिः प्रवापतिः व्यापतिः व्यापतिः वर्ष्यः ॥१००॥ श्रीवस्यवाः वेद्यप्तिः । ॥ वर्ष्यः ॥१००॥ श्रीवस्यवः वेद्यप्तिः स्मारिक्यः ॥१००॥ व्यापतिः वर्ष्यपतिः स्मारिक्यः ॥१००॥ वर्षापतिः वर्ष्यपतिः स्मारिक्यः ॥१००॥ वर्षापतिः वर्ष्यपतिः स्मारिक्यः ॥१००॥ वर्षापतिः वर्ष्यपतिः स्मारिक्यः ॥१००॥ वर्षापतिः वर्ष्यपतिः स्मारिक्यः । ॥ वर्षापतिः । महासेनकारकविद्यस्वकार्या विकायवः ॥१००॥ विद्यपत्ते द्वरप्तायः स्वर्षातिः । महासेनकारकविद्यस्वकार्या विकायवः ॥१००॥ विद्यपत्ते द्वरप्तायः क्षापतिः । महासेनकारकविद्यस्वकार्या विकायवः ॥१००॥ विज्ञयानितिः वर्षापतिः । स्वर्षात्वः । स्वर्यात्वः । स्वर्यात्वः । स्वर्षात्वः । स्वर्यात्वः । स्वर्यावः । स्वर्यावः

### ९ अथ बृद्धशतम्

#### १० अथ अन्तकुच्छतम्

क्षन्तकृत्यारकृतीरमाहः त्यारेतमः स्थितः । त्रिद्वती द्विवद्याराविक्षांनकमंत्युक्वयी ॥१२४॥ संह्रत्यव्यविक्तकृत्वयोगः "सुप्तावांनेशसः । योगावेदान्दरे योगाविद्यिन्तवंदनोक्तरः ॥१२४॥ स्थितरसूच्यपुर्वेगो गोर्मनोवोद्याक्तर्यकः । यूक्यवाक्ष्तिच्योगस्यः सूच्योकृतव्युर्वेक्तरः ॥१२४॥ सूच्यक्तविक्तयास्यती यूक्यवक्ष्त्रिययोगादा । युक्यवंदी व वर्षास्यः स्टब्सवेदः (१८सवेदः १८२०॥ नोक्क्यमंतिदः स्थानवेदः स्थवत्वत्यसः । गोषकमा कुळक्तपाराः गोवस्यकंद्वतः ॥१२६॥ एकाकारस्यास्यादे विद्याकारसः । सामीक्यव्यनोज्यास्यसुद्धः सूच्यवासयः ॥१२४॥

१ 'स्त्सक-' इत्यपि पाठः

#### जिनसहस्रनामस्तवनफलम

इदमहोत्तरं नाङ्गां सद्दवः प्रकिनोऽईताय् । योऽनन्तानात्रधीतेऽश्तीः ग्रुत्तवन्तां अफिप्सर्नुते ॥१४०॥ इदं बोक्तेपसं पुंतानित्दं शत्यग्रुत्तवय्यः । इदं मंगवत्रप्रीयमित्रं रतसपावनम् ॥१४॥ इदमेव परस्तीर्थमित्रमेवेहसाधनन्त् । इदमेवाविव्यक्रेतसम्ब्रीत्तव्यकारयम् ॥१४२॥ पुरेवाकेक्रमप्यक्रैतानुप्रकुत्वारवर्तः । ग्रुप्पते किं पुतः सर्वाध्ययेक्ट्यः विज्ञायते ॥१४२॥

# जिनसहस्रनाम

( आवार्य जिनसेनकृतम् )

प्रसिद्धाष्ट्रसङ्खे इतकातं को गिरांपतिस् । माझामप्टसङ्खे वा तोष्ट्रमोऽभीष्ट्रसिद्धवे ॥१॥

## १ अथ श्रीमदादिशतम

श्रीसान् स्वप्यस्तु प्याः शामयः शाममुरालस्यः । स्वपंताः प्रसुन्येकः विश्वस्यपुर्वनयः ॥२॥
विवादसा विश्वसंकारि विव्वत्वपुरकः । विश्वविद्विश्विययं से विश्वयोत्तरम्यः ॥१॥
विश्वस्त्रा विश्वसंत विश्वयो विश्वयोवनः विश्वयापार् विविवेदाः श्राव्यतः विश्वयोद्धयः ॥४॥
विश्वस्त्रमां कारुयेखे विश्वस्त्रितिनेत्वरः । विश्वस्त् विश्वयं श्राव्यतः विश्वयोद्धयः ॥४॥
विश्वस्त्रमां कारुयेखे विश्वस्त्रपरि कार्यावः । विश्वस्त् व्यत्यत्वाद्धाः अध्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्यः ॥१॥
विश्वस्त्रस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्यः ॥१॥
विश्वस्त्रस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्यः ॥१॥

## २ अर्थ दिन्यादिशतम्

## 🤻 अथ स्थविष्ठादिशतम्

स्वाबद्धः स्वाविद्दे : च्युष्टः पृष्टः मेहो बरिष्ठभीः । स्थेष्ठो गरिक्को बेह्यः अग्विद्देश्यक्ष्यं विद्यक्षित् (व्यवक्षयः विद्यक्षित् (व्यवक्षयः । विद्यवार्तीविद्यक्षयः विद्यविद्धितः व्यवक्षः । १२ १॥ विद्यव्यक्षित् (व्यवक्षः विद्यविद्धितः । १२ १॥ विद्यवे विद्यवे विद्यवे विद्यवे विद्यवे विद्यवे विद्यवे विद्यवे विद्यवे । विद्यवे विद्यवे विद्यवे विद्यवे । ११ १॥ विद्यवे विद्यवे विद्यवे । ११ १॥ व्यविद्यवे विद्यवे । विद्यवे विद्यवे विद्यवे । विद्यवे विद्यवे विद्यवे । विद्यवे विद्यवे । विद्यवे विद्यवे विद्यवे । विद्यवे विद्यवे । विद्यवे विद्यवे विद्यवे । विद्यवे ।

## ४ अथ महाशोकध्वजादिशतम्

सहायोक्तव्यत्तीःश्रीकः काष्टा पद्यक्तिक्षः । पश्चेता पद्यक्तिक्षः प्रमानित्वत्यः । १११ ।
पद्मयोनिर्वत्राद्यां स्वत्यः स्वत्यः स्वतंत्रितः । स्वतनार्वतः हर्षकेशो जित्यत्रेयः हृतक्रियः ॥१६॥
ग्रावापियो पद्यवदेशे गत्यदः पुरस्ते गव्यामधीः । गुव्यक्ते गृवामभीवर्गुवाको गुव्यनायकः ॥१०॥
ग्राव्यद्ये ग्राव्यक्षेत्रे निर्मुवः पुरस्तागुवः । सरस्यः पुरस्ताकः पूर्वे वरिष्यः पुरस्तान्यकः ॥१८॥
भागपर्यते विषापासा विपाच्या बीतकस्ययः । निर्मृत्ये निर्मृतः शान्यो निर्मोदो निरम्पुतः निरम्भाः ।
निर्मियो निराह्यरो विश्विकः निरम्भुतः । सिर्मृतः निर्मृतः शान्यो निर्मोदो निरम्भाः ।
विरावति विष्ठवन्योतिः । सिर्मृत्यः । सिर्मृतः सुरस्तान्यः निर्मृतः ।
विरावति विष्ठवन्यः ॥१०॥
विरावति विष्ठवन्यः । । सिर्मृतः सुरस्तान्यः सुरस्तान्यः ।
विरावति विष्ठवन्यः । । सिर्मृतः सुरस्तान्यः सुरस्तान्यः ।
विरावति विष्ठवन्योतिरत्तुवो । भिरम्भवन्यः । सिर्मृतः सुरस्तान्यः सुर्मितः स्वरम्पतः ।
विरावति प्रतामकः स्वर्वतः पत्तिः । विर्मेतः विष्ठवन्यत्वाने वर्षः एरसः प्रमाण् ॥४२॥
किरावि पत्तिमकः स्वर्वतः पत्तिः । वति । त्राता निरम्यसन्य स्वरं वर्षः परसः प्रमाण् ॥४४॥
किरावि पत्तिमकः वर्षत्रः पत्ताः पत्तिः । त्राता निरम्यसन्य स्वरं वरदः परसः प्रमाण् ॥४४॥
किरावि पत्तिस्वरे वर्षेत्रः वरसः । ॥४८॥

## ५ अय श्रीइक्षलक्षणादिशतम्

#### ६ अथ महासन्यादिशतम

## अथ असंस्कृतादिशतम्

ष्ठसंस्कृतः सुसंस्कारः माकृतो बेकृतान्तकृत् । सन्तकृत्कान्तिगुः कान्तबिन्तासग्विरसीष्टरः ॥००॥ स्वित्रते वित्रकृत्वारिरमित्रोऽसिकृत्यस्यः । दिव्यक्रियो वित्रतियो वित्रकृत्वेतं वित्रान्तकः ॥०१॥ वित्रेनदृत्रः एसानन्त्रे सुनंभित्रः वृत्युक्तिस्यतः । स्वर्धाः सहैनदृत्यस्य वित्रकृत्यः विद्यान्त्रस्य । स्वर्धाः वित्रकृत्यस्य । स्वर्धाः वित्रकृत्यस्य । स्वर्धाः वित्रकृत्यस्य । स्वर्धाः साम्यान्त्रस्य । स्वर्धाः वित्रकृति । स्वर्धाः वित्रकृति । स्वर्धः विद्युक्त विद्यः स्वर्षः कास्त्रोत्यस्य । स्वर्धः विद्युक्ति व्यात्रस्य कास्त्रसीत्रम्यः । स्वर्धः विद्युक्ति व्यात्रस्य कास्त्रसीत्रम्यः । स्वर्धः विद्युक्ति व्यात्रस्यान्त्रस्य । स्वर्धः विद्युक्ति व्यात्रस्यान्त्रस्य । स्वर्धः विद्युक्ति व्यात्रस्यान्त्रस्य । स्वर्धः विद्युक्ति व्यात्रस्यान्त्रस्य । स्वर्धः । स्वर्धाः । । स्वर्धाः । । स्वर्धाः । स्वर्धाः । स्वर्धाः । । । स्वर्धाः । स्वर्याः । स्वर्धाः । स्वर्धाः । स्वर्याः । । स्वर्धाः । । स्वर्याः । स्वर्धाः । स्वर्धाः । स्वर्याः । स्वर्याः । । स्वर्धाः । स्वर्याः । स्वर्याः । । स्वर्धाः । स्वर्याः । स्वर्याः । स्वर्याः । । स्वर्याः । स्वर्याः । । स्वर्याः । स्वर्याः । स्वर्याः । । स्वर्याः । स्वर्याः । स्वर्याः । । स्वर्यः । स्वर्याः । स्वर्यः । स्वर्याः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्व

सदाबोगः सदाओगः सदानुसः सदायिवः । सदागतिः सदासीक्यः सदाविवः सदोदयः ॥०६॥ सुबोषः सुमुखः सौम्यः सुबदः सुद्दितः सुद्धत् । सुगुतो गुसिश्वद् गोता बोकाभ्यको दबीरवदः ॥००॥

### ८ अथ इहदादिशनस

बृहन् बृहरपतिर्वाभ्यो वान्यस्यविक्दारयोः । अनीर्ष विक्ववो धीमाण्डेमुवीको गिरोपतिः ॥५१॥
नैकस्यो नवोण्ड्रमे नेकामा वेकस्यकृत् । अविवृवीध्यत्यवर्षामा हृतवः हृतव्यवयः ॥५२॥
व्यवनार्यो दवामार्ये रक्षायेः प्रभास्यरः । पद्मान्ये वार्यस्यो हृतवः हृतव्यवयः ॥५२॥
व्यवनार्योविद्यवर्षाण्यवे हृदीया । अविद्ये अत्रोवाध्या विद्ये गम्परिरास्यः ॥५४॥
वर्षयेष्मे दवायागो धर्मनिस्मु नीरवरः । धर्मवक्षपुष्ये देवः कर्महा धर्मयोवव्यः ॥६४॥
धर्मयुषो दवायागो धर्मनिस्मु नीरवरः । धर्मवक्षपुष्ये देवः कर्महा धर्मयोवव्यः ॥६५॥
धर्मयेष्मरामोवाणे निर्मविद्यो नीरवर्षाः । क्रव्यः सुक्तास्यागो समयकः स्वापितः ॥६६॥
स्वयन्तिद्यो दिस्मुक्ताया निस्तवा निर्मवद्यः । स्वयं निक्कांकण्या विद्यान्यः ॥वत्याः ॥६६॥
स्वयन्तिद्यो दिस्मुक्ताया निस्तवा निर्मवद्यः । प्रशाननीऽक्त्यवार्षिरगर्वः स्ववहानयः ॥६५॥
धर्माक्याय्यान्ये गिरविद्यानेविद्याः । अत्रान्ये व्यवस्यात्रे निक्कस्यव्यवस्य । ॥६॥
धर्माक्याय्यां गम्यायात्रा वेगाविद्यानिस्तिद्याः । अव्यवस्य स्वद्यात्रात्रे विक्वस्यवस्यकः ॥६०॥
क्रिवराह्यस्योध्यः वर्मा ॥नित्यस्यवद्यः । अविद्या प्रस्थानव्यः विक्वस्यवस्यकः ॥१०॥
विवरह्यस्यविद्यात्रस्यविद्यात्रस्यात्रस्यः । ॥२॥

## ९ अथ त्रिकालदर्स्यादिशतम्

## १० अथ दिग्वासादिशतम्

विश्वासा बावररानो निर्मन्वेयो निरंबरः । निर्क्षिकाने निराशंसो ज्ञानसमुद्दाः ॥ १०६॥ वेनोरासिस्तन्तेजा ज्ञानािकाः वीजातास्यः । तेनोरावोऽस्थिवानिकां ज्ञानािकाः ॥ १००॥ वर्षान्वेद्वानिकां ज्ञानािकाः । १००॥ वर्षान्वेद्वाने वर्षाने वर्षान्वेद्वाने वर्षाने वर्षान्वेद्वाने वर्षाने वर्षान्वेद्वाने वर्षाने वर्षान्वेद्वाने वर्षाने वर्षान्वेद्वाने वर्षाने वर्षान्वेद्वाने वर्षाने वर्षाने वर्षान्वेद्वाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षान्वेद्वाने वर्षाने वर्याने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्याने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्याने वर्षाने वर्याने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्याने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्याने वर्षाने वर्याने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्य

श्रीकाः श्रीभिवरात्त्वात्त्रा बीदार्थारमध्यः । वन्त्रवादोचे निर्मिती लिक्षको क्रोक्कस्सवः ॥११३॥ विक्रिक्त क्रोकस्तिकः विद्यारमध्योः । चीरपीवृद्धसम्बार्गः ग्रुवः स्वृत्यस्त्रवाक् ॥११३॥ प्रशासार्थारम् । । प्रशासार्थारम् । । प्रशासार्थारम् । विवारम् । विवारम् । । प्रशासार्थारम् । विवारम् । । प्रशासार्थारम् । । ।



# जिनसद्दसनाम

## ( महारकसकलकीर्त्त-विरचितम् )

व्यामाची देव जानस्य स्तोच्ये त्वन्नाम जन्यये । चहीत्तरसहस्रोग् नामा सार्थेन अफिनिः ॥ १ ॥ जिनेन्द्रो जिनवीरेयो जिनस्थामी जिनाप्रकी: । जिनेशो जिनशाद को जिनाधीशो जिनोत्तमः ॥ २ ॥ जिनगत्रो जिनम्येच्रो जिनेशी जिनपासकः । जिनमायो जिनमेक्षेत्रो जिनमको जिनोसतः ॥ ३ ॥ जिननेता जिनखदा जिनेट जिनपतिर्जिनः । जिनदेवो जिनादिस्यो जिनेशिता जिनेश्वरः ॥ ४ ॥ जिनवर्षो जिनाराध्यो जिनास्त्रों जिनसंगतः । जिनाधिषो जिनस्वेयो जिनस्वयो जिनेहितः ॥ १ ॥ जिनसिंहो जिनमेदी जिनवदी जिनोत्तरः । जिनसान्यो जिनस्तत्यो जिनमर्गर्जनोहहः ॥ ६ ॥ जिनपुत्रयो जिनाकांची जिनेन्द्रजिनसत्त्रमः । जिनाकारो जिनोक्तं गो जिनपो जिनकांतरः ॥ ७ ॥ जिनभक्तां जिनाग्रस्थो जिनभूजिनवक्रभाक । जिनवक्री जिनाग्राको जिनसंख्यो जिनाग्रियः ॥ ५ ॥ जिनकान्तो जिनप्रीतो जिनाधिराट जिनप्रियः । जिनपुर्यो जिनाचौहिजिनाधिसो जिनस्तुतः ॥ ६ ॥ जिनहंसी जिनमाता जिनवंसी जिनाप्रमः । जिनश्कितच्छरो जिनदाता जिनास्मकः ॥१०॥ जिमाचिको जिमालको जिमराम्यो जिमोत्करः। जिमाधियो जिमाध्वादी जिमातक्यों जिमान्वितः॥१९॥ जैनो जैनवरो जैनस्त्रामी जैनपितासहः । जैनेड्यो जैनसंघारवाँ जैनसम्बद्धीनपालकः ॥१२॥ जैनकुवजैनचीरेयो जैनेशो जैनस्पतिः । जैनेइ जैनामिमो जैनपिता जैनहितंकरः ॥१३॥ जैननेताऽथ जैनाक्को जैनएउजनद्वराद । जैनाधियो हि जैनात्मा जैनेक्को जैनकम्बद्धसम्बद्धाः ॥१४॥ जिताको जितकंत्र्यो जितकामो जिताशयः । जितेना जितकमोरिजिनेन्त्रियो जितासितः ॥१२॥ जितरात्र्जिनाशीधो जितत्रेयो जितात्मभाक् । जिठलोमो जितकोषो जितमानो जितान्तकः ॥१६० जितरागो जितहोपो जितमोहो जिनेश्वरः । जिताऽजय्यो जिताशोषो जितेशो जितहसँतः ॥१०॥ जितवादी जितक्कोरी जिलम् को जिलामतः। जिनदेवी जिनशान्तिर्जितसेदी जिलारतिः ॥१ ॥॥ वतीडिलो वतीशाच्यों वतीशो वतिनायकः । वतिमुक्तो वतिप्रेचनो वतिस्वामी वतीवरः ॥१२॥ विवर्षतिकरो मध्याराज्यो वितगुकस्तृतः । वितमेद्वो वितज्येद्वो वितमक्ती वतीद्वितः ॥२०॥ यतिश्रयों बतिसहा बतिनायो वित्रमुः। बत्याकरो बतित्राता वितवस्थवैतिप्रियः ॥२१॥ खोगीन्द्रो बोगिराङ बोगिपतिर्पोगिविनायकः । थोगीऋरोऽय बोगीशो थोगी योगपरायशः ॥२२॥ बोगियुरुयो हि बोगांनी बोगवान बोगपारगः। बोगध्योगरूपात्मा बोगभारयोगभूपितः ॥२३॥ चोस्यान्तो चोनिकस्यांतो चोनिकक्रोतिबेहितः। चोमिन्दकोविमक्यार्थों चोविभ्यांतिसयतिः ॥२५॥

मर्वजः सर्वजोक्ताः सर्वहक सर्वतरवित । सर्वक्रेशसहः सर्वः सर्वच्यमः सर्वराट ॥२४॥ सर्वाधिमोऽथ सर्वाच्या सर्वेशः सर्वेश्यांनः । सर्वेज्यः सर्वेजमीनः सर्वेजीवस्थानसः ॥२६॥ सर्वज्येहो हि सर्वाधिकः सर्वत्रिजगहितः । सर्वजर्ममयः सर्वस्वामी सर्वग्रवाश्रितः ॥२०॥ विश्वविदिश्वनाधारुको विश्ववेद्धको विश्ववास्थ्यतः । विश्वनाधोऽत्र विश्वाद्धौ विश्वारमा विश्वकारकः ॥२८॥ विश्वेड विश्वपिता विश्वचरो विश्वासर्थकरः । विश्वच्यापी हि विश्वेरी विश्वचृद्धिस्वभूमिपः ॥२१॥ विश्वजीविश्वकत्यामो विश्वजितिशवपारमाः । विश्ववजीऽपि विश्वगिरणको विश्वपोषकः ॥३०॥ जगरूको जगदको जगद्राका जगज्ञायो । जगन्मान्यो जगज्ज्येष्ठो जगस्व्हे हो जगत्पतिः ॥३९॥ जगरचनो जगनाचे जगरचेयो जगरमतः । जगरपाता जगहाता जगत्सेस्यो जगहितः ॥३२॥ जगत्स्वासी जगत्त्वज्यो जगत्त्वार्थो जगद्वितः । जगदवेत्ता जगवार्वजगहर्शी जगत्त्विता ॥३३॥ जगत्कान्तो जगहान्तो जगदुक्ताता जगजितः । जगद्वीरो जगदीरो जगवान्तो जगविधाः ॥३ ४॥ महाजानी सहाज्यांनी सहाकती सहावती । सहाराजी सहार्थजी सहातेजी सहातपा: ॥३४॥ महाजेता महाजय्यो महाचान्तो महादासः । महादान्तो महाशान्तो महाकान्तो महाकान्तो महाकान्तो ॥३६॥ महानेत्रो महायतो महायोगी महायती ॥ महाकामी महाजरो महायतो सहायता ॥३०॥ महानादो महास्तर्यो महासहपतिमेहान् । महाश्रीरो महावीरो महावन्युर्महाश्रमः ॥३८॥ सहायारो सहावारो सहायार्थ सहाययः । सहायोगी सहायोगी सहायका सहीधाः ॥३३॥ महायुर्वे महानीयों महाहर्गी महार्थित । महामूर्व महाक्वी महाराजी सहाराजी ॥५०॥ महाधर्मा सहासीनी सहाभरो सहाधिसः । सहाखद्दा सहातीर्थी सहास्थातो सहादितः ॥५०॥ महाधन्यो महाधोशो महारूपी महामनिः । महावित्रमंहाकीर्तिमंहावाता महारतः ॥५२॥ महाकरो महाराध्या महाश्रेत्रो महायति: । महाचास्त्रिमंहाकोको महानेत्रो महार्थकत ॥५३॥ महाथमी महायोग्यो महारामी महादमी । सहेशेशो सहेशायम सहेशाय्यो सहेशाय्यो सहेशाय्यो महानन्तो महातमो महाहरो महावरः । सहवींशो सहाभागो सहस्थानो सहान्यकः ॥५४॥ महीदरयों महाकायों महाकेवललविधमाक । महाशिष्टो सहामिटो सहादको सहाबल: ॥४६॥ महालची महार्थजी महाविद्वान महात्मकः । महेज्याही महानाथी महानेता महापिता ॥१७॥ महामना महाजिल्लो सहामाने सहामग्री । सहेल्हाच्याँ सहाबंबो सहाबाती सहाजलः ॥००॥ परमात्मा परात्माः परंज्योतिः परार्थकतः । परमद्या परमद्वारूपो परतरः परः ॥४३॥ परमेश: परेज्याई: परार्थी परकार्यकत । परस्वामी परजानी पराधीश: परेहक: ॥४०॥ सस्यवादी हि सत्यातमा सत्यांगः सत्यशासनः । सत्यार्थः सत्यवागीशः सत्याधारोऽतिसस्यवाक ॥४१॥ सत्यायः सत्यविद्ये शः सत्यवर्मी हि सत्यमाक । सत्याशयोऽतिसत्योक्तमतः सत्यहितंकरः ॥१२॥ सत्यतिथोंऽतिसत्याक्यः सत्यात्तः सत्यतीर्थकत् । सत्यसीमाचरः सत्यवर्मतीर्थप्रवर्शकः ॥१३॥ खोकेशो जोकनाथार्थ्यो खोकालोकविखोकनः । लोकविज्ञोकस्य स्थो बोकनाथो झलोकवित ॥४४॥ लोकहर्क लोककार्यार्थी लोकजो लोकपालकः । लोकेक्यो लोकमांगस्यो लोकोत्तमो हि लोकगट ॥४४॥ तीर्थक्रसीर्थभतात्मा तीर्थेशस्तीर्थकारकः । तीर्थभ्रसीर्थकर्ता तीर्थप्रकेता सतीर्थभाक ॥४६॥ तीर्थाश्रीशो हि तीर्थात्मा तीर्यज्ञस्तीर्थनायकः । तीर्थाक्यस्तीर्थसङ्गाजा तीर्थपत्तीर्थवर्गकः ॥२०॥ तीर्यंकरो हि तीर्थेशस्तीर्थोद्यस्तीर्थपालकः । तीर्थेषष्टाऽऽतीर्थोद्धस्तीर्थोत्रस्तीर्थेदशकः ॥१८॥ निःकर्मा निर्मेखो निरयो निराबाधो निरामयः । जिस्तमस्को निरीपम्यो निःकखंको निरामधः ॥४६॥ निर्केपो निष्ककोऽध्यन्तनिर्वोषो निर्जराक्रवीः । निस्त्रमो निर्मयोऽतीवनिःप्रमादो निराध्रयः ॥६०॥ निरंबरो निरातंको निर्भु वो निर्मेखाशयः । निर्मेदो निरसीबारो निर्मोहो निरूपद्ववः ॥६९॥ निर्विकारो निराधारो निरीष्ठो निर्मेखांगभाक । निर्वारो निराशकोऽथ निराशो निर्विशेषवित ॥६२॥ निर्नियेची निराकारी निरनो जिस्तिकार: । जिस्ती जिल्लावासार निर्वाची जिल्लाकार: ॥६३॥

विरजा विमलात्मको विमलो विमलाम्तरः । विरतो र्बिरताधीशो विरागी बीतमत्सरः ॥६४॥ विभवनिक विभवनिक्यो वीतरामी विचारकत । विश्वासी विगताबाधी विचारको विशारवः ॥६१॥ क्रिकेटी विवासप्तयो विविकोऽव्यक्तसंस्थितः । विजयी विजितारातिविनष्टारिर्वियण्डितः ॥६६॥ विरक्षेत्रास्त्रिपीठस्थस्त्रिकोकज्ञस्त्रिकास्त्रिकास्त्रिकः । जिद्रवद्ववस्त्रिकोकज्ञास्त्रस्त्रिक्षाः ॥६७॥ विभाववानिस्तिको वर्षे क्रिकोकपतिसेवितः । त्रियोगी त्रिकसंवेगस्त्रैकोक्याक्यस्त्रिकोकराट ॥६८॥ धनन्त्रोऽनन्त्रसीक्याधिरनन्तकवलेषयाः । धनन्तविक्रमोऽनन्तवीयोऽनन्त्रगुयाकरः ॥६१॥ सनन्तविक्रमोऽनन्तस्ववताऽनन्तशिक्रमान् । सनन्तमहिमारुढोऽनन्तज्ञोऽनन्तशर्मदः॥७०॥ सिको बद्धः प्रसिद्धातमा स्वयंबुद्धोऽतिबुद्धिमान् । सिक्षिदः सिद्धमार्गस्थः सिद्धार्थः सिद्धसाधनः ॥७९॥ विक्रसाच्योऽतिश्रदात्मा सिदिकृत्सिदिशासनः । सुसिद्धान्तविश्रद्धाव्यः सिद्धगामी बुधाधिपः ॥०२॥ श्राच्यतोऽस्यतनाथशोऽचलचित्तोऽचलस्थितिः । श्रातिप्रभोऽतिसीम्यातमा सोमरूपोऽतिकान्तिमान् ॥७३॥ बरिष्ठः स्थविरो ज्येष्टो गरिष्टोऽनिष्टक्रगः। इष्टा पुष्टो विशिष्टातमा स्वष्टा चाता प्रजापतिः ॥७४॥ पश्चासनः सपद्माद्भः पद्मयानश्चनुर्म् सः । श्रीपतिः श्रीनिवासो हि विजेता प्रश्मोत्तमः ॥७४॥ प्रार्थमितप्रमंत्री प्रमंत्रको सप्तमंत्रीः । प्रमंत्रदर्मस्प्रमंत्रालो प्रमापितायकः ॥००॥ इंग्रहर्तिः समंत्रज्ञा संत्रो संत्रह्मयोऽदभतः । तेजस्वी विक्रती स्वासी तपस्त्री संवक्ती वक्री ॥७८॥ कती वती कृताशास्त्रा कृतकृतः कृताविधिः प्रभुविभूगृंख्योगी गरीयान गुरुकार्यकृत ॥७६॥ क्यभी क्यभाधीशो वर्षाक्रमं क्याअवः । वर्षकृत्वं बाधारो क्यमेन्द्रो क्वानः ॥८०॥ व्यक्तात्मा व्यक्तिहात्मा वद्या अद्यपदेश्वरः । प्रदाको वद्यानुतात्मा वद्या च वद्यापालकः ॥=३॥ फुचोऽईन भगवान स्तरमः स्तवनाईः स्तुतीश्वरः । वंद्यो नमस्कृतोऽन्यन्तप्रकामयोग्य ऊर्जितः ॥८२॥ गु**व**ि गुवाकरोऽनन्तगुवाध्यः गुवाभूषयः । गुवादरी गुवाशमो गुवार्थी गुवापारगः ॥⊏३॥ गुबारूपो गुबातीतो गुबादो गुबाबेप्टितः । भुबाअयो गुबात्माको गुबास्कोऽगुबाल्तकत ॥=४॥ मुखाधियो गुबान्तःस्थो मुखान्द्रगृक्षपोषकः । गुबाराध्यो गुकावेद्दा गुकावारो गुकाद्रमः ॥८४॥ पवित्रः प्रतसर्वागः प्रतवाक प्रतशासमः । प्रतकमाऽतिप्रतालमा शक्तिः शीकालाकोऽसलः ॥=६॥ क्रमारिः कर्मशत्रकाः कमारातिनिकन्दनः । कर्मावे व्यंसकः कर्मायक्षेत्री कर्मागनाशकः ॥८०॥ ससंबन्धिमासात्मा निराधविकासिनान् । विद्यासयोऽतिविद्यातमा सर्वविद्येश स्नात्सवान् ॥८८॥ सनिर्वतिरनागारः प्रायपुरुषोऽभ्यवः । पिता पितामहो भत्ता कत्ता दान्तः समः शिवः ॥ 🕮 ॥ क्रेयरः शंकरो थीमान् श्रूत्युभयः सनातनः । दश्चो ऋतो शर्मा प्यानी सुशीतकः शीवासागरः ॥६०॥॰ क्कांचा कविः कवीन्द्रायः ऋषीन्द्रः ऋषिशायकः । वेडांगो वेडविद्वे यः स्वसंवेयोऽमलस्थितिः ॥३ १॥ विगम्बरो हि दिग्वासा जातकपो विदांबरः । निर्मन्थो मन्यदूरस्थो निःसंगो निःपरिग्रहः ॥६२॥ चीरो वीरः प्रशान्तातमा धेर्यशाली सुलक्षाः । शान्तो गंभीर खाल्पज्ञः कलामून्तिः कलाधरः ॥१३॥ यगादिप्रक्षोऽब्यको व्यक्तवाम् व्यक्तवासनः । श्वनादिनिधनो दिव्योगे दिव्यक्षोधनः ॥६४॥ १ वर्षोधनी विवद्गामी जागरूकोऽप्यतीन्द्रयः। धनन्तर्दिरचिन्त्यविद्रःपराद्वः पराद्वः भाक ॥६४॥ मीनी भूयों भटः शुरः सार्थवाहः शिवा-वगः । साभुर्गयी सुताधारः पाठकोऽतीन्द्रियार्थहरू ॥३६॥ बादीश बादिमुमत्तां बादिम बादिजिनेश्वरः । बादितीयकरश्चादिस्ष्टिकबादिदेशकः ॥३ ७॥ कावित्रकाऽऽवित्रायोऽरूषं चाविषद्कमेदेशकः । चाविषमेविषाताऽऽविषमेराजोऽग्रजोऽग्रिसः ॥३ =॥ श्रेयान् श्रेयस्करः श्रेयोऽप्रक्ताः श्रेयः युस्तावदः । श्रेयोदः श्रेयवाराशिः श्रेयवान् श्रेयसंभवः ॥ १ १॥ व्यक्तितो जितसंसारः सम्मतिः सम्मतिप्रियः । संस्कृतः प्राकृतः प्राक्तो ज्ञानसृत्तिरध्युनोपसः ॥१००॥ नामेच बादियोगीन्त्र उत्तमः सुवतो मनुः। शत्रुअयः सुमेधार्वा नायोऽप्याद्योऽसिखार्यवित ॥३०१॥ चैमी कुलकरः कामी देवदेवी निरुत्तुकः । चैमः चैमंकरोऽप्रक्की ज्ञानगम्यो निरुत्तरः ॥१०२॥ क्वेबांस्त्रसः सदाचारी सुबोचः सन्मुखः सुस्त्री । बाग्मी वागीरवरो वाचस्पतिः सदबुद्धिरुवतः ॥१०३॥

उदारों मोक्गामी च मुक्तो मुक्तिप्ररूपकः । अन्वसार्वाधियो देवो मनीवी शहितः सहस् ॥१०४॥ मुक्तिमर्चाऽप्रसर्क्यात्मा दिव्यदेहः प्रमास्त्ररः । सनःप्रियो सनोहारी सनोज्ञांगो सनोहरः ॥१०२॥ स्वस्थो असपतिः पर्वः प्राचाप्रक्षोऽक्षयः । शास्त्रयः पंचकस्थासपुजाहोऽसम्बद्धाम्भवः ॥१०६॥ कश्यासात्मा सकस्यासः कस्यासः प्रकृतिः प्रियः । सुभगः कान्तिमान् दीप्रो गुहात्मा गृहगोत्तरः ॥१००॥ जगन्यदास्यास्यास्यं गो दिन्यसासंद्रखः सुधीः । सद्दीजाऽतिस्कृतकान्तिः सुर्यकोव्यधिकप्रभः॥१००॥ निष्टाकनकण्यायो हेमवर्षः स्कृत्वच तिः । प्रतापी प्रवतः पूर्णस्तेजोराशिर्गतोपमः ॥१०६॥ शान्तेशः शान्तकमोरिः शान्तिकृष्यान्तिकारकः । अक्तिदो मुक्तिदो दाता ज्ञानाव्यिः शीक्षसागरः ॥११०॥ स्पष्टवाक प्रष्टिवः प्रष्टः शिष्टेटः शिष्टलेवितः । स्पष्टाकरो विशिष्टांगः स्पष्टकृतो विद्यवितः ॥१९१॥ निर्देशको निराक्षम्बो निप्रको निप्रकाश्चितः । निर्मेगो निरहंकारः प्रशस्तो जैनकस्पकः ॥१९२॥ तेजोत्रयोऽभित्रयोतिः शुक्रमूर्त्तिस्त्रभोपहः । पुरुषदः पुरुषहैत्वात्मा पुरुषवान् पुरुषकर्मकृत् ॥११२॥ पुरुवसृत्तिमेहापुरुवः पुरुववाक पुरुवसासनः । पुरुवभोक्ताऽतिपुरुवातमा पुरुवसाती सुभाशवः ॥१९४॥ सनिवासरतन्त्रासम् मुक्स किवसभः । मुक्तिप्रियः प्रजाबन्तः प्रजाकरः प्रजाहितः ॥१९४॥ श्रीयाः श्रीमितपात्राव्यः श्रीविरागो विरक्तश्रीः । ज्ञानवान् वस्थमोत्रज्ञो वस्थमो वस्थव्रगः ॥११६॥ वनवासी जटाधारी क्रेशातीतोऽतिसीस्थवान् । स्नासोऽसूत्तः कनत्कायः शक्तः शक्तिप्रदो बुधः ॥११७॥ हताची हतकर्मारिहेतमोही हिताभितः । इतमिश्वाख बाल्मस्यः सुरूपी इतहुर्नयः ॥११८॥ स्याद्वादी च नयप्रोक्ता हितवादी हितध्वनिः । भन्यचुडामण्रिभैन्योऽसमोऽसमगुणाश्रयः ॥११६॥ निर्विज्ञो निश्चलो जोकवत्सको सोकबोचनः । चादेबादिम बादेबो हेबादेवप्ररूपकः ॥१२०॥ भद्रो भद्राशयो भद्रशासनो भद्रवाक कृती । भद्रकृत्रद्रभच्याच्यो भद्रवन्युरनामयः ॥१२१॥ केवली केवलः खोकः केवलज्ञानखोचनः । केवलेशो सहर्द्धारोऽव्युचाऽमेशोऽतिसूचमवान् ॥१२२॥ स्वमदर्शी कृपामृत्तिः कृपालुख कृपावदः । कृपाभ्युधिः कृपाबास्यः कृपोपदेशतत्परः ॥१२३॥ हयानिधिर्ववाहर्शीत्वमूनि सार्यकान्यपि । सहस्राहकनामान्यहँतो ज्ञेनानि कोनिर्दः ॥१३४॥ वेद्यानेस सहानासराशिस्तवफलेन से । वंदास्त्वं देहि सर्वांचा स्वतासानि गुर्चाः समग्र ॥१२२॥ इवं नामावजीहरुवस्तोत्रं पुरायं पृठेत्स्थीः । नित्यं योऽर्ह्युगुकान् प्राप्याचिरात्सोऽर्हन् सवेद हमास ॥१२३॥

# —ःः— श्रीञ्चर्दन्नामसहस्रसमुचयः

( श्रीह्रेम बन्द्राचार्य-विरचितः )

ष्ण नामापि कवांश्यां श्रावक् वाचा समुक्षरम् । जीवः पीवरपुरवमीवंत्रते फलसुस्तम् ॥१॥ मतप्त प्रतिप्तातः समुक्षयम् मतिविद्यः । अक्ष्याञ्चाममञ्जाद्यासम् सामोकारे विश्वीयते ॥२॥ मतप्त प्रतिप्तातः समुक्ष्यय मतीविद्यः । अक्ष्याञ्चाममञ्जाद्यासम् प्रमुक्तीक् विश्वीयते ॥२॥ श्रीमानाईत् जिल्ला विश्वक्रोकेरो विश्वक्रमुख्यः । विश्वविद्यं निव्वविद्यं नो विश्वक्रोकेरो विश्वक्रमुख्यः । विश्वविद्यं निव्वविद्यं नो विश्वक्रमिक्ता विश्वक्रमुख्यः । विश्वक्रमात्रं विश्वक्रमात्रं निव्वव्यान्ति विश्ववर्षात्रं विश्वकरात्रं ॥२॥ विश्ववर्षा विश्वकरात्रात्रं विश्वकरात्रं स्वव्यान्ति विश्ववर्षात्रं स्वयं विश्वकरात्रं स्वयं विश्वकरात्रं । विश्ववर्षात्रं विश्ववर्षात्रं विश्ववर्षात्रं विश्ववर्षात्रं विश्ववर्षात्रं । विश्ववर्षात्रं विश्ववर्षात्रं विश्ववर्षात्रं । विश्ववर्षात्रं विश्ववर्षात्रं विश्ववर्षात्रं । व्याविद्यवर्षात्रं विश्ववर्षात्रं विश्ववर्षात्रं । स्वर्षात्रं प्रमुक्तां विश्ववर्षात्रं विश्ववर्षात्रं । स्वर्षात्रं । स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं । स्वर्षात्रं विश्ववर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं । स्वर्षात्रं विश्ववर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्षात्रं स्वर्णात्रं स्वर्यात्रं स्वर्यत्रं स्वर्णात्रं स्वर्णात्रं स्वर्णात्रं स्वर्यत्रं स्वर्णात्रं स्वर्णात्रं स्वर्यात्रं स्वर्णात्रं स्वर्णात्रं स्वर्णात्रं स्वर्

युगाविपुरुवो ब्रह्मा वंचनक्कस्य विषयः। महाविष् महत्वत्वको महायोतिस्योतिकः ४११॥ महाविद्यः परमहा सहारत्या महास्यस्य । महा व् महापतिम हाचारी महापरेरकः। ॥२॥ विन्तुर्विष्णुकारी जेता जितेन्द्रो जिनपुरावः। परः परवरः पुनसः परमेहा समावतः।॥१२॥ ॥१२०।॥

जिननायो जानवायो जातस्वामी जातस्वामुं जानवृत्यो जानवृत्यो जानवृत्यो जानवृत्यो जानवृत्यो जानवृत्यो अगावृत्यो जानवृत्यो जानवृत्या । अस्मा जानवृत्यो जानवृत्यो जानवृत्या । अस्मा जानवृत्यो जानवृत्या । अस्मा जानवृत्यो जानवृत्या । अस्मा जानवृत्यो जानवृत्या । अस्मा स्वयंत्राचित्र जानवृत्या । अस्मा अस्मा स्वयंत्र । अस्मा अस्म

11 200 11

तीर्षेक्व तीर्षेवर् सीर्पेकरस्तीर्थकरः सुदक् । तीर्षेक्चां तीर्थमलां तीर्थेवरस्तीर्थनायवः ॥२२॥ सुत्तीर्थोऽपितितीर्थवेष्टस्तिर्विकायवः । वस्तीर्थकरस्तीर्थकरस्तिर्थकरस्ति। वस्तिर्योक्षरस्ति। वस्तिर्योक्षरस्ति। वस्तिर्थेवस्यस्तिर्थिकरस्ति। वस्तिर्थेवस्यस्तिर्थकरस्ति। वस्तिर्थेवस्यस्तिर्थकरस्ति। वस्ति । स्वा । स्वविद्यावकः । स्वविद्यावकः । स्वविद्यावकः । स्वविद्यावकः । तीर्वेवस्यस्तिर्ध्यस्यस्तिर्थेवस्यस्ति। । स्वति । स्वित्यः स्वित्यः स्वित्यः स्वति । स्वति । वस्ति । वस्ति । स्वति ।

हती कृतार्थः संस्कृतः कृतकृत्यः कृतकृतः । नित्यं सुर्युत्रयोऽस्युद्धस्तालाःस्थृतोत्तः ॥३६॥
हिरस्यमां सीमानं महातिसमोऽस्यः । स्वयंध्रः प्रमुताला स्वतं आयो अवानकः ॥३०॥
सहातिकवाते गोलः ६ न स्वरा प्रमुत्तिकः । पद्मेशः प्रसादेग्तः वाकानिस्युत्तः ॥१८॥
प्रधानिकवाते गोलः ६ न स्वरा प्रमुत्तिकः । पद्मेशः प्रसादेग्तः वाकानिस्युत्तः ॥१८॥
विद्यान्ति विद्यान्योतिरमुक्तां शिक्तव्यः । स्वतंत्रः हिर्मोक्ताःहित्तां वेदः कृतिकः ॥१६॥
विद्यान्ति विद्यान्योतिरमुक्तां शिक्तव्यः । सुर्वत्यः सुगुतालाः द्यान्तुः सुग्तः कृतिकः ॥१४॥
विद्यानिका सम्यो सुन्तिः परिक्तः वदः । प्रतिकानिकानिः सार्वः विदेता विद्यान्यः ॥४०॥
विद्या विद्यान्यः पाता परिकाः पात्राने । माता शिक्तवा वर्षेत्र सर्वः स्वतः ॥४०॥
कृतिः सुरास्यद्वन्ते वर्षेत्रम् व्यन्तः सुरः । मित्रकानस्यो वेद्युः वर्षक्रित्तानसः ॥४२॥
कृतिः सुरास्यद्वन्ते वर्षेत्रम् व्यन्तः सुरः । मित्रकानस्य वेद्यन्तः व्यक्तः प्रकृत्तः सुर्वत्यः ॥४०॥
कृतिकानिकान्यः स्वत्यः सम्यव्यक्ताः स्वतः

#### 11 800 11

सुषमां वर्गविषेतों वर्गाक्षा वर्गदेशकः । वर्गव्यति द्वाव्यतः सुद्ववर्मों वृत्वव्यतः ॥५०॥ वृत्वेक्षद्वद्वं पार्वारों वृत्वंक्ष्य वृत्वेक्षयः । दिरव्यवानिन्तृं पाला भूतन्त्वः भूतमावनः ॥५८॥ सम्बन्धे वृत्वाक्ष्यः । दिरव्यवानिन्तृं पाला भूतन्त्वः भूतमावनः ॥५८॥ सम्बन्धे वृत्वाक्ष्यः ॥५८॥ सम्बन्धे साव्याक्ष्यः ॥५०॥ सम्बन्धिः साव्याक्षयः ॥५०॥ सम्बन्धिः साव्याक्षयः ॥५०॥ सुव्याक्षते पुत्रवानित्वं प्रव्यान्तिः ॥५०॥ सुव्याक्षते पुत्रवानित्वं प्रव्यानित्वं प्रव्यानित्वं प्रव्यानित्वं सुत्रवाने पुत्रवानित्वं ।॥५॥ स्वर्याः पुत्रव्यक्षते प्रव्यानित्वं ।॥५०॥ स्वर्यानित्वं प्रव्यानित्वं ।॥५०॥ स्वर्यानित्वं प्रव्यानित्वं प्रव्यानित्वं । स्वर्यानित्वं प्रव्यानित्वं ।।।। स्वर्यानित्वं प्रव्यानित्वं ।।।। स्वर्यानित्वं प्रव्यानित्वं ।।।। स्वर्यानित्वं ।। स्वर्यानित्वं ।।। स्वर्यानित्वं ।।।। स्वर्यानित्वं ।। स्वर्वानित्वं ।।।।। स्वर्यः ।। स्वर्योनित्वं ।।। स्वर्यानित्वं ।। स्वर्यानित्वं ।।।। स्वर्यानित्वं । स्वर्यानित्वं ।। स्वर्यानित्वं ।। स्वर्यानित्वं ।। स्वर्यानित्वं ।।।।

#### 11 400 11

सहाजिनो सहाजुदो सहालक्षा सहाशिक: । सहाविज्क्षमैहानिज्युमैहानायो सहैयरः ॥२०॥ सहाज्ये सहारक्षासी सहाराजो महास्त्रः। । सहाव्युमें सहार्व्यो सहायुदो । सहाव्युमें सहार्व्यो सहार्व्यो सहायुदो । सहाव्यो सहार्व्यो सहार्व्यो सहार्व्यो सहार्व्यो सहार्व्यो । । सहार्व्यो सहार्व्यो सहार्व्यो । सहार्व्यो सहार्व्यो सहार्व्या । ॥२०॥ सहार्व्या सहार्व्यो सहार्व्या सहार्व्या । सहार्व्या सहार्व्या । सहार्व्या सहार्व्या सहार्व्या । सहार्व्या सहार्व्या । सहार्व्या सहार्व्या । सहार्व्या सहार्व्या । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्वय । सहार्व्य । सहार्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्य । सहार्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्य । सहार्व्य । सहार्व्य । सहार्य । सहार्य । सहार्य । सहार्व्य । सहार्य । सहार्य । सहार्य । सहार्य । सह

#### 11 600 11

वृहद् बृहस्यविर्वांग्मी वाक्यविरुद्धारचीः । मनीची चित्रको चीमान् रोमुपीसो गिरांपतिः ॥०॥ नैकस्पो भयोत्त<u>ं</u>गो नैकाला नैकथर्मकृत् । चवित्रेवोऽप्रतस्यांच्या कृतज्ञः कृतकस्याः॥॥८८॥ कानाओं द्वाराओं रन्तराओं प्रभारकरः । वधाओं जगद्गाओं हेमाओं खुदर्गनः ॥६॥ क्वमीयः सद्योऽभ्यको हरकोनिर्मसीरिशा । मनोहरो मनोकोऽद्यों वीरो सम्मीरशासनः ॥६॥ धर्मपुर देवाराना धर्मनिर्मस्त वीराना । धर्मकायुक्त वेराना देवाराना धर्मनिर्मस्त वीराना । धर्मकायुक्त देवाराना धर्मकायुक्त विकास वितास विकास वित

11 Ego 11

कादिनेयां देवदेवः पुरुदेवाः पिरंकवा । युगादीको युगावीको युगायुक्यो युगायसः ॥१०२॥ विकास प्रदेशः पुरुदेशः पिरंकवा । युगादीको युगायस्य प्रदेशः । युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः । युग्वदेशः । युग्वदेशः । युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः । युग्वदेशः । युग्वदेशः । युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः । युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः । युग्वदेशः युग्वदेशः । युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः । युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः । युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः । युग्वदेशः युग्वदेशः । युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः युग्वदेशः । युग्वदेशः । युग्वदेशः युग्वदे

11 2005 11

प्रातिहार्थोजन्वलगेतावितयो विसवाययः । शिहानन्यस्युष्कशीवीयाध्युतितपुंगदः ॥11६॥
एतद्यक्तियः नाससस्य श्रीसदृद्वतः । अप्या पटन्य सानन्दं सहानन्दं करायस्य ॥11७॥
हयेदविवादं नाससस्य श्रीसदृद्वतः । अप्या पटन्य सानन्दं सहानन्दं करायस्य ॥11७॥
हयेदविवादं विनामस्य स्थान्दं । सर्वापायस्य वर्षः अस्तिवृद्यत्यस् ॥12१॥
समस्यदुःखदं स्थः परं निर्वायदायकस्य । करावक्रोत्यस्य स्थान्त्रस्य स्थान्यस्य ॥1१०॥
शानिवदं पावनं तृयां सारायस्य । स्थान्यस्य स्थान्यस्य सर्वायस्य स्थान्यस्य ॥१२०॥
शानिवदं पावनं तृयां सारायस्य स्थान्यस्य । स्थानं त्राविवासस्य सर्वायस्य ॥१२०॥
वर्गाव्यस्य स्थान्यस्य स्थान्यस्य स्थान्यस्य । स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य ॥१२०॥
वर्गाव्यस्य स्थान्यस्य स्थानस्य । स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य ॥१२०॥
हित स्रीयस्य स्थानस्य । स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानसः स्थानसः ।

#### पण्डितप्रवर-भाशाधर-विरक्षितम

# जिनसहस्रनाम स्वोपज्ञवित्रतियुतम्

वसी अवाक्सारोगोषु निर्विण्यो दुःवसीरकः । एव विद्यापयामि त्यां शरपर्य करवार्यावस्य ॥ ॥ दुवाबात्वस्या भोदान् आस्पर् बोरित्यस्यः । दुवीकद्वीगोसापि तवं न द्यातवान् पुरा ॥ २ ॥ अस्य मोदाप्रशेपशिष्ट्याणिकश्चितुरमुकः । स्थानन्यमुब्यारपोत्त्यस्यां सुत्या स्वीतुम्बरः ॥ ३ ॥ अक्या प्रोस्तरात्वार्योगोपित् वृदं कथ्या तिरस्कृतः । त्यां नामाय्यस्यक्षेत्र सुत्याऽऽव्यात्रं पुनास्यवस्य ॥ ७ ॥

( हे प्रमो, त्रिम्बनिकनाथ, एष ) प्रत्यवीभृतोऽहं स्त्राशाघरमहाकविः त्वां मवन्तं विशापयामि विश्वति करोमि ( कथम्भूतोऽहम् १ भत्राक्कभोगेषु संसार-शरीर-भोगेषु निर्विष्णो निर्वेदं प्राप्तः । कस्मात्कारणाकिर्विष्णा इत्याइ-दु:लभीरकः, दु:लाद्रीरकः दु:लभीरकः। कथम्भूतं त्वाम् ! शरण्यम्। श्र्याति सयमनेनेति शर्यां करगाधिकरग्रयोश्व युद् । शरगाय हितः शरण्यः, यदुगवादितः । ऋर्तिमथन हत्यर्थः (तम् )। भयः कथ-म्भतं त्वाम ! कदणार्णवम् । क्रियते स्वर्गगामिमिः प्राणिवर्गेषु इति कदणा, ऋकृतृकृवर्गमदार्थीजन्यः उन् । श्चर्यों जलं विचते यस्य सोऽर्यावः, सलोपश्च अस्त्ययें दप्रत्ययः । कदणाया स्त्रर्यावः कदगार्यावसां कदगार्यावं दयासमुद्रं इति यावत् ॥१॥ सुखयति ऋात्पनः प्रीतिमुत्पादयतीति सुखं ऋचि इन् लोपः । भृशं पुनः पुनः या लसनं लालसा मुखस्य शर्मणः सहेदास्य सातस्य लालस्या ऋत्याकांच्या (मोहाद ) ऋजानात पर्यटन सन् ( बहिः ) कुदेवादी प्रार्थयमानः ( इतन्ततः) यत्र तत्र । कर्थमृतस्य तब सुखस्य परमा-( नन्दलच्चग्रस्य ) एकोऽद्वितीयः हेतः कारणं सुलैकहेतुरतस्य सुलंकहेतोः श्रमिधानमात्रमपि सर्वज्ञतीतरागस्य न ज्ञातवान् ऋष्टं ( परा ) पूर्वकाले अनादिकाले ॥ २ ॥ हे स्वामिन् , ( अघ, अस्मिन् , ) भवे मोहः अज्ञानं मिध्यालं मोहो वा, स एव ग्रहः प्राधिल्यकारित्वात् मोइब्रहः, तस्य आवेशः प्रवेशः ( अ -) यथार्थप्रवर्तातस्य शैथिल्यं उपश्यमः चयोपश्यमो वा, तत्मात् । कियत् ! किचित् ईपन्मनाक् उत्मुखः बद्धोत्कण्ठः । कीदृशं भूत्वा ! श्चनन्तगुणं केवलकानाधनन्तगुण्संयुक्तम् । केम्यः भुत्वा १ स्नातेम्यः उदयसेन-मदनकीर्त्ति-महावीरनामादि-गुद्भ्यः आचार्येभ्यः सकाशात् त्वां भगवन्तं (भृत्वा) आकर्ण्य आहं उद्यमपरः संजातः ॥३॥ हे त्रिभृवनैकनाथ, भ्रष्टमाशाघरः । त्वां मवन्तं, सुत्वा स्तुतिं नीत्वा । श्रात्मानं निजजीवस्वरूपं पुनामि पवित्रयामि । केन कृत्वा १ स्तत्वा नामाष्टसङ्खेख । कथम्भतोऽहं १ ) ( भक्त्या ) ब्रात्मानुरागेख ( प्रोत्सार्यनायाः प्रकृष्टमुद्यमं ) प्राप्यमानः त्वं (जिनवर-) स्तवनं कुर्विति प्रेयंनायाः (दूरं ) ऋतिशयेन (शवस्था ) तिरस्कृतः जिनवरस्तवनं मा कार्षारिति निषिद्धः । श्रष्टमिर्याचकं सहसं श्रष्टसङ्सं नामां श्रष्टसङ्सं नामाष्टसङ्सं तेन पवित्रयामि ऋष्टं आशाभरमहाकविः ॥४॥

ह प्रमो, हे त्रिभुवनके एकमान स्वामी जिनेन्द्र देव ! संसार, शरीर और इन्द्रिय-विपयकर भोगांसे अत्यस्त विरक्त और शारीरिक, मानिक आदि नाना प्रकारके सांसारिक कहाँसे भयभीत हुआ यह आएके सन्भुत प्रयस्त उरास्थित में आहामित वाजानोंको शरण देने तालोंको और व्याक्त सानार ऐसे आपको पाकर यह नम्म निवेदन करता हूँ । हे भगवन, मुक्को तालसासे मोहक कारण बाहर इथर-क्यर परिअमण करते हुए अर्थात कुदेवादिकको सेवा करते हुए मैंने मुखका एक-मात्र कारण आपका नाम भी पहले कभी नहीं जाना। हे स्वामिन, आज इस भवमें मोहस्प महका आवेदा विथित होनेंसे मुमार्गको और कुछ उन्मुत्त होना हुआ मैं (अर्यस्तेन, मदनकीपि, महाचीर आपि, महत्त्र मित्र करने हिए। उर्यात हुआ है। इस्त्र मित्र करने हिए। उर्यात हुआ है। है सिभुवननाय, भक्तिक हारा प्रोत्साहित कियानों भी मैं हिक्की करना तिरस्कत हुँ, जनएव केवल एक हता हुआ है। हो सिभुवननाय, भक्तिक हारा प्रोत्साहित कियानों भी मैं हिक्की करवान तिरस्कत हुँ, जनएव केवल एक हता हुआ है। सारा नामोंके हारा प्रोत्साहित कियानों भी मैं हिक्की स्वत्यन तिरस्कत हुँ, जनएव केवल एक हता हुआ हुए। सारा नामोंके हारा प्राच्या सुचित करके मैं अपनी आस्त्राको पवित्र करता हूँ। १८०।।

विजन-सवज्ञ-पञ्चार्य-तीर्थकुम्माय-मोतिनायः । निर्वायः-मङ्ग-पुजान्तकृतां चायरोत्तर्दरः इतिः ॥ ४ ॥ विजने विजेन्द्रो विजयर्द् विजयूच्ये किलोत्तप्राः । विजनिष्यो विजनपदिद्यो जिनव्यामी जिनेत्यरः ॥ ६ ॥ विजनायो जिनयतिर्वोत्तराजो जिनापिराद् । विजनमत्त्रिजैनविद्याविजनवर्तो जिनापिद्युः ॥ ७ ॥

स्मासन्त किनस सर्वेष्ठस वसार्दस्य (तीर्व-) कृत्र नायस योगी च किन-क्यंत्र न्यशार्द-तीकृत्नापयोगिनः, तेयां, इति यद् शताति । त्या निर्वाचन महा च दृदस क्रान्तक्र निर्माच महस्द्वसन्तकः), तेयां, इति चलाति । यताति । तयमान्तनेत निरुप्तव्यति ॥॥॥ कोनक्षियसम्प्रमावादन-व्यवनमायकात्रेत् (कान्यनि विनान्त विनानः), स्वम्यवद्वस्य तीति विनाः, द्वस्य कृत्येति विनाः, स्वम्यवद्वस्य । स्विच्ने क्रान्ति विनाः, स्वम्यवद्वस्य । स्विच्ने क्रान्ति । क्रान्ति व्यव्याचन (वा) क्रान्तियति विनान्तन्ति विनाः, स्वम्यवद्वस्य । विनान्ति क्रान्ति । स्वम्यति । स्वम्यति । क्रान्ति । क्रान्ति । विनान्ति । विनानि । स्वम्यति । क्रान्ति ।

भाषार्थ—भक्ति भी मेरी स्त्री है और शक्ति भी। भक्तिरूपी स्त्री तो आपकी स्त्रुति करनेके लिए मुक्ते बार-बार उत्ताहित कर रही है, परन्तु शक्तिरूपी स्त्री मुक्ते बतात् रोक रही है, अतएव मैं द्विषिधामें पढ़ गया है कि किसका कहना मानू ? बदि एकका कहना मानता है, तो दूसरी कुपित हुवें बाती है, रोसा विचार कर दोनोंको ही प्रसन्न रसनेके लिए केवल कुछ नाम लेकरके ही आपकी स्त्रुति कर रहा हैं।

हे अन्तर गुणकालिन, मैं जिन, सर्वेक, यकाई तीर्थकत्, नाथ, योगी, निर्वाण, वहा, सुद्ध और अन्तकत् नामक आठ नामों से अधिक रहा वातोंके द्वारा आपकी स्तुनि कर अपनी आत्माको पवित्र करनेके लिए ज्यात हुआ हूँ ।।।।।

## (१) अथ जिननाम शतक--

मर्थ - हे भगवन, श्राप जिन हैं, जिनन्द्र हैं, जिनराट हैं, जिनपुष्ट हैं, जिनोत्तम हैं, जिना-पिप हैं, जिनाधीश हैं, जिनस्वामी हैं, जिनेत्वर हैं, जिनताथ हैं, जिनराति हैं, जिनरात हैं, जिना-धिराट हैं, जिनममु हैं, जिनविमु हैं, जिनभत्ती हैं और जिनाधिमु हैं ॥६-अ॥

ज्याक्या—हे जिन- श्रापने भव-कानन-सम्बन्धी धनेक विपस व्ययसरूपी महाक्योंके सरायम् मृत कर्मरूपी शत्रुकांको जीत निया हे बता जिन कहलाते हैं (१)। जिनेन्द्र— बतुर्थ गुख-स्थाससे लेकर बारव मृत्युक्य गुख-स्थास कर्मक क्षेत्र हैं (१)। जिनराय-आप जिनोंके अन्य क्ष्यांत ग्रथन हैं (१)। जिनताय-आप जिनोंके अन्य अध्यात हैं (१)। जिनताय-आप जिनोंके अध्यात हैं (१)। जिनराय-आप जिनोंके अध्यात जिनोंके अध्यात हैं (११)। जिनराय-आप जिनोंके मृत्युक्त हैं (१४)। जिनराय-आप जिनोंके भाग जिनांक मृत्युक्त हैं (१४)। जिनराय-आप जिनोंक क्षात्र प्रक्ति क्षात्र के कारण आप जिनोंके अध्यात कर्मने क्षात्र अध्यात्र करियों स्थान करानेवाले हैं (१६) जिनावियुक्त कराय क्षात्र आपला क्षात्र आपला क्षात्र आपला करानेवाले हैं (१६) जिनावियुक्त कराये हैं (१६)। जिनावेक्त कराये स्वात्र कराये स्थान करानेवाले हैं (१६) जिनावियुक्त कराये हैं (१४)। जिनरायों कराये हिंदि हैं (१६)। जिनरायों कराये हैं (१६) जिनावियुक्त कराये हैं (१६) हिंदि हैं (१६) हिंदि हैं (१६) हिंदि हैं (१६) हैं (१६) हिंदि हैं (१६) हैं

किननेता विनेशानो विनेनो विजनायकः । विनेद् विजयनिष्ठां किनदेवो विनेशिता ॥ ८ ॥ विजयिदानो जियपरे विनेशी विजनासिता । विजयिद्यानोशेष विजयपितिर्वित्रायकः ॥ ३ ॥ विजयन्त्री विजयदेशो विजयांको विजयुक्तरः । विजनेन्द्राविजयोदे विजयुर्वे विजयेदस्य ॥ १०॥ विजयको जिजनदेशो विजयिद्यो जिनोह्यरः । विजयेत्रो विजयुर्वे विजयको विजयस्य ॥ १०॥ विजेशो विजयहार्येको विजयार्थे विजयुर्वे । विजयोद्ये । विजयेस्त्री विजयस्य । विजयस्य ॥ १०॥

विजानां नेता स्वामी । विजानामीशानः स्वामी । विजानां इतः प्रमुः स्वामी । विजानां नावकः स्वामी । विजानां नावकः स्वामी । विजानां वर्षस्वः स्वामी । विजानां वर्षस्वः स्वामी विजानिषद्वः । परिवृद्धः प्रमुक्ववत्ते । विजानां वर्षस्वः स्वामी । विजानामामीशिवः स्वामी । विजानामामीशिवः स्वामी । विजानामामीशिवः स्वामी । विजानां याचिकः शालोः उपस्वाने । विजानां याचिकः । विजानामामिको नावः । विजानामामिको नावः । विजानां प्रमुक्तः । विजानां प्रावकः । विजानामामिकः स्वामी ॥ ६ ॥ विजानां वर्षस्वः । विजानामामित्यः । विजानामामिकः प्रकाशकः । विजानामामित्यः । विजानां प्रकाशकः । विजानामामिकः प्रकाशकः । विजानामामिकः प्रकाशकः । विजानां कुंबः प्रयानः । विजानामिन्दुः । विजानां धुरि नियुकः । विजानां धुरि नियुकः । विजानां धुरि । विजेनं धुर्यः । विजानां धुरि नियुकः ।

किनेतु वर्षो मुख्यः। किनेतु वरः भेद्यः। किनानां किनेतु वा विंदः सुख्यः। किना उद्गहाः पुत्राः यस्य स किनोद्धः। स्रयवा किनानुद्धारित उस्पै नयति हति। किनेतु क्षूप्यः। श्रेषः। किनेतु क्षूपः श्रेषः। किनेतु दस्तं उत्तरः किनारनं। किनानां स्थाने किनोत्तं। उरः प्रधानार्थं रावादी॥११॥ किनानार्याष्टाः स्वाती। किनानां शार्युक्तः प्रधानः। किनानां स्वाप्यं प्रधानः। किनानां दुगवः प्रधानः। किनानां स्वा

क्षर्य—हं जार्यारवर, आप जिननेता हैं, जिनंशान है, जिनंन हें, जिननायक हैं, जिनेट हैं, जिननायुक हैं, जिनवेध हैं, जिनोधिता हैं, जिनाधिता हैं, जिनत हैं, जिनेता हैं, जिनतासिता हैं, जिनाधिताय हैं, जिनाधिपति हैं, जिनपालक हैं, जिनवस्ट्र हैं, जिनाहित हैं, जिनाहित हैं, जिनेस्ट हैं, जिनधीरय हैं, जिनधुये हैं, और जिनोत्तर हैं। 15-90।

व्याख्या—समार्ग पर ले जानेवालेको नेता कहते हैं। हे भगवन, आप जिनोंको मोजुमार्ग पर ले जाते हैं अतएव जिननेता हैं (१८) इशान, इन, नायक इंट, परिवृद, देव, इशिता, और अधि-राज ये सर्व शब्द स्वामीके पर्याय-बाचक हैं, ज्ञाप सन्यन्दृष्टियांक स्वामी है, ज्ञतएव आप जिनेशान, जिनेन, जिननायक, जिनेट , जिनपरिष्टढ, जिनदेव, जिनेशिता, और जिनाधिराज कहलाते हैं (१६-२६ )। जिनोंको पालन करनेसे आप जिनप हैं (२७)। जिनोमें आप ऐश्वर्यवान हैं अतएव आप जिनेशी हैं (२८)। जिनोंके शासक हैं, अतः जिनशासिता कहलाते हैं (२६)। अधिनाथ, अधिपति, पालक ये तीनों ही शब्द स्वामी अथंक वाचक हैं, अतः आप जिनाधिनाथ, जिनाधिपति और जिन-पालक कहे जाते हैं (३०-३२)। जिनोंको चन्द्रक समान आह्वाद उत्पन्न करते हैं, अतः आप जिन-चन्द्र हैं (३३)। आदित्य और अर्क शब्द सर्वके पर्याय-वाचक हैं। आप जिनोंको सर्वके समान मोजमार्गका प्रकाश करते हैं. अतः आप जिनादित्य और जिनाके कहलाते हैं ( ३४-३५ )। क्रंजर नाम गजराजका है। जैसे पशुश्रोंमें कंजर सबसे प्रधान या बढ़ा होता है उसी प्रकार आप भी जिनोंमें सबसे प्रधान हैं, अतः जिनकुंजर कहे जाते हैं (३६)। जिनोंमें इन्द्र अर्थात चन्द्रके तुल्य हैं, अतः ब्याप जिनेन्द्र हैं (३७) गाड़ीकी घुरापर बैठकर जो उसको चलाता है, उसे धौरेय या धुर्य कहते हैं। आप भी मोश्रमार्ग पर ले जानेवाले रथकी धुरा पर आसीन हैं, अतएव जिनधौरेय और जिनधुर्य ये दोनों ही नाम आपके सार्थक हैं (३८-३६)। जिनोंमें आप उत्तर अर्थात उत्कृष्ट हैं, अतएव आप जिनोत्तर कहलाते हैं (४०)।

स्पर्य-दे त्रिलोकीनाय, खाप जिनवर्य हैं, जिनवर हैं, जिनसिंह हैं, जिनोद्धह हैं, जिनर्पभ जिनवृष हैं, जिनरस हैं, जिनोरस हैं. जिनेव हैं. जिनशहंत हैं, जिनाप्रय हैं, जिनपुगव हैं, जिनहीस जिनमंदक्त जिनमासदीजिनस्ताः। जिनमदाः परमजिनो जिनपुरोगमः। ॥१६॥ जिनमेहो जिनमेहो जिनमुक्ते जिनास्ताः। व्यक्तिमानो जिनदुरागमः। ॥१६॥ निर्मेहो जिनमेहो जिनसुक्ते जिनास्ताः। व्यक्तिमानकः कर्ममाजिलमोहानयः॥१९॥

भारकरः । जिनानामुर्त्तवः मुक्कुटः । जिनानां नागः प्रधानः । जिनानाम्भय्यीः प्रधानः ॥१२॥ जिनानां प्रवेकः प्रधानः । जिनानां प्रमानः । जिनामान् अभ्युद्ध। जिनामां प्रसानः । जिनामां प्रमानः । जिनामां पुरोगाः प्रमानः । जिनानां पुरोगाः प्रधानः । जिनानां पुरोगाः प्रधानः । जिनामां पुरोगाः प्रधानः । जिनानां पुरोगाः प्रधानः । जिनानां पुरोगाः प्रधानः

बिनानां श्रेष्ठः प्रशास्त्रः । बिनानां ज्येष्ठः श्रातिययेन इद्धः प्रशास्त्रो वा । बिनेषु मुख्यः प्रधानः, बिनानामप्रिमः प्रधानः । श्रिमा अप्युद्ध-निःश्रेयवल्य्यया लक्ष्मा उपलित्तिते बिनाः श्रीकिनः । उत्तम उत्तक्ष्यो विनाः । विनानां इंदारकः श्रेष्ठः । अर्थे मोहं कित्वानः । १९४। निर्गते विनाशे विनानेऽत्तपयो सम्वेति । विनानं द्वारकः व्यवस्ति । श्रुदः कर्मानाकर्कव्यति । निर्गतं तमो अकानं यस्यति । विनानं व्यवस्त्रे निर्मतः । विनानं तमो अकानं यस्यति । विनानं व्यवस्त्रे निर्मतः व्यवस्त्रे निर्मतः । विनानं तमो अकानं यस्यति । विनानं व्यवस्त्रे निर्मतः निर्मतः । विनानं व्यवस्त्रे निर्मतः । कर्मानं विनानं वि

हैं, जिनात्तस हैं, जिननाग हैं, जिनापणा हैं, जिनश्वक हैं, जिनमामणी हैं, जिनसत्तम हैं, जिनश्रयह

हैं. परमजिन हैं और जिनपुरोगम हैं ॥ ११-१३ ॥

क्याक्या - जिनोंमें वर्ष कर्यात मरूप हैं, अतएव आप जिनवर्य हैं (४१)। वर नाम श्रेष्टका है। जिनोंसे आप सर्वश्रम हैं, अतः जिनवर हैं (४२)। जिनोंसे सिंहके समान कर्मरूप गर्जोका सद-भेजन करनेके कारण आप जिनसिंह हैं (४३) जिनोंको आप उपरकी ओर ले जाते हैं अत: जिनोदह हैं (४४)। ऋषभ और वृष ये दोनों शब्द श्रेष्ट सर्थेंके वाचक हैं. स्नाप जिनोंमें श्रेष्ट हैं. सत: जिन्हेंभ और जिन-क्षपम कहलाते हैं (४५-४६)। जिनोंमें रत्नके समान शोभायमान हैं, खतः जिनरत्न हैं (४७)। उरस नाम प्रधानका है. जिनोंमें प्रधान होनेसे जिनोरस हैं (४८)। जिनोंके ईश होनेसे जिनेश हैं (४६)। शार्दन नाम प्रधानका है, जिनोंमें आप प्रधान हैं अतः जिनवार्द्त नाम भी आपका सार्थक हैं (40)। अन्य नाम आगे रहनेवाले मुखियाका है। जिनोंने अवध होनेसे आप जिनावय कहलाते हैं (५१)। जिनोंने पुंगव व्यर्थात प्रधान है, अतः जिनपुंगव हैं (५२)। जिनोंमें इंसके समान निर्मल एवं धवल है अतः जिनहंस हैं। हंसनाम सूर्यका भी है, जिनोंमें सूर्यके समान भास्करायमान होनेसे भी जिनहंस कह-लाते हैं (५३)। जिनोंमें उत्तंस अर्थात् मुकुटकं समान शांभायमान होनेसे जिनोत्तंस कहे जाते हैं (५४)। जिनोंमें नाग ( हाथी ) के समान प्रधान होनेसे जिननाग नाम आपका है (५५)। आगे चलनेवालेको अपणी कहते हैं, जिनोंमें अपणी होनेसे जिनामणी कहलाते हैं (५६)। जिनोंसे प्रवेक अर्थात प्रधान हैं, अतः जिनप्रवेक हैं (५७)। प्रामणी नाम प्रधानका है। जिनोमें प्रामणी होनेसे जिनमामणी कहे जाते हैं। अथवा मञ्चोंको जिनमाम ऋर्यात सिद्ध-समृद्दके पास ले जाते हैं. अतः जिनमामणी हैं (५८)। सत्तम और प्रवर्ध नाम श्रेष्ठ और प्रधानका है। जिनोंमें श्रेष्ठ होनेसे जिन-सत्तम तथा जिनमवर्ह कहे जाते हैं (५६-६०)। पर कार्यात उत्क्रष्ट मा (तहमी) के धारक जिन होनेसे परमजिन कहलाते हैं (६१)। जिनोंमें परोगम अर्थात अमगामी हैं, अतः जिन पुरोगम हैं (६२)।

अर्थ-हे भगवन, आप जिनमेष्ट हैं, जिनाप्येष्ट हैं, जिनमस्य हैं, जिनामिम हैं, भीजिन हैं, उत्तमजिन हैं, जिन्हुन्यारक हैं, अरिजित हैं, निर्वित हैं विश्व हैं, छुद्ध हैं, निस्तमस्क हैं, निरहान हैं, वातिकमानतक हैं, कमेममीजित् हैं, कमेहा हैं, अनय हैं, वीतराग हैं, अनुत हैं, आहेब हैं, श्रविधानां श्रपं पापचाह्रध्यं सस्येति ॥१५॥ धीतो बिनहो रागो यस्येति वीतरागः, श्रवेशी । श्रविधानां सुद्ध सुध्या सस्येति । श्रविधानां होयो सस्येति । तिनंतो मोहो श्रवानं सस्यादित । तिनंतो महो इंकारोड्ड- माकारेय सस्यादित । श्रविधानां गर्दे । रोगो सर्वेश्वयाः । ह्यानेन केवितानं योगं कवलाहारं च य कथयित ते प्रचुक्ता । विवात विदेश्या विवाद त्या विश्वयानिकां श्रविसलाधे यस्य च भवति विदुष्यः, विद्या या त्रव्यानिकां स्थापितां स्थाप स्थापित विद्याः, विद्याः । त्याप्ता स्थापित विद्याः, तद्याच्या विश्वयां मोद्यापितां स्थापित स्यापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्यापत स्यापत स्थापित स्थापित स्था

निर्मोह हैं, निर्मद हैं, खराद हैं, बिलुच्या हैं, निर्मय हैं, असंग हैं, निर्मय हैं, और वीतिषस्मय हैं। १४-२६॥

क्याक्या—हे भगवन स्राप जिलोंसे श्रेष्ट या प्रशस्य हैं अतः जिनश्रेष्ट हैं (६३)। जिलोंसे श्रति ज्ञानशुद्ध होनेसे जिनज्येष्ठ हैं (६४)। जिनोंमें मुखिया होनेसे जिनमुख्य कहलाते हैं (६५)। जिनोंमें अमगामी हैं, अतः जिनाभिम कहे जाते हैं ( ६६ ) श्री अर्थात् अनन्त चतुष्टयरूप लक्सीसे संयुक्त होनेके कारण श्रीजिन हैं (६७)। उत्तम अर्थात सर्वोत्कृष्ट जिन होनेसे उत्तमजिन हैं (६८)। वृत्तारक नाम श्रेष्ठ और देव ऋर्यका वाचक है। आप (जेनोंमें श्रेट भी हैं और उनके देव भी हैं अतः जिनवृत्वारक हैं (६६)। मोहरूप अरिके जीतनेसे अरिजित यह नाम आपका सार्थक है ( ७० ) विद्रोंके करनेवाले अन्तरायकमैंके निकल जानेसे आप निर्वित्र कहे जाते हैं ( ७१ )। ज्ञाना-बरण ऋौर दर्शनावरण रूप रजके विनष्ट हो जानेसे आप विरज नामके धारक हैं (७२)। कर्म-मल-कलंकसे रहित होनेके कारण शुद्ध हैं (७३)। तम अर्थात अज्ञानरूप अन्यकारके दूर हो जानेसे निस्तमस्क कहलाते हैं (७४)। द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मरूप अंजनके निकल जानेसे निरं-जन हैं ( अ )। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ओहनीय और अन्तराय इन चार घातिया कर्मीका अन्त करनेके कारण घातिकर्मान्तक कहे जाते हैं ( ७६ ) कर्मों के मर्म अर्थात जीवन-स्थानके वेधन करनेसे कम-मर्माषित् कहलाते हैं (७७)। कर्मोंका इनन अर्थात् घात करनेसे कर्महा नामके धारक हैं (७८)। अघ अर्थात् पापसे रहित हैं अतः अनघ हैं (७६)। रोगके बीत अर्थात् बिनष्ट हो जानेसे बीतराग हैं ( ८० )। चथाकी बाधाके सर्वथा अभाव हो जानेसे अज्ञत कहे जाते हैं ( ८१ )। द्वेपसे रहित हैं श्चतः श्रद्धेष कहलाते हैं (५२)। मोहके निकल जानेसे श्राप निर्मोह हैं (५३)। आठों मदोंके दर हो जानेसे आप निर्मद हैं ( ५४ )। सब प्रकारके गद अर्थात रोगोंके अभाव हो जानेसे आप अगद हैं ( ५५ )। विषयाभिलाषरूप रूप्णाके अभाव हो जानेसे आप विरुद्धा है अथवा मोलाभिलाषारूप विशिष्ट प्रकारकी राष्णाके पाये जानेसे आप विरुष्ण कहलाते हैं । अथवा 'वि' शब्द पश्चियोंका वाचक है, अतः उपलक्ष्यसे पशु-पक्षियों तकके भी उद्घार करनेकी भावनारूप राष्या आपके रही है, अतः आप विष्टुष्ण कहे जाते हैं ( ५६ )। ममता भावके निकल जानेसे आप निर्मम हैं। अथवा प्रत्यस-परोक्तरप प्रमाणको 'मा' कहते हैं । निश्चित मा अर्थात प्रमाणके द्वारा आप संसारके समस्त पदा-र्थोंको जानते हैं, इस अपेन्ना भी आपका निर्मम यह नाम सार्थक है (५७)। संग अर्थात बाह्य और

# सरवारी नि:अमोऽजन्या नि:स्वेदो निर्जरोऽसर: । सरस्यतीतो निश्चित्तो निर्विधादस्विधश्चितित ॥१७॥

इति जिनशतम् ॥ १ ॥

श्रविद्यमानः स्वप्नो निहा यस्येति, श्राप्रमत्त इत्यर्थः । श्राथवा श्रासन प्राणिनां प्राणान श्रपोऽ-याप्तिं जीवनं नयतीति परमकार्श्यकस्थात अस्वमः, अन्यत्रापि चड्प्रत्ययः । निर्गतः श्रमः खेदो यस्येति, निश्चितः श्रमो बाधान्यन्तरलहांगं तपो यस्येति वा । न विद्यते जन्म गर्भवासो यस्येति । शिशास्त्रेऽपि स्वेद-रहितः, निःस्थानां दरिदाखां इं कामं वांक्रितं अभीष्टं धनादिकं ददातीति । निर्गता जरा यस्पादिति । न धियते श्रामरः । श्रारतिररुचिस्तया श्रातीतो रहितः । निर्गता चिन्ता यसमादिति । निर्गतो विपादः पश्चालापो यस्मादिति । अथवा निर्विषं पापविषयिहतं परमानन्दासतं ऋति आस्वादयतीति । त्रिपष्टिं कर्मप्रकृतीनां जयतीति ॥१७॥ इति जिन्हातम ॥ ९ ॥

बान्तरंग सर्व प्रकारके परिप्रहरू अभाव हो जानेसे आप असंग कहलाते हैं (स्प्न)। सर्व प्रकारके भयोंके दर हो जानेसे आप निर्भय हैं। अथवा निश्चितरूपसे भा अर्थात केवलझानरूप ज्योतिके द्वारा सर्व पुराधों के ज्ञायक हैं, इसलिए भी आपका निर्भय नाम सार्थक है (=E)। विस्मयके बीत ( नष्ट ) हो जानेसे आप बीतविस्मय हैं। अथवा वीत अर्थात नष्ट हो गया है वि अर्थात गरुडका स्मय अर्थात गर्व जिनके द्वारा इस प्रकारकी निरुक्तिकी अपेक्षा भी आपका वीतविस्थय नाम सार्थक है। इसका क्षित्राय यह है कि गरुडको संपेविषके दर करनेका गर्व था. पर हे भगवन. आपको संपेविष और कर्मविष इन दो प्रकारके विषोंका नाशक देखकर उसका गर्व नष्ट हो गया (६०)।

अर्थ-हे स्वामिन, त्राप अस्वप्न हैं, निःश्रम हैं, अजन्मा हैं, निःस्वेद हैं, निर्जर हैं, अमर हैं. चरत्यतीत हैं, निश्चिन्त हैं, निर्विषाद हैं और त्रिपष्टिजित हैं ॥ १७॥

व्याच्या - स्वप्न अर्थात् निद्वाके अभाव हो जानेसे आप अस्वप्न हैं, अर्थात सदा जागरूक हैं अप्रमत्त हैं। अथवा असु अथीत् प्राणियोंके प्राणोंके अप अर्थात् अभयदानके द्वारा पालक होनसे भी आप अस्वप्र कहलाते हैं (६१)। अम अर्थात बाह्य आध्यन्तर तपोंक परिश्रमसे रहिन होनेके कारण निःश्रम हैं (६२)। गर्भवासरूप जन्मसे रहित हैं, अतः अजन्मा हैं (६३)। सर्व अवस्थाओं में स्वेद अर्थात पसेवसे रहित हैं, अतः निःस्वेद हैं। अथवा निःस्व अर्थात वरित्रोंके ई अर्थात लक्सीके दाता होनेसे भी निःस्वेद कहलाते हैं (६४)। जरा अर्थात् युद्धावस्थासे रहित हानेके कारण निर्जर हैं (Eu)। मरणसे रहित होनेके कारण अमर हैं (६६)। अरित अर्थात् अरुचिसे रहित होनेके कारण अरत्यतीत हैं ( Eo ) । सर्व प्रकारकी चिन्ताओं के निकल जानेके कारण निश्चिन्त हैं (E=) । विषाद अर्थात् पश्चात्तापके अभाव होनेसे निर्विषाद हैं। अथवा पापरूप विषसे रहित परम आनन्दरूप अमृतके अद ऋर्यात आस्वादन करनेके कारण भी निविधाद यह नाम सार्थक है ( EE )। कर्मोंकी ब्रेसठ प्रकृतियोंके जीतनेसे आप त्रिपष्टिजित कहलाते हैं । वे त्रेसठ प्रकृतियां इस प्रकार हैं:—ज्ञाना-बरणकी ५. दर्शनावरणकी ६, मोहनीयकी २८, अन्तरायकी ५, इसप्रकार घातिया कर्मोंकी ४७। तथा आयुक्सकी मनुष्यायुको छोडकर शेव तीन प्रकृतियां चौर नामकमेकी १३ । नामकर्मकी १३ प्रकृतियां इस प्रकार हैं:--साधारण , आताप , एकेन्द्रियजाति आदि ४ जातियां . नरकगति । नरकगत्यालुपूर्वीः, तियेगाति॰, तियेगात्यालुपूर्वी ॰ , स्थावर ॰ , सूल्म ॰ और उद्योत ॰ (१००)।

इस तकार जिनसत्तक समाप्त हजा ।

# २ अथ सर्वज्ञशतम्--

सर्वत्रः सर्वविस्तर्वद्रश्र<sup>®</sup> सर्वविद्योक्तः । चनन्तविक्रमोऽनन्तर्वविर्वेऽनन्तसुखालकः ॥१८॥ चनन्तसीक्यो विश्वज्ञो विश्वरद्याऽविद्यार्थहक् । न्यवद्यविद्यतस्रश्चर्विश्वसुद्वरोपविद् ॥१६॥

खं बैलोक्य-कालप्रयंवर्षि ह्रन्यपर्योषधिहत बरुखलोक व बागातीति । वर्षे वेद्योति । वर्षे इष्टुमक्योकचित्रं बीलमस्य व तयोकः । वर्षेदिमः इष्ट्रक्लोकनं ज्ञानच्छुत्यस्य च तयोकः । अन्तोऽपर्यन्तो क्रिक्राः
स्पाक्रमो स्पर्यित, केवलकानेन च-(वं) वर्ष्णवेककप्रक्रित्यपः । अववा श्रारेग्दामग्रंगं न ) नेवादिक्रमत्रावि सम्(ता)-जनसम्यं द्रत्यपः । अववा अन्ते अलोकाकाणे विक्रमो क्षानेन गमनं सम्येति ।
अयवा अन्तः श्रेषनामः श्रीविष्णु आकाशस्यित स्पर्योति । अन्तं वीर्योपेश्य कमयोगंमीमृता यस्येति ।
अयवा अन्तः श्रेषनामः श्रीविष्णु आकाशस्यित स्पर्याति । अन्तं वीर्यापित्यपेति । अन्तं अलाकालने
ययच स त्योक्तः, नयन्ताव्युपादा चृत्रमीदी कः । अववा अन्तं सुर्व तिस्यन्येन आत्मानं कायते
क्षयवि यः वोऽन्तन्तुलात्यकः । 'केगै रै एत्ये, आतोऽनुप्तमांकः ॥१८॥ अन्तं वीर्ष्यं वर्षयित । विवृष्
वर्षात् ज्ञानतीति, नान्युप्तादाविकृत्यन्तं कः । विश्यं दृश्यान , दृशैः क्रिन्यु अतीते । अलिलान् अर्थान्
पृत्रविति । त्यन्तं सर्वं प्रम्यतिति, त्यन्तं इत्रित्यपितं प्रम्यतिति च त्यव्यक्तः । विश्यं स्थान्
प्रस्तिति । त्यन्तं सर्वं प्रम्यतिति, त्यन्तं इत्रित्यपितं प्रम्यतिति च त्यव्यक्तः । विश्यं स्थान्तः च्यति । अर्थाः लोकालोकं चन्नाः स्थान्तः यस्येति । अर्थाः लोकालोकं विद्यानिति । १९ ॥

अर्थ-हे अगवन, आप सर्वज्ञ हैं, सर्ववित्त हैं, सर्ववृत्ती हैं, सर्वावतोकत हैं, अनन्वविक्रम हैं, अनन्तर्वार्थ हैं, अनन्तराणात्मक हैं, अनन्तरालिब्य हैं, विश्वज्ञ हैं, विश्वरश्या हैं, अल्लाव्येटक् हैं, न्यज्ञटक हैं, विश्वतक्षज्ञ हैं, विश्वज्ञ हैं और अशेववित् हैं।। १५-१६।।

व्याक्या—हे भगवन, आप त्रिलोक-त्रिकालवर्त्ती सर्वद्रव्य-पर्यायात्मक वस्तस्वरूपके जानने बाले हैं, अतः सर्वेझ हैं (१)। सर्व लोक और अलोकके वेत्ता हैं , अतः सर्ववित् हैं (२)। सर्व चराचर जगत् के देखनेवाले हैं, अतः सर्वदर्शी हैं (३)। सर्व-पदार्थ-जातके अवलोकन करने के काररा सर्वावलोकन कहलाते हैं (४)। त्रानन्त पराक्रमके धारक होनेसे अनन्त-विक्रम कहे जाते हैं। अर्थात तीर्थंकर या अर्दितवशामें आप अपने शरीर की सामध्यके द्वारा समेरु पर्वतको भी उखाड-कर फेंकने की सामर्थ्य रखते हैं और अपने ज्ञानके द्वारा सर्व पदार्थों के जानने-देखनेकी शक्ति से सम्पन्न हैं। अथवा अतन्त अलोकाकाशमें विक्रम अर्थात झानके द्वारा गमन करने की सामध्येके धारक हैं। अथवा अनन्त नाम श्रेषनाग और आकाश-स्थित सूर्य, चन्द्रमादिक का भी है, सो आप-ने अपने विशेष प्रभाव के द्वारा उन्हें अपने कम अर्थात् चरणमें नम्रीभूत किया है। अथवा कम नाम चारित्रका भी है. श्राप यथाल्यातरूप अनन्त विशिष्ट चारित्र के धारक हैं, अतः अनन्तविक्रम इस नामके धारक हैं (u)। अनन्त बलके घारी होने से अनन्तवीर्य कहलाते हैं (६)। आपका आत्मा अनन्त सुखस्वरूप है, अतः आप अनन्तस्रुखात्मक हैं। अथवा आपने निश्चयनयसे आत्माको अनन्त सुखशाली कहा है. बतः आप अनन्तसुखात्मक कहलाते हैं (७)। अनन्त सौक्यसे युक्त होनेके कारण आपका नाम अनन्तसीख्य है (८)। आप समस्त विश्वको जानते हैं, अतः विश्वक हैं ( ६ ) आपने सारे विश्वको देख लिया है, अतः आप विश्वहरुवा हैं ( १० )। अखिल अर्थोंके देखनेके कारण आप अखिलावेंटक कहलाते हैं। (११)। न्यन्त नाम सर्वका है, आप सर्व लोकालोकको देखते हैं, अतः न्यस्तृहक् हैं । अथवा अस नाम इन्द्रियका है, आप इन्द्रियोंकी सहायताके विना ही सर्वके देखनेवाले हैं, अतः न्यसहक् कहलाते हैं (१२)। आप केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप चस्र-अोंके द्वारा सर्व विश्वके देखनेवाले हैं अतः विश्वतश्चम् और विश्वचन् इन दो नामोंसे पुकारे क्षानन्दः परमानन्दः सहामन्दः सहोत्यः। नित्वानन्दो महानन्दः परामन्दः परोह्नयः ॥२०॥ परमोजः परेतेजः परेधाम परेनदः। प्रत्यच्योतिः परंग्योतिः परेन्या परेवदः ॥२३॥ प्रत्यातात्वा प्रदुक्तामा सहात्वात्वमहोत्यः। परमात्वा प्रहान्तात्वा धरामात्वामिकेतनः ॥२२॥

श्रासान्तात् नन्दित । परम उत्कृष्ट श्रानन्दः सैव्यं यस्त्रीत । सदा सर्वकालं श्रानन्दः शुर्खं सस्य । श्रायमा सन् समीचीनः श्रानन्दो यस्पैत । सदा सर्वकालं उदयोऽनस्तमनं बन्धेति । वा वदा सर्वकालं उत्कृष्टः श्रायः ग्रामन्दे । विधियंत्य । नित्यः श्रामकः श्रानन्दः श्रीव्यं स्पर्यति । महार श्रामन्दः सीव्यं स्पर्यति । श्रायः ग्रामन्दे । विधियंत्य । नित्यः श्रामकः श्रानन्दः श्रीव्यं स्पर्यति । अथवा परेषां श्रामान्त्रामानन्त्रं कस्तादिति । स्वयन्त्रं पर्वाचान्त्रं स्पर्यति । अथवा परेषां भ्रव्यानामुक्तुः श्रायः । र्वाचारं पुत्रायं श्रामपुर्नाम्योत्रस्त्रकृतं निद्यनादिर्गहतं (तीर्यः ) करनामधोत्रस्त्रकृत्योत् । श्रुपत्रस्त्रम् । स्पर्तकृतं । पर्वाचार्यः श्राप्ताः । पर्वाच्यं स्वया परेषां स्वयानामुक्तुः श्रयः । विदेते ॥२०॥ पर्वाचित्रमक्त् कोत्रः उत्तवादस्यः । परं उत्त्रस्तं वेश्वां ग्रुपेतास्त्रमक्त्रशास्त्रम् । पर्वाच्यं स्वया पर्वाचार्यः । पर्वाच्यं । पर्वाच्यं स्वयं विद्यानाद्वानिः । स्वयं पर्वाचीतिः । स्वयं स्वयं स्वयं विद्यानाद्वानिः । पर्वाच्यं स्वयं पर्वाचानिः । पर्वाच्यं स्वयं विद्यानाद्वानिः । स्वयं पर्वाचानिः । विद्यानाद्वानिः । विद्यान्त्रस्त्रम् । पर्वाच्यं स्वयं विद्यानिः । विद्यानावित्यः । स्वयं । पर्वाच्यं स्वयं वन्त्रमानस्वयः । पर्वाच्यं स्वयं पर्वाचानः । पर्वाच्यं स्वयं । स्वयंतिः ।

भर्येऽमी पवने चित्ते घुती यत्नेऽसुमत्यपि । बुद्धी काये मतश्चातमा स्वभावे परमात्मनि ॥

हुंत्यमिभानात् । प्रदुद्धः प्रकरें व केशकानम्बद्धतः खाला जीवो यस्य व तयोकः । महान् केवलद्यानेन लोकालोक-वापक खाला यस्य । खालनो महानुदयी यस्य, कदाविद्योध खानपरित हत्याः । खदा खालनो महत्त्व पूज्या उदस्तीर्यकलामोदयो यस्य । परम उत्तृष्टः केषकाशानी खालना जीव यस्य प्रदात्तो शांकिकानेव्यवान आला । स्थ व । पर उत्तृष्टः केषकाशांनी खालना व्याप्त प्रदेशीत । ख्रपता पर एक्टीन्द्रवादियंत्रीन्द्रपर्यन्ताः शांखानः खालानः निक्षयन्तेन तिकस्याना यस्य, ख्रात्मि दारीरमेष्ट् निकेटनं ग्रहं यस्येति झालानिकेटनः व्यवहरियोलयेः । निक्षयनयेन द्व खाला जीवो निकेटनं ग्रहं यस्य ॥२२॥

जाते हैं ( १३-१५ )। तथा अशेष अर्थात् समस्त लोक और अलोकके वेत्ता होनेसे अशेषवित् कहे जाते हैं ( १५ )।

क्रकं-हे स्वासिन , आप आतन्द हैं, परमानन्द हैं, सदानन्द हैं, सदोदय हैं, नित्यानन्द हैं, महानन्द हैं, परानन्द हैं, परोदय हैं, परमोज हैं, पर्रवेज हैं, परंजाम हैं, परंपह हैं, अत्यरव्योति हैं, परंजाति हैं, परमा हैं, पररह हैं. अत्यगात्मा हैं, प्रवुद्धत्मा हैं, महात्मा हैं, आत्मसदोदय हैं,

परमात्मा है, प्रशान्तातमा है, परात्मा है, श्रीर श्रात्मनिकेतन हैं ॥ २०-२२ ॥

ब्याक्या—है अनन मुलके स्वामी जिनेन्द्रदेव, सर्वेदा सर्थाङ्कमें व्याप ससुद्विशाली हैं, अतः आनन्तरूप हैं (१०)। परम अथां न उन्छ जानन्तरूप हैं, जतः परमानन्त हैं (१०)। स्वाप्त अवनान्तरूप हैं, जतः परमानन्त हैं (१०)। सदा-स्वप्त हैं, अवोदा किसी भी समय व्यापको झानन्दरूप हैं, अतः सदानन्त कहलाते हैं (१८)। सदा उत्प्रस्त हैं, अर्थात किसी भी समय व्यापको झानज्योति अस्त्यंता नहीं होती है, अतः सदानन्त कहलाते हैं (१८)। मित्र्य आनन्दरुप होते नित्यानन्त्र कहलाते हैं (१८)। मित्र्य आनन्दरुप होतेने नित्यानन्त्र आतं होते हैं, अतः सदानन्त्र हैं। अथवा मध्य जीव आपको अध्य आपको आहं आते हैं (२०)। महान् आनन्त्र धारक हैं, अतः सदानन्त्र हैं। अथवा मध्य जीव आपको सह आयोत् पूजा करनेसे आनन्दको पात होते हैं, इसलिए भी अथवा महान्त्र कहलाते हैं (२१)। पर अक्शान्त्र कहलाते हैं (२०)। पर उन्हरूप अध्यान्त्र कहलाते हैं। स्वाप्त परभातन्त्र कहलाते हैं। पर)। पर उन्हरूप अध्यान्त्र होते स्वाप्त अध्यान्त्र कहलाते हैं। अथवा परभातन्त्र कहलाते हैं। अथवा परभात्व कहलाते हैं। अथवा परभावन्त्र कहलाते हैं। अथवा परभावन्त्र कहलाते हैं। अथवा परभाविष्ति कर्नु-उन्नह्य क्षा अधीन निवेकदाति विश्विष्ट पुष्य उत्पादक होनेसे भी परोदय कहलाते हैं। अथवा परभाविष्ति कर्नु-उन्नह क्षा अधीन निवेकदाति विश्विष्ट पुष्य उत्पादक होनेसे भी परोदय कहलाते हैं। अथवा परभाविष्ति कर्नु-उन्नह क्षा अधीन निवेकदाति विश्विष्ट

परमेष्ठी महिहातमा बेहावमा स्वात्मनिहितः । महानिहो सहानिहो निक्रतात्मा रहात्मरक् ॥२३॥ एकविको महाविको महामहापदेश्वरः । पंचमहास्यः सार्वः सर्वविको बरः स्वमृतः ॥२७॥

पमें उत्कृष्टे इन्द्र-धरणेन्द्र-नरेन्द्र-गणीन्दादिवंदित यह रिडलीति। ऋतिदानेन महान् आत्मा यस्येति । ऋयया मही अष्टमपुमी तिहाति पति मिष्टिमः, मिष्टि आत्मा क्योति । आतिदानेन महान्यः लेष्टः। इत्यया ऋतिदानेन वृद्धः नोकालोकलायी इक्ष्यः, बेडः आत्मा क्योति । केव्यावानाचेत्या स्वत्याची नीवस्त्रका इत्ययः। आत्मिनि निवशुद्धदुद्धं करन्दरूपेऽतिरायेन स्थितः। महान्ये केवनआने न्यतिरायेन तिव्यतिति । महान्ती निव्यतिः किया यथाव्यतानार्यनं व्यत्येति, परमीदायीनातां मात्मा इत्यत्येः। निः ऋतिदायेन रुद्धिन स्वत्यानायः । स्वत्यायः स्वत्यतानात्याप्तिः स्वत्यानात्याप्तिः स्वत्यानात्याप्तिः । स्वति । स्वत्याः पर्यतिः । स्वत्याः प्रविद्यायाः केववस्त्रनात्वाद्यापालिद्याः मिल्यत्वाद्यापालिद्याः पित्या प्रस्योति । स्वति ।

धारक हैं. अतः परमोज हैं (२४)। परम तेजके धारक होनेसे परंतेज कहलाते हैं (२५)। धाम और मह शब्द भी तेज अर्थके वाचक हैं। हे भगवन, आप परम धाम और परम महके धारक होनेसे परंशाम और परंमह कहे जाते हैं (२६-२७)। प्रत्यक अर्थात् पाधात्य ज्योतिके धारक हैं अतः प्रत्याख्योति हैं: अर्थात आपके पीछे कोटि रविकी प्रभाको लिजत करनेवाला भामण्डल रहता है (२८)। परम ज्योतिके धारक होनेसे परंज्योति कहलाते हैं (२६)। परमञ्ज्ञ अर्थात केवलज्ञानके धारक हैं, अतः परंश्रह्म हैं (३०)। रह नाम गुप्र और तत्वका है, आपका स्वरूप अत्यन्त ग्राप्त अर्थात सदम और अतीन्द्रिय है अतः आप परंरह कहलाते हैं (३१)। प्रत्यक शब्द श्रेष्ठका और आतमा शहर बुद्धिका भी वाचक है। आप सर्व श्रेष्ठ बुद्धिके धारक हैं, अतः प्रत्यगातमा हैं (३२)। आपका आत्मा सर्वकाल प्रवृद्ध अर्थात् जामत रहता है, अतः आप प्रवृद्धात्मा है ( ३३ )। आपका आत्मा महान है अर्थात झानकी अपेन्ना लोकालोकमें व्यापक है, अतः आप महात्मा है (३४)। आप आत्माके महान उदयशाली तथिकर पदको प्राप्त हैं, अतः आत्ममहोदय हैं (३५)। आपका आतमा परम केवल ज्ञानका धारक है, अतः आप परमात्मा हैं (३६)। आपने धातिया कर्मीका स्रय कर उन्हें सदाके लिए प्रशान्त कर दिया है, अतः आप प्रशान्तात्मा हैं (३७)। पर अर्थात उत्कृष्ट जात्मा होनेसे परात्मा कहलाते हैं। अथवा एकेन्द्रियादि सर्व पर प्राणियोंके जात्माओंको भी निश्चयनयसे आपने अपने समान बताया हैं, अतः आप परात्मा कहे जाते हैं। (३८)। आपके आत्माका निकेतन अर्थात रहनेका आवास (घर) आपका आत्मा ही है. बहिर्जनोंके समान शरीर नहीं, अतः आप आत्मनिकेतन कहलाते हैं (३६)।

अर्थ-हे परमेश्वर, श्राप परमेष्ठी हैं, महिष्ठात्मा हैं, श्रेष्ठात्मा हैं, स्वात्मनिष्ठित हैं, नक्ष-

निष्ठ हैं. महानिष्ठ हैं. निरूढात्मा हैं. और दढात्मदक हैं ॥२३॥

ब्बाक्या—हे परमेटिज, अप परम अयोत् इन्हें, नागेन्द्र, धराँजून, गाण्यरादिसे वंच आहेत्य पदमें तिव्वते हैं, अतएव परमेटी कहताते हैं (४०)। अतिवाय सहाग आसरक्षण धारक हैं, अतः प्रहिच्छाता हैं। अयवा शंरामान्य तामक आठमीं मोहमही पर आपका आत्मा विराजमान है, इसतिए भी आप महिच्छाता हैं (४१)। अंद्र वाल्य आदि का कोर हुद्ध या ज्याक अवाक वालक है। आपका आत्मा अति प्रसन्त है और केतलहातकी अपेका सर्वव्यापक हैं, अतः अवाका आत्मा अति प्रसन्त है और केतलहातकी अपेका सर्वव्यापक हैं, अतः अवाका वालक है। आपका आत्मा अति तम्ब इद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध-बुद-बुद्ध-बुद-बुद-बुद्ध-बुद-बुद-बुद-बुद-

अर्थ-हे, परमेश्वर आप एकविश हैं, महाविश हैं, महाजहापदेश्वर हैं, पंचनकामय हैं,

केनलजानलक्क्या निया क्योति । ज्ञान्याः केनलजानत्य यरं स्थानं ज्ञान्यरं न प्रवाद न ज्ञान्यरं न महाज्ञान्यरं मोचान, तत्व दंग्यः स्वामी । ज्ञान्य महाज्ञान्यरं ग्राम्यरं वा प्रयोग्यरं मोचान, तत्व दंग्यः स्वामी । ज्ञान्य महाज्ञान्यरं । ग्रंपानः प्रयोग्यरं प्रवाद महाज्ञान्यरं । क्यानः प्रयोग्यरं निर्मानः । महाज्ञान्यरं निर्मानः । क्याने प्रवाद प्रवाद प्रवाद केनलजानान्यर्गित्वर्वात् । ज्ञान्य प्रवाद प्रवाद केनलजानान्यरं । ज्ञान्यरं विकाद प्रवाद । क्यानं प्रवाद प्रवाद । ज्ञानं । क्यानं प्रवाद । क्यानं क्यानं । क्यानं

साथ हैं, सर्वविष्यरहर हैं, स्वभू हैं, अनन्ताधी हैं, अनन्तात्मा हैं, अनन्तात्मा हैं, अनन्तात्मा हैं, अनन्तात्म हैं, अनन्तात्म हैं, अनन्तात्म हैं, अनन्तात्म हैं, अनन्तात्म हैं।।२४-२४॥

क्याक्या - एक अर्थात अद्वितीय केयलज्ञानरूप विद्याके धारक होनेसे एकविद्य हैं ( ४८ )। केवलकातलकाम महाविशाके धारी हैं अतः महाविद्य कहलाते हैं (४६)। महात्रहरूप मोचपदके स्वामी होनेसे महाबद्धपदेश्वर कहलाते हैं। अथवा हरि, हर, ब्रह्मादि लोक-प्रसिद्ध महादेवता भी आपके पद-पदमोंकी सेवा करते हैं, और आप महाअग्रपद अर्थात गणधरादिकोंसे युक्त समवसरएके इंश्वर हैं, इसलिए भी महाब्रह्मपदेश्वर कहलाते हैं (५०)। आप पांची ज्ञानींसे निष्पन हैं. श्रथवा पांची परमे छियोंके गुर्णोसे सम्पन्न हैं, अतएव पंचन्नहामय हैं (५१)। सर्व प्राणियोंके हितौषी हैं. अतः सार्व कहलाते हैं (५२)। आप लोक-प्रसिद्ध स्वसमय-परसमय सम्बन्धी मर्व विद्याश्चोंके ईश्वर हैं, तथा पर-मार्थ-स्वरूप निर्मल केवलक्कानरूप विद्याके स्वामी हैं. अतः सर्वविद्यारवर हैं (५३)। अरहन्त-अवस्थामें समयशास्त्रकार और सिद्ध-दशाम सिद्धशिलारूप सन्दर अभिपर विराजमान हो नेके कारण सभ कह-लाते हैं (५४)। अनन्तपरिमाणवाली केवलज्ञानलक्षण बद्धिके धारक हैं. अतः अनन्तधी हैं। अथवा श्चनन्तकाल तक एक स्वरूप रहनेवाले तथा श्चनन्त सुखसे संयुक्त मोचमें ही निरन्तर बुद्धिके लगे रहनेसे भी अनन्तर्धी कहलाते हैं। अथवा अनन्त नाम शेपनागका भी है. उसकी बद्धि निरन्तर आपके गुए-चिन्तनमें ही लगी रहती है, इस लिए भी आप अनन्तधी कहे जाते हैं। अथवा दीझाके समय अनन्त सिद्धोंमें आपकी बुद्धि लगी रही, अतः आपका अनन्तधी नाम सार्थक है ( uu )। कानन्त केवलज्ञानसे युक्त आपका आत्मा है. अतः आप अनन्तात्मा है। अथवा जिसका कभी अन्त न हो. उसे अनन्त कहते हैं, आपकी शुद्ध दशाको प्राप्त आत्माका कभी विनाश नहीं होगा. कतः आप अनन्तात्मा कहलाते हैं। अथवा आपके मतमें अनन्त आत्माएं बतलाई गई हैं (५६)। आपकी शक्ति अनन्त है. अतः आप अनन्तशक्ति कहलाते हैं (४७)। आपका केवल दर्शन भी अनन्त है. अतः आप अनन्तरक हैं (४८)। आपके झानकी शक्ति अनन्तानन्त है, अतः आप अनन्तानन्तधीशक्ति कहलाते हैं (u.F)। आपका चित् अर्थात् केवलङ्कान अनन्त है, अतः आप अनन्तचित् हैं (६०)। आपका मृत् अर्थात् आनन्द-मुख भी अनन्त हैं, अतः आप अनन्तमृत् भी कहे जाते हैं (६१)।

१ विशेषके लिए इसी नामकी शुतसागरी टीका देखिये ।

सद्गमकाराः सर्वार्थसावात्कारी सरमध्याः । कर्मसाचा कगचचुरकस्थात्माऽचकस्थितिः ॥२६॥ निरावाचोऽप्रतस्यात्मा कर्मचक्री विदावरः । जूताला बहकस्थीविर्विश्वक्योविरतीत्त्रयः ॥२०॥

खरा वर्षकालं प्रकाशः केवलकानं अस्पेति, एकसम्बेऽपि क्षानं व नुत्यति भगवत इत्यर्थः । सर्वात क्ष्मानं द्रत्यायि पर्यावास वर्षावास वर्षाति भवव जानाति पर्यात केवेवस्तीलः । समया परिपूर्णा पीड्युद्धिः केवलकानं वर्ष्येति । कर्मवा पुष्पा-पाणनं सादी कावकः, अन्यकाऽपेत अनिवर पुर्व-पाणं पीड्युद्धिः केवलकानं वर्ष्येति । कर्मवा पुर्व-पाणनं । सात्री कावकः, अन्यकाऽपेत अनिवर पुर्व-पाणं पीड्युद्धिः क्षानं अत्यत्यः व्यत्यानं व्यत्यानं व्यत्यानं वर्ष्यानं वर्ष्यानं वर्ष्यानं वर्ष्यानं वर्ष्यानं वर्ष्यानं वर्ष्यानं कावकः वर्ष्यानं क्षान्या कर्मवर्ष्यः । अवन्ता निक्षता आवाधा कर्म्यवर्ष्यः वर्ष्यानः वर्ष्यति ॥ अत्यत्यानं कर्ष्यानं क्षान्या कर्म्यवर्षः कर्ष्यानं क्षात्र्याः वर्ष्यानं क्षात्र्या पर्यावर्षः कर्ष्यानं क्षात्र्यः कर्ष्यानः वर्ष्यानं कर्ष्यानं कर्षानं कर्ष्यानं कर्यानं कर्षानं कर्षानं कर्षानं कर्ष्यानं कर्ष्यानं कर्षानं कर्यानं कर्षानं कर्यानं कर्षानं कर्ष्यानं कर्यानं कर्यानं कर्षानं कर्यानं कर्यानं कर्षानं कर्यानं कर्षानं कर्यानं कर्यानं कर्यानं कर्षानं कर्यानं कर्यानं कर्षानं कर्यानं कर्यानं कर्षानं कर्यानं कर्यानं कर्यानं कर्यानं कर्षानं कर्षानं कर्यानं कर्यानं कर्यानं कर्षानं कर्यानं कर्षानं कर्यानं कर्यानं कर्यानं कर्यानं कर्षानं कर्यानं कर्यान

सत्तायां मंगले वृद्धौ निवासे व्याप्तिसंपदोः । अभिप्राये च शक्कौ च प्राहुर्भावे गतौ च भूः ॥

हित चन्नात्। भूतो लोकालोकस्य कानेन व्यापक क्वारमा यस्येति भूतात्मा, न द्व प्रध्यन्यसेनायपु-लाक्पाचर्युत्तम्यस्यार्षाकृषयेत स्वाला चरेते। वहतं स्वामात्मिकं व्यक्तिः केरलकानं स्व्येति। विश्वस्यिन्तः लोकं स्वाके च व्योतिः केरलकानं केश्वरदर्गनलक्ष्यं व्योतिलाचिनं स्वयेति। प्रथमा विश्वस्य लोकस्य व्योतिश्रकु-विश्वन्योतिः लोकलोचनानित्यर्थः। प्रतिकात्माति दिन्तयायि वेजीतं प्रतिक्यानानित्रं हृत्यपः॥ १०॥

अर्च- हे फ्लाइपुज, आप सदाप्रकाश हैं, सर्वार्थसाचात्कारी हैं, समाप्री हैं, कर्मसाची हैं, जगबचु हैं, अलस्यात्सा हैं, अचलस्थिति हैं, निराचाध हैं, अप्रतक्यांत्सा है, धर्मचकी हैं, विदां-वर हैं. अतात्सा हैं. सहजज्योति हैं. विश्वज्योति हैं, और अतीन्द्रय हैं 112६-२७॥

अवाक्या — हे अखण्ड प्रकाशके पंज, आप सर्वेदा प्रकाशरूप हैं आपकी झानज्योति कभी बुम्पती नहीं है, अतः आपका नाम सदाप्रकाश है (६२)। आप सर्व अवींके अर्थात ट्रन्योंके समस्त गुरा-पर्यायोंके प्रत्यस करनेवाले ज्ञाता हैं. अतः सर्वार्थसासात्कारी कहे जाते हैं (६३)। समप्र अर्थात समस्त क्षेयप्रमाण बुद्धिके धारक होनेसे समक्रधी हैं (६४)। पुण्य-पापरूप कर्मोंके साची अर्थात ज्ञाता हैं, अतएव आप कर्मसाची कहे जाते हैं। यदि कोई मनुष्य घोर अन्ध-कारमें प्रवेश करके भी कोई भला-बरा कार्य करे, तो भी आप उसके ज्ञाता हैं (६५)। तीनों जगतमें स्थित जीवोंके लिए आप नेत्रके समान मार्ग-दर्शक हैं, अतः आप जगवन कहलाते हैं (६६)। मनः पर्यवज्ञानके धारी छदमस्य बीतरागी साधुजनोंके लिए भी आपकी आस्मा अलस्य हैं, अर्थात् ज्ञानके अगोचर हैं. अतएव योगीजन आपको अलस्यात्मा कहते हैं ( ६७ )। आपकी अपने आपमें स्थिति अचल है, आप उससे कदाचित् भी चल-विचल नहीं होते, अतएव आप अचलस्थिति कहलाते हैं (६८)। आप सर्वप्रकारके कच्टोंकी वाधाओंसे रहित हैं, अतः निरावाध हैं (६६) आपके आत्माका स्वरूप इस छुद्मस्य जनोंके प्रतक्य वर्धात विचार या चिन्तवनसे परे हैं, अतएव आप अप्रतक्यांत्मा हैं (७०)। जब आप भव्य जीवोंके सम्बोधनके लिए भूतल पर विहार करते हैं, तब आपके आगे-आगे धर्मका सासाल प्रवर्त्तक एक सहस्र अर (आरों) से रुचिर, अत्यन्त दैदीव्यमान धर्मचक आकाशमें निराधार चलता है, जिसके देखने मात्रसे ही जगज्जनोंके सन्ताप शान्त हो जाते हैं और समस्त जीव आपसमें वैर-भाव भूतकर जानन्दका बातुसव करते हैं। इसवकार धर्मचक्रके धारण करनेसे बाप धर्मचक्री कहे जाते हैं (७१)। विद्व- केवली केवलासीको सोकालोकविजोकनः । विविक्तः केवलोऽध्यक्तः शरूरवोऽचित्रस्वतैमयः ॥२६॥ विवाजृत्तिसक्तासम् विवासम् विवत्तिस्याः । विवाज्यानी स्वयंज्योतिरचित्रसारमामितप्रभः ॥२६॥

केवलं केवलकार्न विश्वतं क्योति । केव्लोऽयहायो मतिकार्नाार्धान्तर्धक झालोकः केवलकार्नाशोतो सस्येति । लोकाकोकयोर्जिलोकनं अवलोकनं क्यंति । विश्वलेत स्व विश्वलः धर्मवयण्याः प्रश्नल्याः, विचित् प्रस्तायां निक्कित्वान्त्राः वाच्यान्त्रः अगान्त्रः आगान्त्रः क्रांत्रः क्रिक्तां आवित्यः विश्वलः धर्मवयाः मत्यः अगान्यः आगोन्यः, केवलः क्रांत्रन्त मत्यः धर्मायः धराण्ये स्वयः क्रांत्र्यः क्रांत्रः प्रस्ति । श्राच्याः । वर्ष्यं वर्षायः । प्रस्ति प्रस्ति वर्षायः वर्षायः । व्याच्यां वर्षायः । वर्षायं वर्षायः । वर्षायं वर्षायः । वर्षायं वर्षायः वर्षायः । वर्षायं वर्षायः । वर्षायः लोकपूर्व्याप्तत्राये विश्ववं वर्षायः । वर्षायः वर्षायः । वर्षायः । वर्षायः वर्षायः । वर्षायः । वर्षायः लोकपूर्वाप्यस्ताये विश्ववं वर्षायः । वर्षायः । वर्षायः । वर्षायः । वर्षायः वर्षायः । वर्षायः । वर्षायः । वर्षायः । वर्षायः । वर्षायः लोकपूर्वाप्यस्ताये विश्ववं वर्षायः । व

जानोंसे आप सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रतः विदावर हैं (७१)। भूत अर्थात् सत्यार्थ स्वरूप का ज्यापक आस्मा ने माप्त कर लिया है, जतः आप भूतात्मा हैं (७१)। सहज अर्थात् स्वामाविक केवलक्कातरूप ज्योतिक धारक होनेसे ज्याप सहज्ज्ञात्मिक कहाता हैं (७४)। अपने अनन्न ज्ञान-दर्शनसे समस्त विश्वके क्कात-स्ट्या हैं और सर्वलीकके लोजनस्वरूप हैं, अतः योगीजन आपको विश्वज्योति कहत हैं (७५)। इन्द्रिय-क्कानसे क्याति हैं, जतः अतीन्द्रिय हैं (७६)।

अर्थ-हे प्रकाशपुत्र, आप केवली हैं, केवलालोक हैं, लीकालोकविलोकन हैं, विधिक्त हैं, केवल हैं, अञ्चल हैं, शरण्य हैं, अचित्त्यवैभव हैं, विश्वश्चल हैं, विश्वरूपास्मा हैं, विश्वास्मा हैं, विश्वतोमुख हैं, विश्वव्यापी हैं, स्वयंज्योति हैं, अवित्यास्मा हैं, और अमितप्रभ हैं ॥एन-२६॥

 क्या क्या — केवल अर्थात् केवल झानके धारक होनेसे मुनिजन आपको केवली कहते हैं (७७) । केवल नाम पर-सहाय-रहित एकमात्र अकेलेका है, आपका आलोक अर्थात ज्ञानरूप उद्यात इन्द्रिय-रहित है; अतः आप केवलालोक कहलाते हैं (अद्)। लोक और अलोकके अवलोकन करनेसे आप लोकालोकविलाकन कहलाते हैं (५६)। सर्व विषयोसे त्राप प्रथम्भूत हैं, त्रतएव साधुजन श्रापको विविक्त कहते हैं (८०)। आप सदा काल पर-सहाय-रहित एकाकी हैं, अतः केवल हैं। अथवा के अर्थात आपके आत्मामें अनन्त बल हैं अतएव आप केवल कहलात हैं (८१)। आप इन्टिय और मनके असम्ब हैं, अतः अञ्यक्त कहलाते हैं (५२)। शरणागतको शरण देकर उनके दुख दूर करते हैं अतः शरण्य कडे जाते हैं (परे)। आपका वंभव अचिन्त्य है अर्थात मनके अगम्य है, इसलिए झानीजन आपको अचिन्त्य-बैभव कहते हैं (८४)। हे विश्वके ईश्वर, ज्ञाप धर्मोपदेशके द्वारा सारे विश्वका भरण-पोपण करते हैं कातएव आप विश्वसृत् हैं (८५)। लोकपूरणसमृद्यातके समय आपके आत्माके प्रदेश सारे विश्वमें फैल जाते हैं, इसलिए आप विश्वरूपात्मा कहलाते हैं। अथवा जाननेकी अपेक्षा जीवादि पदार्थ जिसमें प्रवेश करते हैं, ऐसा केवलक्षान भी विश्व शब्दसे कहा जाता है, उसरूप आपका आत्मा है इसलिए भी आप विश्वस्पात्मा है ( ८६ )। जिस प्रकार चत्तुमें लगा हुआ काजल वस अन्तरसे और प्रस्थ-प्रमित धान्य प्रस्थ शब्दसे बड़ा जाता है, उसी प्रकार विश्वमें स्थित प्राणिगण भी विश्व इन्दर्स कहे जाते हैं। ऐसे विश्वको आप अपने समान मानते हैं, अतः आपको लोग विश्वात्मा कारते हैं । व्यथवा विश्व नाम केवलझानका है । केवलझान ही आपकी आत्माका स्वरूप है हुस-

# महीवार्यो महाबोधिमेंहासाभी महोवय: । महोपभोग: सगतिमेंहाभोगी महाबस: ॥३०॥

॥ इति सर्वेजञ्जलस्य ॥

महत स्रोदार्य दानशक्तियंस्थेति, भगवान निर्मन्योऽपि सन बांकितफलप्रदायक बत्यर्थः । महती श्रीध-वैराग्यं रकत्रयमाप्ति वी यस्येति। महान लामो नवकेवलल्बिलक्क्को यस्येति। महान तीर्थकरनामकर्मशः उदयो विपाको यस्येति । महान् उपमोगः सञ्कत-चामर-सिंहासनाशोकतकप्रमुखो महर्मोग्यं समवशरसादिलक्षरां वस्त बस्पेति । शोभना मतिः केवलज्ञानं यस्पेति । महाभोगः गन्धोदकदृष्टिः प्रप्यवृद्धिः शीतलमृदसगन्धप्रपतो वातादि-लक्तवाो भोगः सङ्द्र भोग्यं वस्तु बस्येति । महत् वलं समस्तवस्तुपरिच्छेदकलक्तवां केवल्ञानं यस्येति ॥ ६० ॥

॥ इति सर्वज्ञशतम ॥

लिए भी आप विश्वातमा बहलाते हैं (५७)। समवसरण-स्थति जीवोंका विश्वतः अर्थात चारों स्रोर आपका मुख दिखाई देता है, अतः आप विश्वतोमुख कहे जाते हैं। अथवा विश्वतोम ख जलका भी नाम है, क्योंकि उसका कोई एक अब भाग निश्चित न होनेसे सर्व और उसका मूख माना जाता है। जिस प्रकार जल यस्त्रादिके मैलका प्रचालन करता है, दुषितोंकी प्यास शान्त करता है और निर्मल स्वरूप होता है, उसी प्रकार आप भी जगज्जनोंके अनन्त भव-संचित पापमलको प्रचालन करते हैं, विषय-जनित तथाका निवारण करते हैं और स्वयं निर्मल-स्वरूप रहते हैं, इसलिए भी योगिजन आपको विश्वतोमख कहते हैं। अथवा आपका मुख संसारका तस्यति अर्थात निरा-करण करता है. इसलिए भी आप विश्वतीमल कहलाते हैं। अथवा केवलज्ञानके द्वारा सर्वाक्रसे आप सारे विश्वको जानते हैं, इसलिए भी आप विश्वतोसुख कहे जाते हैं (==)। जाननेकी अपेक्षा आप सारे विश्वमें ज्याप्त हैं, अथवा लोकपुरण दशामें अनुषके प्रदेश सारे विश्वमें ज्याप्त हो जाते हैं, इसलिए आप विश्वव्यापी कहलाते हैं (=६)। स्वयं प्रकाशमान होनेसे आप स्वयंज्योति कहलाते हैं (६०) आपके आत्माका स्वरूप अचिन्त्य अर्थात मन और वचनके अगोचर है अतः आप अचिन्त्यात्मा हैं (६१)। केवलज्ञानरूप ज्ञान्तरिक प्रभा भी आप की अपरिमित है और शारीरिक प्रभा भी कोटि सर्य और कोटि चन्द्रकी प्रभाको लिजत करनेवाली है अतः आप अमितप्रभ कहलाते हैं (६२)। अर्थ-हे विश्वेत्वर आप महीदार्थ हैं. महाबोधि हैं. महालाम हैं. महोदय हैं. महोपभीग

हैं. सुगति हैं, महाभोग हैं और महावल हैं।।३०।।

ब्याच्या है भगवन, आपकी औदार्य अर्थात दानशक्ति महान है, क्योंकि वैराग्यके समय चाप सर्व सम्पदाका दान कर देते हैं और आईन्त्यदशोमें निरन्तर जनन्त पािंग्योंको जमय दान देते हैं, इसलिए जाप महौदार्य हैं (६३)। रजत्रयकी प्राप्तिको वोधि कहते हैं। ज्ञाप महा बोधिक धारक हैं, अतः मुनिजन आपको महाबोधि कहते हैं (६४)। नवकेवललव्धिरूप महान लामके धारक हैं अतः आप महालाभ नामसे प्रख्यात हैं (६५)। तीर्थंकरप्रकृतिके महान उदयके धारक होनेसे आप महोदय कहलाते हैं। अथवा महान उत्कृष्ट अय अर्थात शुभावह विधिके धारक हैं। अथवा कदाचित भी अस्तंगत नहीं होनेवाले केवलज्ञानरूप सूर्यके महान उदयके धारक हैं। अथवा महस नाम तेजका है और द शब्द दयाका सूचक है। आपकी दया केवलज्ञानरूप तेजसे युक्त है, इसलिए भी आप महोदय कहलाते हैं (६६)। छत्र, चामर, सिंहासनादि महान् उपभोगके धारक होनेसे महोपभोग कहलाते हैं (६७)। शोभन गति ऋषात केवलज्ञानके धारक होनेसे ऋथवा श्रेष्ठ पंचमगति मोचके धारक होनेसे ज्ञाप सुगति कहलाते हैं (६८)। गन्धोदकबृष्टि, पुष्पवृष्टि आदि महान् भोगके धारण करनेसे तथा प्रतिसमय अनन्यसाधारण शरीर-स्थितिके कारणभूत परम पवित्र नोकर्मरूप पुद्गल परमाणुश्चोंको महुण करनेसे आप महाभोग कहे जाते हैं ( ६६ )। वाल्यावस्थामें संगम नामक देवके गर्वको सर्व करनेसे तथा आईन्त्यावस्थामें अनन्त बलशाली होनेसे आपको मुनिजन महाबल कहते हैं (१००)। इसप्रकार द्वितीय सर्वज्ञशतक समास हुया ।

# (३) अथ यहार्दशतम्-

यज्ञाहीं भगवानहैन्महाहीं मधवाऽचितः। भृतामेचनुपुरुषो भृतामेनतुपुरुषः॥ ३१ ॥ पण्यो सप्टारकसम्बन्धनम्बन्धन्यहान्। सहासहाव्हेस्तवालुस्तवो वोमोयुरुम्पवाक्॥ ३२ ॥

विज्ञाना यवनं यकः, शाविषिक्षेद्वपिक्वपीक्तापितिवानां नकः। यकं इतः पराणेनः नामेनादिक्रता-मर्रावा पूजाननन्तर्भनापितांनार्वतीते वजाएं, क्रमेण्या । अयो जानं परिपूर्णेक्षणं तमः अधिनानं निक्रमे विवादे यवन त तमंत्रः। इतः विव्यवद्वाननन्तर्भनाकितीति योग्यो मन्तति । महत्य नक्षण कर्षः विवादे यवन तस्त्रंतिति, क्रमेण्या । क्षण्या मह्माणावान्दः महादः, ब्रदः मर्दाव्यामिति वाद्याः । मदन् बता मन्त्रेता या तत्वत्वता ग्राकेण इत्रेषा इत्रत्य वा क्षार्यितः पृथितः । क्षण्या मर्प केतं कर्ष्यं वाद्यितः श्रीप्यन्ते ये ते मरावाः त्रेत्वाः इत्रिक्षणः, तैर्चितः मद्याप्तितः । इत्यत् युवन, म्योनां च यौ न, मयनान् मस्त्रा वा । मृद्यापे कथायां नत्वपुत्रसः वादाः पुत्रवः अद्योवनक्षपुत्रसः । स्त्राप्तं स्वापंत्र कर्त्युत्रसः व्यवद्वसः । स्त्रापः स्वापंत्रकृत्यस्य । स्त्रापः स्वापंत्रकृत्यः । स्त्रापः स्वापंत्रकृतः । महान् परिकान् क्षार्याते मन्त्रति व्याद्यप्रदिवार्गनिति महत्यः । पूजाः, पूष्यः, पुत्रसः, महापूत्रापोष्यः इति । क्षर्यव्ययः। पूजाः, पूजः, क्षव्यं पूजा ग्राच्या वात्यप्रदेवापीति स्वार्यः। इत्याः

क्ष्यं-दे महामझ, भाग चकाह हैं, भगवान हैं, कहन है, महाह हैं, भगवाचित हैं, मृतायं-यकपुरुत हैं, भूतायंक्षपुरुत हैं, पूरव हैं, भटारक हैं, तत्रभगन हैं, अत्रभगन हैं, महान हैं, महामहाह हैं, तत्राजु हैं, दीर्घायु हैं, क्षार्यवाकु हैं 113१-३२।

व्याच्या-हे जगत्पुष्य जिनेन्द्र, आप ही इन्द्र, नरेन्द्र, घरऐन्द्रादि के द्वारा की जानेवाली पुजा के योग्य हैं, अतः यतिजन आपको यकाई कहते हैं (१) । भगशब्द ऐश्वर्य, परिपूर्ण ज्ञान, तप् लच्छी. बैरान्य और मोज इन छह अर्थोंका वाचक है. आप इन छहोंसे संयक्त हैं, अतः योगिजन आपको भगवान कहते हैं, (२)। आप अन्य जनोंमें नहीं पाई जानेवाली पूजाके योग्य होनेसे बाईन कहलाते हैं। अथवा अकारसे मोहरूप अरिका, रकारसे ज्ञानावरण और वर्शनावरणरूप रजका तथा रहस्य अर्थात अन्तराय कर्मका महण किया गया है। हे भगवान , आपने इन चारों ही चातिया कर्मीका हनन करके अरहत्त पद प्राप्त किया है इसलिए आप अर्हन, अरहत्त और अरिहत्त इन नामोंसे पुकारे जाते हैं, (३)। आप मह अर्थात पूजनके योग्य हैं, अथवा महान योग्य हैं, इसलिए आप महाहे हैं (४)। मधवा नाम इन्द्रका है, आप गर्मादि कल्याणकोंमें इन्द्रके द्वारा अर्चित हैं. इसलिए अधवार्चित कहलाते हैं। अथवा मध नाम छल-कपटका है उसे जो वायन अर्थात जोवता करते हैं व मववा अर्थात दिगम्बर जैन कहलाते हैं। उनके द्वारा आग पूजित हैं, इसलिए भी आप मधवार्चित कहलाते हैं, (४)। यह और कतु एकार्थवाचक हैं भूतार्थ अर्थात सत्यार्थ यहके बोस्य आप ही सत्य पुरुष हैं, इसलिए आप भूतार्थयकपुरुष और भूतार्थकपुरुष कहे जाते हैं (६-७) पजाके योग्य होनेसे आप पुष्य हैं (प)। मह अर्थात विद्वानोंको आप स्याद्वादकी परीजाके लिए घरता। करते हैं अतः आप महारक कहलाते हैं (६)। तत्रभवान और अत्रभवान ये दोनों पद पुज्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। श्राप सर्व जगत्में पूज्य हैं अतः तत्रमवान् और अत्रमवान् कहे जाते हैं (१०-११)। श्चर्व श्रेष्ठ होनेसे महान कहलाते हैं (१२) । महान पूजनके योग्य होनेसे महामहाई कहलाते हैं (१३)। तन्नाय और दीर्घाय में दोनों पद पूज्य कर्यके वाचक हैं। आप त्रैलोक्य-पूज्य हैं खतः तन्नाय और वीर्षाय बदलाते हैं (१४-१५)। आपकी विव्यव्यक्तिरुप वासी सर्वजनोंसे आव्यं अर्थात् पूज्य है, अतः ब्राप अर्घ्यमक हैं (१६)।

काराज्यः परमाराज्यः पंत्रकरवाकापृत्रियः । द्वित्रद्वाक्षित्ववीत्रमे वशुकाराणितास्पदः ॥ २३ ॥ शुस्त्रप्रदर्शी दित्रपीताः प्रणितिकतासुकः । दस्ताक्षात्यः श्रीष्ट्रस्यमं गर्भोक्ष्यपेष्टः ॥ १० ॥ दिव्योपचारोपपितः पद्मपूर्गिककाः स्वतः । सर्वीत्रकत्याः पुत्रपीते मास्त्रपुत्रपृत्रदेवः ॥२५॥ दिवादिवाराज्येक्षपित्रपृत्रपित्रस्यामसञ्चाद्धः । श्रूकीस्थ्रप्रतिकस्यः स्वत्यस्यप्रपृत्रयः ॥२५॥

पूज्यः, पत्मिरिकादिमित्यापण्ये परमायण्यः, परमधायात्यापणः परमायणः । वंचकु कल्यायेषु मर्मा-वताः कन्मामिषकः निःक्षमञ्च का-निर्वायेषु पूजितः । हकः एम्प्लस्य निद्धुद्धिर्मित्तीचारता यस्य मद्यस्य इत्यर्गेन्द्रस्थायस्य स्ट शिन्सुद्धिः, हिन्सुद्धिक्षाणी मयाः तिस्म् उद्धाः उत्कर्षेषा प्रस्यः । वृद्धायािः रक-वृत्यादिपनवर्षयैर्धितं पूजितं झारकः मातुरंग्यति ॥१६॥ ग्रुप्तु ग्रोमनान् त्यमन् मातुरंग्यति । दिव्यं क्षमानुप क्षांचोऽचकम्मो देतिः प्रकाशो वतं चादाः तेचो वा यस्य । ग्रण्या ग्राक्त्य महत्या सेवितः इत्यर्गित्तम् वर्षाचोऽचकम्मो देतिः प्रकाशो वतं चादाः तेचो वा यस्य । ग्रण्या ग्राक्त्यः मातुरंग्यति । दिव्यं क्षमानुष्का वर्षाः वर्षानाः क्षमान्यः वर्षावित्यस्यति । श्रीयाः । स्रोयोदेतः भीः द्वीः पृति-क्षीतिः दुदिः कक्षमी-ग्रातिः पुदिश्चतयो दिक्कुमायों कप्यति । श्रीयः पृदः पिवित्रतः गर्मो मातुरदरं यस्य । ग्रमंस्य उत्ययो गर्नक्षमण्यां देशः कृते, क्रोनकृतः उन्नातः ॥४।।

दिल्यन देवोफ्तीत्तोपचारेख पूबया उर्जचतः पुष्टि प्राप्तः, वा पुष्टि नीतः। पद्मैक्काविता स्राप्ते—हं महामद्य, स्राप स्राप्ताय्य हैं, परमाराज्य हैं पंचकत्याणपूजित हैं, हिम्बुद्धिः गणोदम हैं, वसुआरार्जितास्पद हैं, सुस्वप्रदर्शी हैं, दिल्योज हैं, श्वीसेवितमातृक हैं, रत्नाभै हैं, गर्मोस्सवोचकत हैं |132-38|

शाली इन्द्रादिकों हारा आराधनाके परम योग्य हैं, अतः आराध्य कहलाते हैं (१७) । विभव-शाली इन्द्रादिकों हे हारा आराधनाके योग्य होनसे परमाराध्य कहें जाते हैं (१०) । गांधिकार आदि पंज करणाव्यों से सं जगतके हारा पूजे जाते हैं अतः पंजकरायण्डित कहलाते हैं (१६) । सम्ययम्द्रीनकी विद्युद्धि युक्त हारश भेर कर गायमें ममुख होनेते आपको लोग हविश्वद्धिराणों रम कहते हैं (२०) । वसुआरा अर्थात् रतः, सुवर्ष आदि धनकी वर्षके हारा जनम्मूमिक्स आरम्य अर्थात् माताके अन्यतका आंगण्ड इन्द्रादिकोंते हारा पूजा जाता है, अतः आप चयुआरापितास्यर कहताते हैं (२१) । गर्भमें आति क्षेत्र पूजा आताती सुन्दर सीजह रम्प्रोते रुपेत ही अप ममुख्योंमें नहीं पाये जानेवाले आंजके धारक हैं, अतः (दिव्योज हैं (२३) । शर्थों अर्थात् सीपमेन्द्रकी इन्द्राणीके हारा आपकी माताकी गर्भ और जनमके समय सेवाकी जाती है अराः आप श्लेसिवितमात्रक कहताते हैं (२४) । गर्भोमें उत्तम गर्भकों, स्वाग्यों कहते हैं । आपका माताके उद्दर कर गर्भमें निवास सर्व-अंग्र है अतः आप रवनम्में कहता तहीं (२५) । औ, ही, धृति आदि विवक्रमारियोक्षे हारा अर्थारकी माताका गर्भ पित्र निक्ता जाता है (२५) । औ, ही, धृति आदि विवक्रमारियोक होरा आपको माताका गर्भ पित्र निक्ता जाता है अतः आपको औपुताम्में कहते हैं (२६) । आपके गर्भे में आनोका उत्सव देवोंके हारा किया जाता है, अतः आपको लोगुतामें कहते हैं (२६) । आपके गर्भे में

सर्थ-(देज्योपचारोपचित हैं, पदममू हैं, निष्कत हैं, स्वज हैं, सर्वायनमा हैं, पुण्यांग हैं, भारतान हैं, और उद्ग तदैवत हैं, विश्वविद्यातसभूति हैं, विश्वदेवागमाद्गुत हैं श्वीसृष्ट-प्रतिच्छन्र हैं. सहस्राजस्यातस्य हैं ॥३५-३६॥

प्रावधा है जितेरवर, आप देवोपनीत दिव्य पूजारूप उपचारसे गृहस्थानस्वामें पुष्टिक प्राप्त हुए हैं, बता दिव्योपचारोपचित कहताते हैं (२८)। बापके गार्ककालों प्राप्त असनका ब्यांग्य पदमोंसे क्याप्त रहता है बता बार पदम्म हैं। बब्बा गर्मकालामें बारोप दिव्य पुण्यके प्रमामसे गर्मोश्वयों एक कमलडी रचना होती हैं, वसकी करियंका पर एक सिंहायन होता है, उस

# मृत्वरेशवतासीनः सर्वशकतमस्कृतः । हर्षाकुलामरकागश्चारवर्षिमतीतावः ॥३०॥

पर अवस्थित :गर्भरूप भगवान बृद्धिको प्राप्त होते हैं. इस कारणुसे लोग भगवानको पदुसम् , अब्जमू आदि नामोंसे पुकारने हैं (२६)। कला अर्थात् समयकी मर्यादासे रहिन अनादि-निधन हैं, अतः आप निष्कल हैं। अथवा निश्चित कला-कौशलरूप विज्ञानसे युक्त हैं इसलिए भी लोग आपको निष्कल कहते हैं। अथवा कल शब्द रेतस अर्थात वीर्यरूप धातुका भी वाचक है, आपमेंसे काम-विकार सर्वथा निकल गया है. अतः आप निष्कल अर्थात काम-विकार-रहित हैं। अथवा कल नाम अजीएँका भी है, आप कवलाहारसे रहित हैं इसलिए भी आप निष्कल हैं। अथवा निष्क अर्थात रत्नमुवर्णको रत्नपृष्टि, पंचाध्वर्य आदिके समय भूतल पर लाते हैं, इसलिए भी लोग श्रापको निष्कल कहते हैं। अथवा निष्क नाम हारका भी है। श्राप राज्यकालमें एक हजार लडीके हारको अपने वक्तःस्थल पर धारण करते हैं. इसलिए भी आप निष्कल कहलाते हैं (30)। आप स्य अर्थात अपने आप जन्म लेते हैं, यानी स्थानुभृतिसे प्रत्यच प्रगट होते हैं, इसलिए आप स्थज कहलात हैं। अथवा राग-इंप-मोहादिसे रहित सु अर्थात सुन्दर अज (ब्रह्मा) हैं, इसलिए भी आपको लोग स्वज (स् | अज) कहते हैं (३१)। आपका जन्म सर्वीय अर्थात सबका हितकारक है. इसलिए आप सर्वीयजन्मा कहलाते हैं। क्योंकि, आपके जन्म-समय औरोंकी तो बात क्या, नारिकयोंको भी एक ज्ञापके लिए सुख प्राप्त होता है (३२)। आपका शरीर जगजानोंको पुण्यके उपार्जनका कारणभत हैं. श्चतः आप पुण्यांग कहलाने हैं। अथवा आपके शरीर के अंग पथित्र हैं, मल-मूत्र-रहित हैं, इसलिए भी आप पुण्यांग कहलाते हैं। अथवा आपके द्वारा उपदिष्ट आचारांगादि द्वादश श्रुतके आंग पुण्य-रूप हैं, पूर्वापर-विरोधसे रहित हैं, इस कारण भी लोग ऋाप को पुण्यांग कहते हैं। अथवा आपकी सेनाके अंगमन इस्ती, अश्व आदि अर्थिंगामी होनेसे पाप-रहित हैं, पुण्यरूप हैं, इसलिए भी आप पुण्यांग कहलाते हैं (३३)। आप कोटि चन्द्र-सूर्यसे भी अधिक दीप्ति और तेजके धारक हैं श्रतः भास्थान कहलाने हैं (३४)। श्रापके सर्वोत्कृष्ट दैव अर्थात पुण्यका उदय प्राप्त हुआ है अतः श्राप उद्भ तदैपन कहलाते हैं। अथवा उद्भूत अर्थात् अनन्तानन्त अवोपार्जित दैवके नक्त्मण (स्वय) करनेके कारणा भी आप उद्भूतदैवत कहलाते हैं। अथवा उत् अर्थात् उत्कृष्ट भतोंके इन्द्रादिकोंके भी आप देवता हैं, इसलिए भी आप उद्भूतदेवत कहलाते हैं (३५)।

अर्थ हे जिनेश, आर्थ नृत्यदैरावतासीन हैं, सर्वशकनसंस्कृत हैं, हवीकुलामरखंग है

भ्योस विच्छुपदारका स्वालपीठाविवादिहाट् । शीर्वेद्धंसम्बद्धस्वातिकः स्वालाख्यस्वातवस्यः ॥३८॥ शन्वारबुपुरात्रै कोक्यो बद्धसूर्वीद्युचिकवाः । कृतार्वित्वद्यचीद्दशः शकोबुक्टनासकः ॥३६॥

श्रीर चारगर्षिमतोत्सव हैं ॥३७॥

क्याक्या - संमति नाम जन्मका है, सारे विश्व में हर्ष उत्पन्न होने के कारण आपका जन्म विद्य-विकात है. इसलिए आप विद्यविकातसंगति कहलाते हैं। अथवा संगति नाम समीचीन ऐरवर्य-विभतिका भी है। आपका ऐरवर्य-वैभव विरुव-विदित है, इसलिए भी आप विरुविकात-संभति कहलाते हैं (३६)। आपके पांचों कल्याएकोंमें सर्व प्रकारके देवोंका आगमन होनेसे संसार आश्चर्य-चिकत होता है. अतः लोग आपको विश्वदेवागमाद्भत कहते हैं। अथवा आपके पूर्वापर-विरोधरहित आगम ( झास्त्र ) के शावणसे विश्वके देव आश्चर्यसे स्तम्भित रह जाते हैं, इसलिए भी आप विश्वदेवागमादुभूत कहलाते हैं (३७)। आपके जन्माभिषेकके समय माताके पास सलानेके लिए शचीके द्वारा प्रतिच्छन्य अर्थात मायामयी बालकका रूप रचा जाता है. इसलिए आप शबीसृष्ट्रप्रतिच्छन्द कहलाते हैं (३८)। सहस्राज्ञ अर्थात् इन्द्रके सहस्र नेत्रोंके लिए भाप उत्सव-जनक हैं, अतः योगिजन भापको सहस्राश्वरगुत्सव कहते हैं (३६)। जन्माभिषेकके समय सुमेरु-गिरि पर जाते और आते समय नृत्य करते हुए ऐरावत हाथी पर आप आसीन अर्थात विराजमान रहते हैं, इसलिए आपको नृत्यदैरावतासीन कहते हैं (४०)। सर्व शकोंसे नमस्कार किये जानेके कारण आप सर्वेदाकनमस्कृत कहे जाते हैं (४१)। आपका जन्माभिषेक देखनेके लिए अमर-गण और खग अर्थात विद्याधर हर्षसे आफुल-ज्याकुल रहते हैं, और देखकर आनन्द-विभोर होते हैं. अतः आप हर्षाकलामरखग कहलाते हैं (४२)। चारणऋविके धारक ऋषिजनोंके द्वारा भी आपके जन्मका उत्सव मनाया जाता है इसलिए आप चारवार्षिमतोत्सव कहलाते हैं (४३)।

सर्थ — हे विश्वोपकारक, स्वाप व्योम हैं, विष्णुपदारच हैं, स्नानपीठावितादिराट् हैं, तीवेंके मन्यदुर्ग्वाच्य हैं, स्नानान्बुस्नतवासव हैं, गन्यान्बुप्तत्रौतोषय हैं, व ऋत्वीशुविश्रवा हैं, छुनार्वित-श्चीहस्त हैं स्वीर शकोद्युष्टेडनामक हैं।।३५-३६।।

क्यांच्या —हे विश्वके उपकारक, बाप विशेषरूपसे जगजीवीकी रक्षा करते हैं, बातः ज्योम कहताते हैं (१४)। विष्णु बर्बात् विश्वकथापी प्रात्मिकी गुणस्थान और मार्गणास्थान रूप पर्दोके रक्षक होने से विष्णुपरारंक्ष कहताते हैं (१४)। बाहियद व्यर्थात् गिरिराज सुमेरुपयेन व्यापके स्नातके लिए पीठ (वीकी) के समान व्यापस्य करता है, इसलिए साधुवन व्यापको स्नातपीठाविनाहियद

शकारत्वानन्तमृत्यः शचीविस्मापितान्विकः । इन्द्रमृत्यन्तपितृको रैतपूर्वसमीरयः ॥४०॥ आजार्थीन्द्रकतासेवी देववीष्टक्षित्रीच्याः । दीवाच्याक्ष्याज्यात्र भुवःस्वःपतीडितः ॥४१॥

शक्तेण मीध्योत्हेचा ब्रायन्थं मेहमस्तके जिनेश्वराधे ब्रायन्टनस्यं भगवजन्माभिषेककरगोत्पन्नविशिष्ट-पण्यसमयार्जनसम्बन्धतहर्पनाटकं यस्येति । शच्या इन्द्राण्या सौधर्मेन्द्रपत्या विस्मापिता स्वपन्नवैभवदर्शनेनाश्चर्य प्राणिता अभिन्ना प्राता बस्पेति । नर्तनं वृतिः स्त्रियां किः । इन्द्रस्य वृतिः इन्द्रवृतिः, अन्ते अप्रे पितर्ष-सर्वस्थिति । नदान्तात इदन्तात शेपा-(हा ) बहबीही कः । रैंदेन इवेरयन्नेया सीधर्मेन्द्रादेशात पूर्या परिपरिष्ठा समामि जीलाः भोगोपभोगपरगोन प्रतीरथा दोहरा बस्पेति ॥४०॥

धाजा जिक्किराटेज इति यावत् । श्राज्ञाया श्रादेशस्य स्थां ग्राहकः स्थाज्ञार्थाः स चासाविन्दः ब्राहायोंन्द्र: । ब्राहायोंन्द्रेस कता विहिता श्रासमन्तात सेवा पर्यपासनं सेवनं यस्येति । देवानां श्रापयो लौकान्तिका:, देवर्पीयां लौकान्तिकदेवानामिधोऽमीष्टो वक्तम: शिवोद्यम: शिवस्य मोन्नस्य जरामो क्रवेति । कहते हैं (४६)। दर्श्यादिश अर्थात सीरसागर अपने जलके द्वारा आपका जन्माभिषेक किये जानेके कारण अपनेको तीर्थेश अर्थात जलाशयोंका स्वामी मानता है, इसलिए योगिजन आपको तीर्थेशंमस्यदग्धाब्य कहते हैं (४७)। आपके स्नानके जलसे सर्व वासव अर्थात इन्द्र स्नान करते हैं, इसलिए आप स्नाना-म्बकातवासव कहलाते हैं (४८)। जन्माभिषेकके समय ऐशानेन्द्रके द्वारा सर्व और छोड़े गये गन्धोदक से त्रैलोक्य पवित्र हुआ है. इसलिए त्राप गन्धाम्बपुतत्रैलोक्य कहलाते हैं (४६)। इन्द्र वक्रसचीसे आपके कर्णवेधन-संस्कारको करता है इसलिए आप ध असचीशचिश्रवा कहलाते हैं। यदापि भगवान के कर्ण स्वभाव से ही छेद-सहित होते हैं. पर उनके ऊपर मकड़ीके जालके समान सफेद आवरण रहता है। इन्द्र वजमयी सुई हाथमें लेकर उस आवरण-पटलको दर करता है और उनमें छंडल पहिनाता है, ऋतएव यह नाम भगवान का प्रसिद्ध हुआ है (५०)। जन्माभिषेकके समय इन्द्राणी ही सर्वे प्रथम भगवानको माताके पाससे उठाती है। पुनः अभिवेकके पश्चात् वह भगवानके शरीरको पोंछती है, बस्त्राभरत पहिराती है और चन्दन का तिलक लगाती है। इस प्रकार आपने अपने जन्म के द्वारा शचीके हस्त कतार्थ किये हैं इसलिए आप कतार्थितशचीहस्त कहलाने हैं (५१)। शकके द्वारा ही सर्वप्रथम आपके इष्ट नामका उद्घोप किया जाता है, इसलिए आप शकोद्युव्टेप्टनामक कहलाते हैं (५२)। मेरुमस्तक पर जन्माभिषेकके पश्चात् इन्द्रके द्वारा आनन्दोत्पादक नृत्य आरम्भ किया जाता है, इसलिए आप शकारव्धानन्दनृत्य कहलाते हैं (५३)। शची आपका वैभव दिखाकर माताको विस्सय-युक्त करती है, इसलिए आप शचीविस्मापिताम्बिक कहलाते हैं (५४)। समेरुगिरिसे आकर इन्द्र आपके पिताके पास ताण्डवनृत्य बारम्भ करना है, इसलिए बाप इन्द्रनृत्यन्तिपतृक कहलाते हैं (४५) रेंद अर्थात इ.वेरके द्वारा आपके भोगापभोगके सर्व मनोरथ परिपूर्ण किये जाते हैं इसलिए आप रैवपर्णमनोरथ कहलाते हैं (५६)। आपकी आज्ञाको मस्तक पर घारण करनेके इच्छक इन्होंके द्वारा आपकी सेवा-अराधनाकी जाती है, इसलिए आप आज्ञार्थीन्द्रकृतासेव कहलाते हैं (५७)। देवों-के ऋषि जो लौकान्तिक देव हैं, उन्हें आपके शिव-गमनका उद्यम इष्ट है, अतिवल्लभ है और इसी कारण वे दीचा-कल्याणकके समय आपको सम्बोधन कर स्तुति करनेके लिए भलोकमें आते हैं, इस लिए स्नाप देववीष्टिशियांचम कहलाते हैं (५८)। स्नापके जिन-दीज्ञ। महस्स करनेके समय सारा जगत स्त्रीमको प्राप्त हो जाता है, इसलिए आप दीका सम्बन्धकारण कहलाते हैं (UE) । भूर नाम पाताल लोकका है, भुवर् नाम मध्यलोकका और स्वर् नाम उर्ध्वलोकका है। आप इन तीनों लोकोंके पतियोंसे पूजिन हैं, अतः मूर्मुवःस्वःपतीहित कहे जाते हैं (६०)।

क्षर्यं —हे त्रिभुवनेश, आप शकारन्यानन्यस्य हैं, शबीविष्मापितास्विक हैं, इन्द्रस्यन्तपितृक हैं, रेदपूर्वमनोरम हैं, आज्ञार्थीन्द्रकृतासेय हैं, देवपीष्टशिवीयम हैं, दोनावसमुख्यकारत हैं, और

भुभवःस्वःप्रतीबित हैं ॥४०-४१॥

कुबेशनिर्मितास्थानः श्रीयुग्योगीसरार्षितः । महा को महाविद्वेचो बाज्यो बहापतिः कृतुः ॥७२॥ बहागमसूतं बहो हवि:स्तुत्वः स्तुतीबरः । भावो महाबहपतिमहाबहोऽक्रवाजकः ॥४३॥

दीचाच्यो निःकमख्यकल्याये खुव्यं चीमं प्रातं ज्यात् त्रैलोक्यं व्ययेति । भूर् पाताललोकः, सुवर् प्रध्येति । भूर् पाताललोकः, सुवर् प्रध्येतिकः, तेवां पत्यः स्वामिनः भूम् वःस्वःश्वयः; तैरीहितः स्वतीनां क्रोटिमः क्रियतः भूम् वःस्वःश्वतीहितः । वेदिकादिका एते राज्दाः रकारान्ताः क्रव्ययाः ज्ञातव्याः ॥४१॥

कु वेरेया ऐलिक्लेन राज्यकेन शक्तभंडागारिया घनदवव्या निर्मितं सर्षं आरथानं समक्ष्यरायां यत्येति । विन नानिष्वलक्ष्यं द्वारयाद्वारं देनिजनदानायं वा युनक्ति । अभवा विमा अध्यस्तानिः अध्यस्त्रक्ष्यां स्वार्थ्यः विन कानानामितः । या-नियमस्तान माण्याया-प्रवादारः प्रात्या-प्रयान-प्रवादारः काच्या अध्ये योजा विचन्ते वेषां ते योगिनाः, वागिनां सुनीनां देखरा गाण्यस्त्रवाद्यः, तेर्यचेतः पूक्तः । व्रद्या प्रवादा अध्यः योगाः विचन्ते वेषां ते योगिनाः, वागिनां क्ष्रमाना माण्यविना विचायरेखा दृष्यः । अपवा व्रक्ष्या अपना व्यत्यः । अपवा व्रक्ष्या अपना व्यत्यः । व्यत्यते व्यत्यः । व्यत्यः । व्यत्यते व्यत्यः । व्यत्यः । व्यत्यः व्यत्यः । व्यत्यः व्यत्यः । व्य

यकरप झांगं अस्भुवायः, स्वामिनं क्लि पुरुषो बीचो न मक्तीति । आविद्यालिनं नामेदं । मरणं मूतं, न मृतं अमृतं, मृत्युपितं इत्यपं, आविश्वलिगामिदं नाम । इत्यते पुत्रवे । हुमवे निकालानं करूरत्या पीयते । स्त्रते थोग्यः । मृत्युपितं इत्यतिश्वरः, खुती खुतंत्रकर्यो इंश्वर इत्याद्यं नास्य स स्योक्तः । सम्बन्धरय-विभृतिकवित्यत्यात् भाषः । अपया यः पुमान् विद्यान् भवति स भाषः कथते, स्वर्ग-मौज्ञावि (११) आरय-

अर्थ-हं स्वासिन, आप कुनेरातानेतास्थान हैं, शीयुक् है, योगीहनरानित हैं, नहा क्य हैं, ब्रह्मित हैं, नय हैं, याज्य हैं, यक्सपित हैं, ब्रह्म हैं यक्कांग हैं, असूत हैं, यक्क हैं, हिन हैं, स्तुत्य हैं, स्तुतीहनर हैं, भाव हैं, महामहपति हैं, महायक्क हैं और अध्याजक हैं ॥४२-४३॥

ब्यास्था-हे त्रिभुवनके हेश, आपका आस्थान अर्थात् समवसरण कुवेरके द्वारा रचा जाता है, अतः आप कुवरनिर्मितास्थान कहे जाते हैं (६१)। आप अपने भक्तोको निःश्रेयस-अभ्युद्यस्यरूप लक्सीसे युक्त करते हैं, स्वयं अन्तरंग अनन्तचतुष्टयरूप लक्सीसे और वहिरंग समयसरणारूप लच्मी से यक्त हैं और द्वादश द्वारों पर स्थापित नव निधियोंके द्वारा दीन जनोंको धनादि लक्ष्मीसे युक्त करते हैं, अतएव आप श्रीयुक् कहलाते हैं (६२)। अष्टांग योगके धारण करनेवाले साधु योगी कहलाते हैं, उनके इंश्वर गणाधरादिसे आप पूजित हैं, इसलिए आप योगीश्वरार्चित कहलाते हैं। अथवा स्त्रीके संयोगसे युक्त महादेवको जगज्जन योगीश्वर कहते हैं, उसके द्वारा भी आप अर्चित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब महावीरस्वामी उज्जयिनीके स्मशान-में रात्रिके समय कायोत्सर्गसे स्थित थे. उस समय पार्वती-सहित महादेवने आकर उनकी परीजाके लिए नाना प्रकारके घोर उपसर्ग किये। परन्तु जब वह भगवान्को चल-विचल न कर सके, तब उनके चर्रामें गिर पढ़ और 'महति-महावीर' नाम देकर तथा नाना प्रकारसे उनकी पूजा करके चले गये (६३)। ब्रह्म अर्थात अहमिन्द्रोंके द्वारा स्वस्थानसे ही आप पूजे जाते हैं, इसलिए आप ब्रह्म ह्य कहलाते हैं। अथवा ब्रह्म नामक एक मायाबी विद्याधरके द्वारा पूजे जानेसे भी आप मध डिच कहलाते हैं। अथवा नहा नाम द्वादशांग श्रुतकान का भी है, उसके द्वारा पूज्य होनेसे भी ब्रह्म कर कहलाते हैं (६४)। ब्रह्म अर्थात् आत्मस्यरूपके जाननेवाले हैं, इसलिए आप ब्रह्मवित् हैं (६५)। त्राप सरैव योगिजनोंके द्वारा भी जानने योग्य हैं, अतः वेद्य हैं (६६)। यह अर्थात् पूजनके बोग्य हैं. अत: याज्य कहलाते हैं (६७)। बक्क स्वामी होनेसे बक्कपति कहलाते हैं (६८)। बोगियोंके द्वारा ध्यानावस्थामें प्रकट किये जाते हैं, अतः क्रतु कहलाते हैं (६६)। आप यह के श्रंग हैं, क्योंकि आपके विना कोई जीव पूज्य नहीं होता, अतः आप यक्का हैं (७०)। आप मृत अर्थात् मरणसे रहित

# द्यायागो जगत्पुरुयः पूजाहीं जगव्भितः। देवाधिदेवः शकाव्यों देवदेवो जगहुरः ॥७७॥

मृतस्तात् । स्रथवा शभ्यानां प्रशृचिद्वत्थात् भावः, भगवत्तं विना शम्याः कृतः प्रवर्तने । महामहस्य महा-पूजायाः पतिः स्वामी, स्रपदा महस्य यकस्य पतिमहिष्तिः महांश्राची महपतिश्च महामहपतिः । महान् चाति-कर्मर्वमिद्योमसन्त्रणो यदो यस्य स तयोकः। स्रप्तः सेहोर्जयको प्रथमो वा बाजको यकको ॥४६॥

दया स्युवा-(नर्गु क्वर्वभाषिक्षांकां करका याताः पूजा वस्य स दयावातः । करातां त्रिमुक्तरियतः अस्त्रवीयानां पूच्यः । पूजाया ज्ञद्वदिक्ताचेनस्य ब्राह्मं केययः । करातां त्रैलोक्यरियतसम्प्रमाणिनां कार्षितः पूजितः । देवाना दरहादीनामांपको देवः । यान्तुवंतीति शका द्वात्रियारित्तारोगामच्यं पूज्यः । देवानामिनदा-देवानागांच्यो देवः । स्वयत्र देवानां राजां देवे स्वयत्र हेददेवः, शत्राधिपत्र इत्यतं । स्वयत्र देवानां मेन्द्र-इन्मात्यक्षां देवः एसमाराजः । असतां क्यांत रियतमांच्यक्षांचां गुदः पिता धनोपदेशको वा महान् ॥४४॥

है, अतः अस्त कहलाले हैं। अस्त नाम रसायनका भी है, क्योंकि वह भी जरा और मरणको दूर करता है। असूत नाम जलका भी है। आप भी संसार, शरीर और भोगरूप उच्छाको निवारण इतते हैं. तथा जलके समान निर्मल स्वभावके धारक हैं। अथवा अनन्त सुलका दायक होनेसे मीच का भी नाम अपूत है। तथा अपूत शब्द यक्क्षेत्र, गोरस, घत. आकाश, मुध्ये आदि अनेक अर्थोंका बाचक हैं। आप यझहोपके समान आदर पूर्वक प्रहरा किये जाते हैं, गोरस और घृतके समान सस्वाद और जीवनवर्धक हैं, काकाशके समान निलेंप हैं, सुवर्शके समान भास्वररूपसे युक्त हैं. इसलिए लोग आपको असूत कहते हैं (७१)। आप याजकोंके द्वारा पूजे जाते हैं, इसलिए आप यह कहलाते हैं (७२)। अपने कात्मस्वरूपमें ही आप हवन किये जाते हैं. इसलिए आप हिंच कहलात हैं (७३)। स्ततिके योग्य होनेसे स्तत्य कहलाते हैं (७४)। स्ततियोंके ईश्वर होनेसे स्त्तीश्वर कहलात हैं (अ)। भावशब्द सत्ता, आत्मा, वस्त, स्वभाव आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आप सदा सत्स्वरूप हैं, आत्मस्वभावको प्राप्त हैं, समवसरण-विभित-मंहित हैं, अतः आपको लोग भाव कहतं हैं (७६)। महापूजाके स्वामी हैं अतः महामहपति कहलाते हैं (७७)। घातिया कमौके श्वयरूप महान यक्रमय होनेसे महायक्त कहलाते हैं। अथवा पांचों कल्याग्यकोंमें इन्द्र, नरेन्द्र, धरग्रेन्द्रादिके हारा महापूजाको प्राप्त करनेसे भी आप महायक्ष कहे जाते हैं (७८)। अब अर्थात श्रेष्ठ याजक होनेसे आप अमयाजक कहे जाते हैं। अथवा लोकाम पर विराजमान सिद्धोंके दीचाकालमें याजक होनेसे आप अमयाजक कहलाते हैं (अ)।

क्सर्थ-हे दयालो, ऋाप दयायाग हैं, जगत्पूज्य हैं, पूजाई हैं, जगत्वित हैं, देविधदेव हैं, इक्रार्च्य हैं, देवदेव हैं और जगद्गुरु हैं ॥४४॥

ध्याच्या— हे दयालु जिनन्द्र, आपने सर्व प्राधियों पर त्या करनेको ही यह कहा है, इसिलए आप त्यायाग हैं (=0)। आप जातन्त्रे सर्व प्राधियों से पुत्र हैं, अतः जात्युक्त हैं (=१)। पूजाके याग्य होन्तरे पुजाहें कहताते हैं (=२)। जात्रते आर्थित होनेक कारण जात्यवित कहताते हैं (=२)। त्याय होन्तरे पुजाहें आध्या होने कार्यिक प्रवित्त कहताते हैं (=२)। कार्य कार्य क्यांत् आरि अर्थात् प्राप्तिक देवोंके भी अधिनायक होनेसे देवाधियेष कहताते हैं (=४)। क्यांत् आरिक अर्थात् आरिक देवाधियेष कहताते हैं (=४)। क्यांत् आरिक अर्थात् काराव्य होने से देवच कहताते हैं (= अथवा देवकाल कलाई कहताते हैं (=४)। क्यांत के देव कर्यात् आरिक होने के देव कर्यात् काराव्य होने से देवच करताते हैं। अथवा देवकाल कलाई करताते हैं (=४)। वार्य के से पराप्तिक हैं आरिक जात्रिक स्वार्य कार्य करताते हैं (=४)। अर्था करताते हैं (=४)। अर्था देवकाल कलाई करताते हैं अर्था वेकाल कर्य होने करता हुए चलते हैं (=६)। आप जात्रक गुरु हैं, क्योंकि अर्थ महान्य धर्मका जपदेश देते हैं (=०)।

संदूर्णदेवसंबाष्यः पञ्चानो जयज्जन्ना । आसंबद्धाः च्युःविश्वासगे देवसुन्तुसः ॥४५॥ बागस्युद्धासनरवृत्रप्रवस्त् पुष्पवृद्धियाक् । दिष्पायोको मानवर्तः संगीतावृर्धेष्टसंगवः ॥४५॥ ६ ॥ वति वत्राक्ष्येतस्य ॥

चंहूत इ.सांदेशेनामंत्रियो बोऽली देखवंषः चतुर्तिकायदेवचमूहाः, तेन ब्राच्यंः पूच्यः । पश्चेन वानं ममनं वस्य । वक्तवत्ता विद्यत्ते (वस्य )। मार्गद्रवा कोक्यकंतमात्रत्वेमंदव्यं विद्यत्ते वस्य । चतुर्पक्ता प्रक्षिः चतुःपश्चिः, चतुःपश्चिकामराय्या प्रकीर्वकानि कस्य । देशानी वंतपित्यो दुन्तुमसः शादं द्वाराकोदिपदहा वद्यति ॥१४॥ धार्मिकांवामिसस्युद्धं ब्रायत्ते वदासमित स्वानं वस्य तत्त्वोकः । उक्तं च-—

श्रष्टी स्थानानि वर्णानामुरः कराउः शिरस्तया । बिह्वापूर्णं च दन्ताश्च नासिकोष्टी च तालु च ॥

सुन्नसंयोपर्युवरि चुतेन रावते । हारदा योक्तानि व्याच्य पुण्यहिर्धरित, तानि च पुणायि उपिर-सुन्नानि क्षणोङ्गतानि (च) रहुः । इंदिन्बर्च पुण्यहिर्ध भक्ते भोज्यत्या यहाति । दिव्योध्यानुषे महासंख्योपरि रियतः योक्नेकप्रमायास्थ्यत्य मधिपयोध्यक्षित्र्योक्ष्यत्व वत्य तः । मानरत्यव्यक्ष्यत्व । सिक्यायदिनां मानसङ्करं दूरादि दर्शनमञ्जय सर्देषति वातस्थ्यविक्रमेतिलेश्वरीतः । गीत-चर्य-वादिवरित्यस्थानानात्यव्यातासर्वद्वस्थानात्यव्योयः । ब्राह्मै मंगकानि प्रतिप्रतीति सस्येति ।।४६॥

## ॥ इति वज्ञाद्देशतस् ॥ ३ ॥

अर्थ-हे स्थामिन, आप संहृतदेशसंघाच्यं हैं, गद्मयान हैं, जयध्वर्जा हैं, मानंबली हैं, चतुःपरिटचामर हैं, देवदुःदुभि हैं, वारास्ट्रष्टासन हैं, क्षत्रत्रयराट् हैं, पुष्पवृष्टिमाक् हैं, दिञ्चाहोक हैं. मानमर्जी हैं. संगीताह हैं और अष्ट्रमंगल हैं ॥४५-४६॥

व्याच्या—संहत अर्थात् इन्द्रके आदेशसे आमंत्रित चतुर्विध देव-संघके द्वारा पूज्य हैं अतः संहतदेवसंयाच्यं कहलाते हैं ( क्व )। आप विहारकालमें देवगणोंसे रचित कमलों पर पादन्यास करते हुए चलते हैं, अतः पदमयान कहलाते हैं ( ६)। आपके समवसरएमें और विहारकालमें त्रिजगद्विजयकी सूचना देनेवाली ध्वजा-पताकाएं फहराती रहती हैं अतएव लोग आपको जयध्वजी कहते हैं (६०)। आपके पृष्ठ भागकी और भा अर्थात् कान्तिका वृत्ताकार पुंज सदैव विद्यमान रहता है, अतः आप भागंदली कहलाते हैं (६१)। आपके समवसरएमें यक्षगत्त चौसठ चंबर ढोरते रहते हैं, अतः आप चतुःषष्टिचामर कहलाते हैं (६२)। समवसरणमें देवगण साढे बारह कोटि दुन्द्रभियोंको बजाते हैं अतः भाप देवदन्द्रभि कहलाते हैं (६३)। आपकी वासी ताल. श्रोष्ठ शादि स्थानोंको नहीं स्पर्श करती हुई ही निकलती है, श्रतः श्राप वागस्त्रष्टासन कहलाते हैं (६४)। तीन छत्रोंको धारण कर समवसरणमें विराजमान रहते हैं, अतः छत्रत्रयराट कहे जाते हैं (६५)। आपके समवसरगामें देवगण बारह बोजन तक की भूमिपर पुष्पवृष्टि करते हैं। पुष्प-वृष्टिके समय फुलोंके मुख ऊपरकी स्रोर तथा डंठल नीचेकी स्रोर रहते हैं। इस प्रकारकी पुष्पवृश्चिक भोका होनेसे आपको लोग पुष्पबृष्टिभाक् कहते हैं (६६)। समवसरएमें महामंडपके उत्पर दिव्य अशोक वृत्त रहता हैं, जिसे देखकर शोक सन्तप्त प्राणी शोक-रहित हो जाते हैं, अतः आप दिव्याशोक कहलाते हैं (६७)। समवसरएमें चारों कोर अवस्थित मानस्तर्भोंके वर्शनमात्रसे वर्ड-वर्ड मानियोंके भी मानका मर्दन स्वयमेव हो जाता है, अतएव आप मानमर्दी कहलाते हैं (६८)। समवसरण-स्थित संगीतज्ञालाओं के भीतर गाये जानेवाले संगीतके योग्य होनेसे आप संगीताई कहलाते हैं (६६)। शुंगार, ताल (बीजना), कलका, ध्वजा, सांश्रिया, क्रज, दर्पण कीर चंबर वे बाठ मंगल द्रव्य सी-सी की संख्यामें समयसरणुके भीतर सदा विद्यमान रहते हैं, ऋतः आप 'अष्ट्रमंगल' इस नामसे प्रस्तान हुए हैं (१००)।

इस प्रकार कृतीय यहाहै इतक सम्राप्त हुवा।

तीर्षकुलीर्षम् तीर्पकरसर्पिकः: शुरू । तीर्पकतं तीर्पकरसर्पिकानाः ॥५०॥ व्यतिर्पकरसर्पिकाः तीर्पकरस्ति । तीर्पकर्पकरपिकास्तिवेवास्तिकानाकः ॥५८॥ व्यतिर्पकरसर्पिकास्ति तीर्पकर्पकरः । तीर्पकर्पकरपिकास्तिकास्ति ।॥५८॥ व्यतिर्पकरपिकासिकासिकासः । सत्यामधाविषः ।सत्यासनोऽप्रतिरासनः ॥५६॥

तीर्थंत संसारसागरो येन तत्तीर्थं द्वादशांगशास्त्रं तत्करोतीति । तीर्थं सजतीति । तीर्थं करोतीति । तीर्थं करोतीति तीर्थंकरः, वर्णागमत्वात् मोऽन्तः । शोभना दक् चायिकं सम्यक्तं यस्य स मुद्दक् । शोभन-लोचनो वा । तीर्थस्य मर्चा स्थामी । ऋथवा तीर्थं विमर्जित्यवंशीलः । तीर्थस्य इशः स्वामी । तीर्थस्य नायकः स्वामी ॥४७॥ धर्मश्चारित्रं, स एव तीर्थः, तं करोतीति। तीर्थं प्रवायतीति। तीर्थं-(स्य ) काकः । तीर्थस्य प्रयुक्तः । तीर्थस्य वेधाः कारकः । तीर्थस्य विधायकः कारकः ॥ ४८ ॥ सत्यतीर्थ क्रोतिति । तीर्थानां तीर्थभतपुरुपाणां सेन्यः सेवनीयः । तीर्थे शास्त्रे निशक्तास्तैर्थिकाः, वा तीर्थे गुरुः, तस्मिनियक्ता सेवापरा तैथिकाः । अथवा तार्थ जिलपुजनं तत्र नियकाः । अथवा तार्थे पुण्यक्तेत्रं गिर-नागदि, तवात्राकारकाः । अयथा पात्रं त्रिविधं, तस्य दानादिनियुक्तास्तैर्यिकास्तेषां तारको मोज्ञदायकस्तै-धिकतारकः । त्यादि-स्यादिचयो वाक्यमुख्यते, क्रियासहितानि कारकाशि वा वाक्यं कथ्यते । सत्यानि मराद्वारोग्यानि तानि वास्थानि सत्यवास्थानिः सत्यवास्थानामधिपः स्वामी । ख्रथवा सत्यानि वास्यानि वेषां ते सत्यवाक्याः ऋषयः, ऋषयः सत्यवचसः इत्यभिधानात् । सत्यवाक्यानामधीणां दिगम्बरमनीनां क्रांच्यः । अय्यया सत्यनाक्यानां सत्यनादिनां आर्थि धर्मीचन्तां पाति रत्नति इति सत्यनाक्याधिपः । मत्यं शासनं शास्त्रं वस्य । श्रयंवा सत्यं स्यन्ति, श्रयस्यं वदन्ति पर्वापरविरोधिशास्त्रं मन्यन्ते ते सत्यशाः विभिन्नि-कपिल कराचर चार्थाक शाक्याः, तान् अस्थिति निराकरोतीति सत्यशासनः । अविद्यमानं प्रति-शासनं निष्यामतं यत्र स तथोकः । अथवा अविद्यमानं प्रतिशं दुःसं आसनं ( यत्य ) स अप्रतिशासनः । भगवान खल व्यमनाथः किचिवनपूर्वलत्तकालपूर्यन्तं पद्मासन एवोपविद्यो धर्मोपदेशं दत्तवान . तथापि हःसं नाभत् । इतः, श्रनन्तस्त्वानन्तशीर्यत्वात् ॥४६॥

क्षर्थ—ह तार्थेश, जाप तीर्थेष्टत् हैं, तीर्थेक्टर् हैं, तीर्थेकट् हैं, तीर्थक्टर् हैं, तार्थक्टर् हैं, तीर्थक्टर्स हैं, तीर्थक्ट्या हैं, तीर्थेश हैं, तीर्थनाजक हैं, धर्मतीर्थक्ट हैं, तीर्थक्ट्या हैं, तीर्थक्तरक हैं, तीर्थक्ट्यक्ट हैं, तीर्थेक्ट्या हैं, तीर्थविधायक हैं, सर्वतीर्थक्ट हैं, तीर्थक्टय हैं, तीर्थक्तारक हैं, सरववाक्याध्यि हैं, सरकाशकत हैं, और जमतिशासन हैं 1899-851

स्यास्थार—जिसके द्वारा संसार-सागरके पार अतरते हैं असे तीर्थ बहते हैं। जगाज्यन द्वारशांग स्वतका आध्या तेकर समके पार होते हैं, अतः द्वारशांग खुतका तीर्थ कहते हैं। आप इस प्रकारके तीर्थक करते स्वयं प्रकारके तीर्थक करते तीर तीर्थक करते तीर्थक करते तीर्थक करते तीर्थक करते तीर्थक करते ती

# तीर्थकुष्युग्रतक

स्वाहाली दिष्यरोर्दिष्यश्रमिरस्यादतार्थं शक् । युवयवागार्थ्यागार्थेमागर्थेमागर्थेमार्ग्यावीस्तिरहवाक् ॥२०॥ स्रतेकास्त्रदिगेकास्त्रावास्त्रतिदृदुर्ययानसङ्ख् । सार्थवागायवत्रीसिः प्रतितीर्थमदस्याक् ॥२॥॥

स्याञ्ज्यब्दपूर्वे वदतीत्वेवंशीलः । दिव्या ऋमानुषी गीर्वागी यस्य । दिव्यो ऋमानुषी ध्वनिः शब्द-व्यापाने वचनरचना यस्येति । श्रव्याहतार्था परस्पराविश्वार्था असंकलार्था वाग्वासी यस्पेति । असवा आ समंताद इननं ब्राहतं, ब्राधीनां खायादीनां ब्राहतस्य ब्राहननस्य क्रावोंऽभिषेयः प्रयोजनं वा यस्या सा ब्राव्या-इतार्था, अभिशन्दाद् आहतशब्दाञ्चोपरि अकारप्रश्लेषो शातव्यः । अव्याहतार्था छागादिप्राणिनामधात-प्रयोजना वाग्यस्य सः । पृण्या पृण्योपार्जनहेत्भता वाग्वासी यस्य सः । ऋर्यादनपेता ऋर्थ्याः निर्धकतारहिता वारवासी यस्य । अथवा अर्थ्या समावर-चक्रि-शकादिमिः प्रार्थनीया वाग्नासी यस्य । भगवद्धाघाया अर्थ प्राचित्रप्राचात्राकं क्रार्थं च मर्वप्राचात्राक्रम । क्रार्थं मागावीया उक्तिर्माणा यस्य स तथोक्तः । (इद्धा परमाति-शयं प्राप्ता वाक यस्य सः) इंदर्शी वाकस्यापि न अवतीति मावः ॥५०॥ अनेकान्तं स्याद्वादं अनेकस्वमावं वस्त दिशांत अपदिशतीति । एकान्तं यथा स्वरूपादि चत्रष्टयेन सतः तथा पररूपचत्रध्येनापि सत द्वव्यं, एवं सत्येकान्तवादो प्रवति । स एव ध्वानी अन्धकारं वस्तवयावस्वरूपप्रच्छादकस्वात । एकान्तध्वान्तं भिनत्ति नयवशात शतलंडीकरोतीति । एकदेशयस्त्रमाहियो दर्णया कथ्यन्ते, तेषामन्तकृद्विनाशकः । सार्था ग्रर्थ-सहिता न निर्धिका वाक यस्य, वा सार्या प्रयोजनवती वाक यस्य । अथवा अर्थ जींबादिपदार्थेः सहिता बाक यस्य । ऋथवा सा लच्नीरस्युदय-निःश्रेयसलच्चका, तस्या ऋथे वाक् यस्य स सार्थवाक । भगवद्वाकी-मनुश्रत्य जीधा स्वर्ग-मोद्धादिकार्य साधयन्तीति कारणात । (श्र-) प्रयत्ना ऋविषद्धापूर्विका अध्यजीवपण्य-प्रेरिता ( उक्तिः ) वाक यस्य । अथवा अप्रयक्ता अनायासकारिया अक्तिर्यस्य । प्रतितीर्थानां ( हरि- ) हर-हिरण्यगर्भमतान्सारियां जिमिनि-कपिल-क्याचर-चार्वक-शाक्यानां वा मिय्यादृष्टीनां मददनी अहंकार-निराकारिकी वाक वाकी यस्य स तथोकः ॥ ५१ ॥

प्रतिपादन करते हैं, इसलिए भी आप सत्यशासन कहलाते हैं (२०)। यथाये प्रकाशक आपके विद्यमान रहने पर प्रतिपन्तियों का शासन अस्तंगत हो जाता है अतः आपको योगिजन अप्रतिशासन कहते हैं। अथवा प्रतिश नाम दुःखका है, भगवानके एकड़ी आसनसे दीपेकाल तक अवस्थित रहने पर भी दुःखका अनुभव नहीं होता है इसलिए भी जई अप्रतिशासन कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऋत्यवेद कुछ कम लाख पूर्व वर्ष तक पदमासनसे विराजमान रहकर हं, अञ्चलीवों को अप्रीका उपदेश देते रहे, फिर भी अनन्त बलशाली और अनन्तसुखके धारक होनेसे कई किसी प्रकारके दःखका अनुभव नहीं हमा (२९)।

अर्थ-हे भगवन, त्राप स्याद्वादी हैं, दिव्यभी हैं, दिव्यभ्वति हैं, अव्यादतार्थवाक् हैं, पुण्य-वाक् हैं, अर्थ्यवाक् हैं, अर्थमागंधीयोक्ति हैं, इद्धवाक् हैं, अनेकान्तदिक् हैं, एकान्तथान्तजित् हैं, दुर्खेयान्तहत् हैं, सार्थवाक् हैं, अप्रयत्नोक्ति हैं और अतितीर्थमदम्नवाक् हें ॥४०-४१॥

व्याक्या—हे स्वामिन, आप स्याद्वादी हैं, क्योंकि आपके वचन 'स्यात्' शब्दपूर्वेक ही निकलत हैं और इसी स्वाहादकर अमोध शस्त्रके हारा आप पकारवादांका निराक्तरण करते हैं (२२) । आपकी शाणी मानुषी प्रकृतिसे रहित दिव्य होती हैं, समी देशोंके विभिन्न भाषा-माथी मानुष्य, पश्चित हैं हैं पर स्वाहादकर अपाद के स्वाहादकर आप दिव्यापी और दिव्याव्यानी क्षेत्र विभाग आप आप प्रतान क्षेत्र हैं हैं इसित्य आप दिव्यापी और दिव्याव्यानी मामें से पुकारे जाते हैं (२३-२४) । आप अव्याहत अर्थात् परस्पर विरोधकर व्याधातसे रहित अर्थेका स्वरूप करते हैं, इसित्य अपाद अर्थाक् करताते हैं । अर्था अर्थिक प्रयाद विशेषकर विभाग क्षेत्र होते हैं हैं । (२५) । आपकी वार्षी पुजारे अर्थेका स्वरूप करताते हैं हैं । (२५) । आपकी वार्षी पुजारे अर्थेका करतीते करानेक कारण पित्र हैं, तथा रोम, वर्स, अस्य आप प्रपाद अपादि अपादि अपादि स्वरूप करते हैं । (२५) । आपकी वार्षी पुजारेक अर्थेका करानेकाती हैं, तथा रोम, वर्स, अस्य आप अपादि अपादि अपादि स्वरूप करते हैं । (२५) । अर्थेकर वस्तु, क्षात्र आप अपादि अपादि स्वरूप करते के स्वरूप करते हैं । स्वर्थ स्वरूप करने करनेकाती हैं । स्वर्य स्वरूप वस्तु स्वरूप वस्तु स्वर्य करने करनेक कारण पित्र हैं, इसित्य स्वाप्त प्राप्त अपाद स्वरूप वस्तु स्वरूप करने हैं ।

# स्यारकारध्यज्ञवानीहायेतवागचतीहवाक् । नपील्वेचवाक्शास्ता स्टबाक् सप्तमंतिवाक् ॥ १२॥

स्यात्कारः स्यादादः, र एव ध्यब्धिन्दं, श्रनेकान्तमतप्रासादमंडनत्वात् ; स्यात्कारध्यवा वाग् वाची यस्य । इंद्रापेता निराकांद्रा प्रत्युपकारानपेदिची वाक् सस्य । श्रवना ईष्टा उद्यासतदपेता इंद्रापेता वाग् यस्य न तचोकः । श्रदं लोकं संवेधयानीत्युपमर्यदेशवाक् स्वमावन संवोधकवाणित्यर्थ । श्रवली निश्चली श्रोध्ये श्रवस्यां जा अवलोध्या वाक्साया यस्य, न तचोकः । श्रयोक्षेयीयामनादिम्तानां वाचां चास्ता गुरः । श्रवस्य श्रयोक्षेयोया दित्यानां वाचां चास्ता गुरः । श्रवस्य श्रयोक्षेयोयापनादिम्तानां वाचां चास्ता गुरः । श्रवस्य श्रयोक्षेयोयां दित्यानां वाचां चास्ता । स्वा मुखिक्कारा—( च ) पहिता वाग् यस्य । स्वातां संवातां स्वात्यः सरमंगी, सरमंगी चहिता वाक् स्वय सम्भिगित्यस्य । याकारी ब्रीह्रती इत्यी व्यविदिति वचतात संगीराज्यस्य इंकारस्य इत्यः ।।१२।।

हुन्य, प्रकार, अभिधेय, निवृत्ति, प्रयोजन आदि अनेक अर्थोंका बाचक है। आप निरर्थकता-रहित सार्थक बाणीको बोलते हैं, गणधर, चकवत्ती, इन्द्रादिकके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही आपकी बाखी प्रकट होती है, आपकी बाखी अधीजनोंको बोधि और समाधिकी देनेवाली है, तथा अर्थ्य अर्थात यक्ति-यक्त वचनोंके आप बोलनेवाले हैं, इसलिए आप अध्येवाक कहलाते हैं (२७)। आपकी बालीका अर्धमाग मगधदेशकी भाषाके रूप है और अर्धभाग सर्व देशोंकी भाषाके स्वरूप है. इस कारण सर्व देशोंके मनुष्य उसे सहज ही में समझ लेते हैं, अनुष्य आप अर्धमागधीयोक्ति कहलाते हैं। बान्य क्रन्योंसे इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है कि भगवानकी वाणी तो एक योजन तक ही सनाई देती हैं किन्तु मागधजातिके देव उसे अपनी विक्रिया-शक्तिके द्वारा बारह योजन तक फैला देते हैं, अत: भगवानकी भाषा अर्धमागधी कहलाती है (२८)। आपकी वाणी परम अतिशयसे युक्त है, बहरे मनुष्य नक मुन लेते हैं, इसलिए आप इद्धवाक कहलाते हैं (२६)। आप अनेक-धर्मात्मक बस्तुका उपदेश देते हैं, इसलिए अनेकान्तदिक कहे जाते हैं (३०)। एकान्तवादकप अन्धकारके भेदनेके कारण एकान्त ध्वान्तभित् कहलाते हैं (३१)। मिध्याबादरूप दुर्णयोंके अन्त करनेके कारण दुर्णया-न्तकृत कहलाते हैं ( २२ )। सार्थक वाणी बोलनेके कारण सार्थवाक कहलाते हैं। अथवा 'सा' नाम अभ्युत्य-निःश्रेयसस्वरूप लदमीका भी है। आपकी वार्णाके द्वारा लोग उसे प्राप्त करते हैं, अतः सार्यवाक कहलाते हैं (३३)। आपकी वाणी बालनेकी इच्छारूप प्रयक्तके विना ही भव्यजीवींके पुण्यसे प्रेरित होकर निकलती है, अतः आप अभयकोक्ति कहलाते हैं (३४)। हरि-हरादि-प्रतिपादित मतानुसारी प्रतिनीर्थ अर्थात प्रतिवादियोंके ऋहकारक्ष भदका नाश करनेवाली आपकी वाणी है. श्वतः त्राप प्रतितीर्थमद्दन्त्वाक कहलाते हैं (३५)।

अर्घ-हं स्वादादिन, श्राप स्वात्कारश्वजवाक् हैं, ईहापेतवाक् हैं, अनतौष्ठवाक् हें, अपीर-वेय-वाक हैं. शास्ता हैं, रुद्ववाक हैं और साम्भीगवाकु हैं INRII

व्याच्या—है स्याहादके प्रयोक्ता, कापकी वाणी 'स्यात' पदस्य प्या अर्थात् चिन्हसे युक्त है, इसलिए आप स्थातसाय्वावाक कहलाते हैं (३६)। आपके वचन प्रखुपकारकी आकांनाते रहित निरोचनाविक और विना किसी उपमक्षे निकलते हैं इसलिए आप 'इंग्लेनवाक कहलाते हैं, (३७)। आपको छा। वाणी निकलनेके समय अचल रहते हैं, इसलिए आप अचलेष्ठियाक स्वत्ताते हैं, (३०)। आप अपौरुपेय अर्थात् कार्मादिन्यन हाद्यांग अुक्तान्तर वाणीके उपन्देश हैं, अपवा पुरुशों के द्वारा बोली जानेवाली वाणीके मिन्न दिज्यवाणीके प्रयोक्ता हैं, अत: अपौरुपेयवाक्त्रशहता कहें, जाते हैं, (३६)। आपको वाणी मुलक विना लोले ही प्रगट होती हैं, अत: आपौरुपेयवाक्त्रशहता कहें (४७)। आपकी वाणी मुलक विना लोले ही प्रगट होती हैं, अत: आप रुद्रयाक् कहलाते हैं। (४०)। आपकी वाणी स्वादित-आवक्तव्य, स्थानिक व्याचिक स्वादित होती हैं, अत: आप रुद्रयाक् कहलाते हैं। (४०)। आपकी वाणी स्वादित-नाहित-काक्तव्य, स्याहित स्वावकत्व, स्याहित स्वावकत्व, स्याहित स्वावकत्व, स्याहित स्वकत्व और स्वाइदित-नाहित-काक्तव, इन सप्त अंगों अर्थात् वचन विकल्योंसे युक्त

जवर्षनीः सर्वभाषामयगीर्व्यकवर्षनीः । अमोधवागक्रमवागवाण्यानन्तवागवाष् ॥ ४६ ॥ स्रद्वेतनीः स्वृतनीः सस्यानुभवनीः सुनीः । योजनव्वापिनीः वीरगौरगीरतीर्वकृत्वनीः ॥४५॥

अर्थ-हे श्रानिवेचनीय, आप अवर्णगी, हैं, सर्वभाषामयगी हैं, व्यक्तवर्शगी हैं, असोप-बाक् हैं, अक्रमवाक् हैं, अवाच्यानन्तवाक् हैं, अवाक् हैं, अर्द्धतगी हैं, स्ट्रानी हैं, सत्यानुभवगी हैं, सुगी हैं, बोजनव्यापिगी हैं, सीरगौरगी हैं और तीर्थकृत्वगी हैं। सूर्श-प्रशा

ड्याच्या — आपकी िंगरा अर्थात वाणी अकारादि अच्यरूप वर्णों के बिना निरक्षरी प्रगट होती है, इसलिए आप अवर्णेगी कहलाते हैं। अथवा ऋरणनाम पुनः पुनः अञ्चासका है, आप किसी गुरु आदिसे अञ्चास किये बिना ही स्वयं युद्ध होकर धर्मका उपदेश देते हैं इसलिए भी आप अवर्णेगी कहलाते हैं (४२)। आपकी वाणी सन्ने देतीकी भाषाओं से युक्त होती हैं (४३)। अपदेश देते समय सन्ने देशोंकी भाषाओंका प्रयोग करते हैं इसलिए आप स्वेमायामयगी हैं (४३)। आपकी वाणी ज्यस्त अर्थोत स्पष्ट वर्णोंसे युक्त होती है, इसलिए आप ज्यस्तवर्णंगी कहलाते हैं (४४)।

शंका—पहले 'अवर्धानी' नामके द्वारा भगवान्की वाखी को निरक्तरी कहा गया है और अब व्यक्तवर्धागी नामके द्वारा भगवान्की वाखीको स्पष्ट वर्धवाली कहा जा रहा है, यह पूर्शपर-विरोध देसा ?

समाधान — अगवानकी वाणी स्वतः तो निरक्षरी निकलती है, किन्तु ओताकोके करी-अदेशमें पहुँचकर यह स्पष्ट अक्टरूरपेसे सुनाई पेती हैं ऐसा अगवानका खतिशय है। खता प्रथम नाम वक्ता की अपेका खोर दृसरा नाम ओताओंकी अपेकासे है खीर इसलिए दोनों जामकि होनेमें कोई विरोध नहीं जानना चाहिए।

ब्याक्या—आपकी वाणी अमोच अर्थात् सकत होनी है, अतः आप अमोचवाक् हें (४५) । जिल्हें शब्द के हारा नाई कहा जा सकता, ऐसे अनन्त पदार्थोंको आपकी वाणी प्रगट करती है, अतः अप अमन्त्रवाक् हैं (४६) । जिल्हें शब्द के हारा नाई कहा जा सकता, ऐसे अनन्त पदार्थोंको आपकी वाणी प्रगट करती है, अतः आप अवल्यानस्वाक् कहलाते हैं (४५) । यहै साधारण जनकि समान आपके प्रथन नहीं तिकतते जतः आप अवक् कहलाते हैं (४५) । अद्भैत अर्थात् एकमात्र आरमाका शासन करनेवाली आपकी वाणी है, अतः आप अद्भैतमी कहलाते हैं (४५) । आप सुद्रत अर्थात् सब्य वार्णाको जोताते हैं, अतः आपका नाम सुद्रतार्थों हैं (४५) । आपके वचन सत्य और अनुभवस्य होते हैं, अतः आप सत्यानुभयमा कहलाते हैं (४१) । आप सर्ववनी प्रिय लगानेवाली सुन्तर वार्णीको बोताते हैं, अतः आप सत्यानुभयमा कहलाते हैं (४१) । आप सर्ववनी प्रिय लगानेवाली सुन्तर वार्णीको बोताते हैं, अतः आप वार्णननव्यापिगी कहलाते हैं (४२) । आपका प्रवात तक वैटे हुए लोगोंको सुनाई देती है, अतः आप योजनव्यापिगी कहलाते हैं (४२) । बोर अर्थात् दुषके समान आपको वाणी वेक्कल के अर्थात् अर्थात् अर्थात् उपलित्त हैं (४२)। बोर अर्थात् दुषके समान आपको वाणी वेक्कल के अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् वाली है अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् आपको वाणी त्रीकृत्व है अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात्व अर्थात् अर्थात्व अर्थ

सम्बेद्धकाच्याः सद्गुबिक्याः परमार्थमः । प्रशान्तमः शाक्षिकमः सुग्रुवियतकारमः ॥४८॥ द्युष्ट्रविः सुकुतो वायत्रज्ञतिः सुकुत्वसाकृतिः । वर्मजृतिः श्रुतिपतिः श्रुत्युक्तां प्रुवसृतिः ॥५६॥ निर्वाचमानिद्यमानिद्यकः सर्वमानिद्यः । सारस्वतप्रवस्तीर्यपरमोत्तमतीर्वकतः ॥४७॥

भन्नेरेक ( व ) भव्या क्रांतुं योग्या गौर्याची यत्य स तयोक्तः । गोरप्रधानस्यान-तस्य क्रियामार्य दीनां चेति इत्यः । मन्यवद्यवागिमृतुत्ती इत्यादेशे । सर्ति स्वर्मीचीन यूर्वाप्यदेशेप्यदेशित शाम्बर्धी वा गौर्याची स्थ स तयोक्तः । चित्रा वित्तित्रा नाना प्रकारा विभुवनमध्यननिवचनमकारियो गौर्याची यत्यस तयोक्तः । प्रस्तायां तय्यस्य गौर्यंव्य त तयोक्तः । प्रमानां कर्मत्यस्वादियां गग्रहे पर्नाहारिद्रिद्दा गौर्यंय । प्रमुत् मब्रा प्रारिनका, प्रारिनकी गौर्यत् व तयोक्तः । प्रमुत् विना तीर्यक्रेचे न मृते यतः, तत प्रव कारप्याद्वीस्य ग्यापरं तिमा क्रित्रकालपर्यत्तं व्यक्तिगृत् । श्रुष्ठ गोमना गौर्यंय । निमती निव्यतः कारोप्यत्वास्य ग्यापरं तिमा क्रित्रकालपर्यत्तं व्यक्तिगृत् । श्रुष्ठ गोमना गौर्यंय । त्रिपत्रकाला गौर्यंय ॥प्रभा । श्रुष्ठ गोमना क्रुरित्रक्ष्य तयोक्तः, व्यक्तिस्वार्यत्रविक्तागित्यर्थः । शोपनं कृतं गाम्बर्ध्य । व्यक्ति । श्रुष्ठा निव्यत्वार्थित् भुवनननप्रविद्धः । यस्य प्रमुत्ता । क्रित्रकालपर्यत्रवाद्या श्रुरित्रंय । श्रुष्ठ शोमनं यया भवति तथा श्रुष्ठोति इति सुकृत् । स्रुतिः वर्षार्यप्रकारिका (प्रार्थ) क्रुरित्रंय । क्रुष्ठ शोमनं यया भवति तथा श्रुष्ठोत प्रमुत्रोत्वास्त्रविक्त भूतिना

बर्च-हें भगवन, आप भव्येकलव्या हैं, सद्गा हैं, चित्रा हैं, परमानेग हैं, प्रशान्ता हैं, प्राक्तिका हैं, सुगु हैं, नियतकाला हैं, सुश्रुत हैं, सुश्रुत हैं, वाज्यश्रुति हैं, सुश्रुत हैं, महाश्रुति हैं, धूर्मेश्रुति हैं, श्रुतिधृति हैं, श्रुचुद्धत्तों हैं, धूनशृति हैं, निर्वाधमागिदक हैं मागेदेशक हैं, सर्वमागिदक्

हैं, सारस्वतपथ हैं और तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत हैं।।५५-५७।

ज्याच्या है हितोपदेशिन, आपकी वाणी एकमात्र भन्य जीवोंके ही सुननेके योग्य हैं. अथवा भन्योंको ही सुनाई देती है, इसलिए आप भन्यैकश्रन्यम कहलाते हैं (५६)। आप सद अर्थात पूर्वापर-विरोध-रहित समीचीन अथवा शाहवन वाणीको बोलने हैं, अतः आप सद्गु नामसे पुकारे जाते हैं। (५७) चित्र अर्थात नाना प्रकारसे भव्य जीवोंको सम्बोधन करनेवाली आपकी वाणी होती है, अतः आप चित्रगु कहलाते हैं (५८)। आप अपनी वाणीके द्वारा परमार्थ-अर्थात परम निःश्रेयस-रूप अर्थका उपदेश देते हैं, इसलिए परमार्थग् कहलाते हैं (५६)। आपकी वाणी प्रशान्त अर्थात राग, द्वेष-मोहादि रहित है और कर्मोंका चय करानेवाली है, अतः आप प्रशान्तगु कहलाते हैं (६०)। म अकत्ताके द्वारा प्रश्न किए जाने पर ही आपकी वाणी प्रगट होती है, अतः आप प्राशिकम् कहलाते हैं (६१)। आपकी वाणी अतिशोभना है अतः आप सुगु कहलाते हैं (६२)। नियत कालपर आपकी बाणी खिरती है, अर्थात प्रातः मध्यान्ह, अपरान्ह और मध्यरात्रि इन चार कालोमें छह-छह घड़ी मापकी दिञ्यध्वनि प्रगटे होती है, इसलिए स्राप नियतकालगु कहलाते हैं (६३)। द्वादशांग श्रतरूप बार्गीको श्रुति कहते हैं। आपकी श्रुति अति शोभायुक्त है, अतः आप सुश्रुति कहलाते हैं (६४)। आपका श्रुत अर्थात् शास्त्र अवाधिनार्थ होनेसे अति सुन्दर है, अतः आप सुश्रुत कहलाते हैं। अथवा आप विश्वविख्यात हैं इसलिए सुश्रुत कहलाते हैं (६५)। आपकी वाणी महापंडितोंके द्वारा याज्य अर्थात् पूज्य है, मान्य है, अतः आप याज्यश्रति हैं (६६)। आपकी वाणी श्रोताओं के द्वारा मिषत-पूर्वक भली-मांति सुनी जाती है, इसलिए आप सुभूत् कहलाते हैं (६७)। महान् अर्थात् सर्व अर्थकी प्रकाश करनेवाली आपकी वाणी है अत: आप महाश्रुति हैं (६८)। आपकी वाणी धर्मरूप है, भिशिष्ट पुण्यके उपार्जनका कारण है और तीर्थकर-प्रकृतिका बन्ध कराती है, अतः आप धर्मश्रुति कहलाते हैं (६६)। श्रुति अर्थात् शास्त्रोंके पति होनेसे आप श्रुतिपति कहलाते हैं (७०)। श्रुतियोंके

हेष्टा बास्मीरवरो धर्मशासको धर्मदेशकः। वागीरवरकवीनाधकिमंगीशो गिरोपतिः ॥४८॥ सिद्यागः सिद्दागाण्यासिद्यः सिद्दे कशासमः। जगाणसिद्दसिद्यान्यः सिद्दर्भणः सुसिद्यवान् ॥४०॥ ग्रुविश्वयः। निक्कोकिस्तेषक्रसम्बद्धशासकृतः, सिद्दर्भण्यान्यः। विश्वयोग्यो बुन्दुमित्वणः॥४०॥ ॥ इति गीर्थव्यवसमः॥

सम्बन्धानः शान-चारित्रलक्ष्यं मोक्सार्गं रिक्षति उपरिशति यः स्व तयोक्तः । श्रथमा निर्वायात्म मोक्स्य तत्फलभूतस्य मार्गं सूत्रं दिशतीति । मार्गस्य स्वत्रयस्य देशकः उपरेशकः । वर्षे परिपूर्यं मार्गं वर्षेपां सद्दृष्टि-मिध्यादृष्टिनां च मार्गं संवारस्य मोक्स्य च मार्गं दिशतीति । सरस्वत्याः भारत्याः कन्याःमार्गः सारस्वत्य पपः । श्रयना वारस्य स्तत्यस्य श्रातस्त्रानस्य पंषाः वारस्वत्ययः । तीर्येषु वमस्तत्वमयिक्वान्तेषु परमोक्तमं परमाकृष्टं तीर्थं करोतीति । श्रयमा तीर्यपरमोचमेन जैनशास्त्रेण तीर्यमिष्यादृष्टीनां शास्त्रं कृत्तिति (क्षुनतीति

दिशति स्वामितया बादेशं ददाति । वागिमनो वाचोयक्तिपदवस्तेपामीत्रवरः । धर्मः चारित्रं, रक्षत्रयं वा, जीवानां रक्तरां वा, वस्त्रस्वभावो वा, समादिदश्वविधो वा धर्मः, तं शास्ति शिस्तवतीति । धर्मस्य देशकः कथकः । वाचां वासीनामीश्वरो वागीश्वरः । श्रयी त्रैलोक्यं कालत्रयं च. तस्या नाथः. सन्यव्दर्शन-शान-वरित्राणां वा समाहारस्त्रयोः, तस्या नायः । ब्रह्मा-विष्ण-महेश्वराणां वा नायः, ऋग्वेद-वजुर्वेद-सामवेदानां वा नाय:, हेयतयोपदेशक: । त्रयो मंगा समाह्यतास्त्रिमंगी, तस्या ईश । गिरां वाशीनां पति:, क्रचित्र लप्यन्ते (इत्य-) भिधानात् ॥५८॥ विद्वा आज्ञा वाग्यस्य स तयोक्तः । विद्वा वाग यस्य स तथोक्तः । त्राज्ञा वाक विद्धा यस्य च तथोक्तः । विद्धं एकमद्भितीयं शावनं वाक यस्य च तथोक्तः । जगति संसारे प्रसिद्धो विख्यातः सिद्धान्तो वाक् यस्य स तयोक्तः । सिद्धो मन्त्रो बेदो यस्य, स तथोक्तः । उद्धारक होनेसे आप श्रत्युद्धतां कहलाते हैं (७१)। आपकी वासी घु व अर्थात् आहवत-अनादिकालीन है, अतः आप प्रविश्वति कहलाते हैं (७२)। निर्वाण अर्थात् मोक्तके मार्गका उपदेश करनेके कारण आप निर्वाणमार्गदिक कहलाते हैं। अथवा निर्वाण अर्थात वाणरूप शल्यसे रहित मुनियोंको आप रतत्रवरूप मार्गका उपदेश करते हैं, इसलिए भी खाप उन्ते नामसे पुकारे जाते हैं (७३) सुलहर मार्ग के उपदेशक होनेसे मार्गदेशक कहलाते हैं (७४)। आप सर्व अर्थात् परिपूर्ण मार्गके उपदेशक हैं, अथवा सभी सम्यन्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि जीवोंको संसार और मोक्तका मार्ग दिखाते हैं, इसलिए सर्व मार्गदिक कहलाते हैं (७५)। सरस्वतीके मार्गस्वरूप हैं, अथवा आत्मज्ञानरूप सार तत्त्वके प्रचारक हैं अतः सारस्वतपथ कहलाते हैं (७६)। तीथोंमें सर्वोत्कृष्ट तीर्धके करनेवाले हैं खतः तीर्धपरमोत्तम-तीर्धकत हैं अथवा तीर्धपरमोत्तम अर्थात सत्यार्थ शास्त्रके द्वारा मिध्यादृष्टियोंके कशास्त्ररूप तीर्ध का कर्रान करते हैं, उसे शतखंड कर देते हैं, इसलिए भी आप उक्त नामसे पुकारे जाते हैं (७७)।

अर्थ-हे गिरोश, आप देष्टा हैं, बार्याश्यर हैं, धर्मशासक हैं, धर्मशेशक हैं, बार्याश्यर हैं, त्रयीनाथ हैं, त्रिभंगीश हैं, गिरांपति हैं, सिद्धाक हैं, सिद्धगक हैं, आक्रासिद्ध हैं, सिद्धैकशासन हैं, जगव्यसिद्धसिद्धान्त हैं, सिद्धमंत्र हैं, सुसिद्धवाक् हैं, श्रुचित्रवा हैं, निरुक्तोक्ति हैं, तंत्रकृत् हैं, न्याय-

शास्त्रकृत हैं, महिष्ठवाक हें, महानाद हैं, कबीन्द्र हैं, और दुन्दुभिस्वन हैं, ING-६०।

क्यांक्या—हे बालीके ईरवर, जाप मन्यजीबोंको स्वामिरूपसे आदेश देते हैं, इसलिए देष्टा कहलाते हैं ( ७८ )। वाम्मी अर्थात् वचन बोलनेमें कुशल गण्यपरादिके आप ईरवर हैं, जतः बाम्मीश्वर कहलाते हैं (७६)। बारित्ररूप, रज्जयरूप, वस्तुस्वयावरूप, जीवोंकी रचारूप और क्या-दिक्त पर्यक्रे आप शासक अर्थात् शिक्षा देनेवाले हैं, इसलिए धर्मशासक कहलाते हैं (८०)। धर्मका करदेश देनेते पर्यदेशक कहलाते हैं (८०)। धर्मका करदेश देनेते पर्यदेशक कहलाते हैं (८०)। बाका अर्थात् वाणीके ईरवर होनेते वार्गाश्वर बागीश, गिरीश आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं (८२)। तीनके समुदायको त्रयी कहते हैं। आप तीनों लोकों और तीनों कालोंके स्वामी हैं, अथवा सम्यन्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप त्रयीके स्वामी हैं, अथवा सम्यन्दर्शन,

#### (५) अथ नाथशतम्

नाथः पविः परिवृदः स्वामी मर्त्ता विश्वः प्रमुः । ईखरोऽखीवरोऽखीकाऽखीकानोऽखीकितिक्रिता ॥६१॥ ईकोऽखिपतिरोकान ३न इन्द्रोऽखिपोऽखिञ्चः । महेकारे महेकानो महेकः परमेकितः ॥६२॥

हुन्दु आतिश्येन विद्धाः शब् शाशो यस्य स तथोकः । १५६॥ द्वानिती पवित्रे अवशी कर्यां। यस्य स तयोक्तः । निक्का निक्षता त्रकित्वन स्वयः स तयोकः । तत्रं शाक्षं करोतीति । न्यायशाक्षं अधिकदशाक्षं कृतवाद् । महिद्या तृष्या वाक् यस्य स तयोकः । महान् नादो व्यनिक्ष्य स तयोक्तः । क्वीनां यद्यावरदेवादीनामिन्द्रः स्वामी । हुन्दुमित्रवेपद्र ६, तद्वा सनाः शब्दी यस्य स तयोकः ॥६०॥

#### ॥ प्रथ नाथशतक-प्रारम्भः ॥

( नाथः ) राज्यादरथायां नार्यात पदं भागवेरं याचन, 'नाषु-नाषु याचनं' इति वातोः प्रयोगात् श्रचा सिद्धं, नार्थते स्वर्ग-मोची याच्येते भक्तेर्यं नाषः क्रन्यत्रापि चेति कर्माण् क्रच् । पाति स्त्रति संकार दुःखादिति पतिः । पाति प्राचिद्गं विरवक्तायेम्य क्रात्मानीमति या । वार्तेर्वात, क्रीवारिकः

विष्णु और महेशरूप त्रयीके स्थामी हैं, अतः त्रयीनाथ कहलाते हैं (=३)। उत्पाद, ज्यय, धौन्यरूप तीन भंगोंके अथवा सत्ता. उदय और उदीरणारूप त्रिभंगीके, अथवा आयुके त्रिभागोंके ईश अर्थात् प्रतिपादक होनेसे त्रिभंगीया कहलातेहैं (८४)। गिरां अर्थात वाणियोंके पति हैं, अतः गिरांपति कहलाते हैं (-५)। आपकी आज्ञा सिद्ध हैं अर्थात जो कुछ आदेश देते हैं वही होता है. इसलिए आप सिद्धाक कहलात हैं (=६)। आपकी वाणी सिद्ध है अर्थात जिस जो कह देन हैं वहीं होता है. इसलिए आप सिद्धधाक कहलाते हैं (८७)। आपकी आज्ञा सिद्ध होने से आप आज्ञासिद्ध कहलाते हैं (नः)। सर्थ शासनोमें एकमात्र आपका ही शासन सिद्ध है, इसलिए आप सिद्धैकशासन कहलाते हैं (८६)। आपके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जगतमें प्रसिद्ध है, अतः आप जगत्प्रसिद्धसिद्धान्त नामसे पुकारे जाते हैं' (६०)। आपका मंत्र अर्थात उपदेश या ज्ञान सिद्ध है, अतः सिद्धमंत्र कहलाते हैं (६१)। आपकी बागी अतिशय कर सिद्ध हैं, अतः ससिद्धवाक कहलात हैं (६२)। स्त्रापके वचन अवस अर्थात कर्योंको पवित्र करनेवाले हैं इसलिए द्राचिश्रवा कहलाते हैं (६३)। निरुक्त अर्थात निश्चित प्रमाण-संगत उक्तियोके कहनेसे निरुक्तांक्ति कहलात हैं (६४)। तंत्र अर्थात् शास्त्रके कर्ता हैं, अतः तंत्रहत कहलाने हैं (६५)। न्याय शास्त्र अर्थान पत्तपात और पूर्वापर विरोध-रहित शास्त्रके कर्ता होनेसे न्यायशास्त्रकृत कहलाते हैं (६६)। महिए अर्थात् पूज्य वार्गाके होनेसे आप महिष्ठवाक हैं (६७)। मेघध्वनिके समान महान् नादके धारक हैं अतः महोनाद कहे जाते हैं। (६८)। कवि अर्थात द्वादशांग वाणीका रचना करनेवाले गणाधर देवोके आप इन्द्र हैं, अतः कवीन्द्र कहलाते हैं (हह)। दुन्द्रभिके समान आपका स्वन अर्थात शब्दोच्चारण होता है, इसलिए आप दुन्द्रभिस्वन कहलाते हैं (१००)।

#### ॥ अय नाथशतक-प्रारम्भ ॥

अर्थ-हे स्वामिन, आप नाय हैं, पित हैं, परिवृद्ध हैं, स्वामी हैं, भत्तों हैं, विशु हैं, मुत्र हैं, ईरवर हें, अर्थीस्वर हैं, अर्थीश हैं, अर्थीशान हैं, अर्थीशिता हैं, ईश्विता हैं, ईश्वे हैं, अपिपित हैं, ईशान हैं, इन हैं, इन्द्र हैं, अधिप हैं, अधिमू हैं, महेशवर हैं, महेशान हैं, महेश हैं और परमेशिता हैं ॥६१-६२॥

व्याक्या—हे भगवन आप राज्य-अवस्थामें अपनी प्रजासे उसकी आमदनीका छठवाँ भाग कर-रुपसे माँगते हैं और कैनत्य-अवस्थामें भक्तन आपसे स्वर्ग और मोज माँगते हैं, इसलिए आप नाथ कहलाते हैं (१)। आप संसारके दुःखोंसे प्राणिवर्गकी रहा करते हैं और उनके विषय-कथाब खुड़ाकर उनकी आत्माका उद्धार करते हैं, इसलिए पति कहलाते हैं (२)। प्रत्यवोऽर्थ । परि समन्तान् श्रृंद्वितं स्म, वर्षति स्म वा । स्व श्वास्मा विष्यऽतेस्य स्वामी, स्वस्येति प्रुपत्वं चेति इन्, श्वास्तं च । विभाजि परित पुष्पाति वा चमद्रत्यकानं उत्परस्थाने परित केवलकानायिनेपुर्धः पुष्पातिति । विभावित विशेष्णः मंगलं करोति शृद्धिः विद्याति स्वयंत्रस्थानायां प्रभुतया । पृष्पातिति । विभावित विशेषणः मंगलं करोति शृद्धिः विद्याति सम्बन्धानं अपितायं कर्मायं अपुत्रवा करोति, तार्यवर्ध अपुर्वाति, एकेन समयेन लोकालोकं गच्छति बानातीति विशुः । तदुक्तं—

भवति, ऐश्वयंवान भवति । ऋषिक ईश्वरः इन्द्रादीनामपि प्रमः । ऋषियां ऋशानिनां परानामपि संबोधने

सत्तायां मंगले बुद्धी |नेबासे व्याप्ति-सपदी । श्रामित्राये व शासी च प्रादुर्भावे गती विशुः ॥ भवो इर्विश्वाप्रेप चेति साधः । प्रमावति समर्थो भवति । इतः, सर्पेपां स्वामित्वात् । इष्टि समर्थो

समर्थः । अधिक इंशः स्वामी, अधियां हरि-हर-हिरण्यगर्मादीनामीशः अधीशः । ईष्टे इंशानः । अधिक इंशानः । अथवा ये अधियो निर्विवेकाः लोका मवन्ति, ते स्वामिनः एशवर्य दृष्ट्वा इंशानिमिति मन्यन्ते । इ.तः, मिध्यामितःवात् । अधिकृतोऽधिको वा इंशिता रुतमी, इंष्टेः एश्वर्यवान भवतीत्वेर्व-मिल: ॥ ६१ ॥ इंघ्रे निग्रहानग्रहसमर्थत्वात । ऋषिकः पतिः स्वामी । इंष्टे ऋहमिन्द्राग्रामपि स्वामी भवति । एति योगितां ध्यानवलेन इदयकमलमागच्छतीति इनः । इस जि ऋषिन्यो नक । इंदति परमैश्यर्थं प्राप्नोति शकादीनामप्याराष्यत्वात् , रक् प्रत्ययः । ऋषिकं पाति, सर्वजीवान् रह्यति । उपसर्गे त्वातो हः' । जाथवा ग्राधिकं पित्रति केनलभानेन लोकालोकं व्याप्रोतीति । ग्राधिका त्रैलोक्यसंबंधिनी आपने अपने आपको सर्वप्रकारसे समर्थ और वलवान बनाया है, इसलिए आप परिवृद्ध कहलाते हैं (३)। आप अपनी आत्माके स्वयं ही अधिपति हैं, अतः स्वामी कहलाते हैं (४)। जगत के जीवोंका सदगणोंके द्वारा भरख-पोषल करनेसे भत्ता कहलाते हैं (५)। विभवन्द संगल. वृद्धि, सत्ता, निवास, शक्ति, ज्याप्ति, सम्पत्ति, गति ऋदि अनेक अर्थोका वाचक है। आपमें ये सब अर्थ विक्रिश कि विश्वास्थास पाये जाते हैं, इसलिए आप विश्व कहलाते हैं। जैसे-आप संसारके मंगलकर्ता हैं, जीवोंके श्रानन्दकी बुद्धि करते हैं, सन्-चिद्-रूप हैं, समवसरएमें स्वामीरूपसे निवास करते हैं, श्रानन्तशक्तिके धारक हैं, झानरूपसे सर्वजगतमें व्याप्त हैं, श्रान्तरंग श्रीर बहिरंग सम्पत्तिवान हैं और इंगोंको एक समयमें जानते हैं; इत्यादि (६)। आप सर्वप्रकारसे समर्थ हैं. श्रतः प्रभु कहलाते हैं (७)। ऐश्वर्यवान् होनेसे ईश्वर कहलाते हैं (८)। इन्द्रादिकोंके भी ईश्वर हैं, अथवा अधी अर्थात बुद्धि-रहित मुर्ख मनुष्य, पशु-पत्ती आदिके भी सम्बोधन करनेवाले हैं, इसलिए अधीश्वर कहलाते हैं ( E ) । अधी अर्थात् कुबुद्धि या अल्पबुद्धिवाले हरि-हर-हिरण्यगर्भ आदिके स्वामी होनेसे अधीश कहलाते हैं (१०)। अधी अर्थात अविवेकी मिथ्यादृष्टि लोग आपके समवसरणादि बाह्य वैभवको देखकर ही आपको ईशान अर्थात महान स्वामी मानते हैं इसलिए आप अधीशान कहलाते हैं (११)। आपकी ईशिता अर्थात स्वामिपना सबसे अधिक हैं इससे अधीक्षिता कहलाते हैं (१२)। ऐश्वर्यवान होनेसे ईक्षिता कहलाते हैं (१३)। निमह

कहलाते हैं (२५)। अहिमन्द्रीके स्थामी होनेसे ईशान कहलाते हैं (२६)। ध्यानके हारा योगियोंके ह्वय-कमतको प्राप्त होते हैं, अतः इन कहलाते हैं (२७)। इन्दन जयाँत एप्तर एडवर्यको प्राप्त होनेसे इन्द्र कहलाते हैं (२८)। सर्व जीवीको अच्छी तरह पालेमेंसे अधिप कहलाते हैं। अयदा निजानक्कर एसका अधिक पान करनेसे अधिप कहलाते हैं (२६)। भू घातु सता, संगल, वृद्धि, सम्पत्ति, आदि अनेक अधीकी वाचक है। सगवानमें भी जिजात्का स्वाप्ति सामें सामें अधिप कहलाते हैं (२६)। भू घातु सता, संगल, वृद्धि, सम्पत्ति, आदि अनेक अधीकी वाचक है। सगवानमें भी जिजात्का स्वाप्ति सामें सामें अधिक संगत्ति होते हैं, अतः अधिमू बहु सम्पत्ति सामें अधिक संगत्ति होते हैं, अतः अधिमू बहु नाम भी साथेक है। अपव जिजात्के नायक और मोक्सार्गके नेता हैं, अतः अधिमू कहलाते हैं (२०)। महान ईश्वर होनेसे महेश्वर कहलाते

श्रीर अनुमहमें समर्थ होनेसे ईश कहलाते हैं (१४)। अधिक अर्थात समर्थ पति होनेसे अधिपति

अधिदेवो महादेवो देवश्विमुवनेरवर: । विश्वेहो विश्वजूरेहो विश्वेह विश्वेवरिधिराट् ।।१३।। स्रोकेवरो स्रोक्पतिस्रोंकनाथो जगत्पति: । त्रै स्रोक्पनाथो स्रोकेहो जगसायो जागस्पु: ।।१३।। पिता पर: परतरो जेता जिल्हादनिवर: । कर्ता ममुख्युअजिल्हु: प्रमविष्णु: स्वर्वममु: ।।११।।

भूभूमियंत्रः स तयोक्तः, ऋषिण्: त्रिमुन्नैकनायक हत्ययः । महतामिनद्रादीनामीर्य्यः स्तामी । ऋषवा महत्य पूजाया, इत्तरः । महांभ्रासायीद्यातः । ऋषवा महतात्मीश्यातः । ऋषवा महत्य यक्तर्य ईशान ः। महांभावांबीयाः, ऋषवा महतामीयाः, ऋषवा महत्य यागस्य ईर्य्यः । पत्मः प्रकृष्ट ईशिता ॥६२॥

( श्रांपकः शकादीनां देवः परमाराज्यः । महान इस्तादीनामानाज्यों देवः । दीव्यति कीश्वति परमानन्तर्यदे देवः परमाराज्य इत्यर्थः । त्रीव्य मुक्तानि कमाहतानि विमुक्तं, तस्य इंस्परः । विश्वत्य इंदाः स्वामी । विवृत्ये प्रातान्त्र माणिवाणां इंगः । विश्वत्य इंदाः स्वामी । विवृत्यः इंद्युः प्रमुः । श्रांपकं क्षयि- यर् ॥ । विश्वत्य क्षयः स्वामी । विवृत्यः इंद्युः प्रमुः । श्रांपकं क्षयि- यर् ॥ ॥ । क्षांपकं निक्वतानां प्रमुक्तकनानां मित्र्यः स्वामी । वेत्यं विवृत्यं विश्वत्यः विश्वतानां प्रमुक्तं निक्वतानां प्रमुक्तं निक्वतानां प्रमुक्तं नार्यः । कोश्वतानां यः । क्षयते नार्यः । क्षयते नार्यः । क्षयते नार्यः । व्यवतानां विश्वति क्षयत्यः । व्यवतानां । विश्वते स्वाप्यत्यः । परस्मात् विश्वतः व्यव्याः । क्षयते स्वापं प्रमुक्तं नार्यः । व्यव्याः । विश्वते स्वयं । अन्वतं नार्यः । व्यव्याः स्वयं । अन्वतं नार्यः । व्यव्याः स्वयं । अन्वतं नार्यः स्वयं । अन्वतं नार्यः । व्यव्याः स्वयं । अप्यतः नार्यः । व्यव्याः । व्यवः विवृत्यः । व्यव्याः । व्यव्यः । व्य

हैं (२१)। महापुरुषोंक भी ईशान अर्थात् रूनामी होनेसे महेशान कहलाते हैं (२२)। मह अर्थात् पूजाके ईश होनेसे अदेश कहलाते हैं (२३)। पर शब्द उत्कृषका और मा शब्द लक्सीका वाचक है। खाप उत्कृष्ट लक्सीके ईशिता बर्थात् स्वामी हैं, खतः परमेशिता कहलाते हैं।।२४॥

कार्य-हे जिनेन्द्र, जाप अधिदेवे हैं, महादेव हैं, देव हैं, त्रिभुवनेदयर हैं, विश्वेव हैं, विश्वे

स्याख्या—हे भगवन, आप परम आनन्दको भोगते हुए सबदा विजयशील रहते हैं. इस-लिए देव कहलाते हैं ( २५ )। स्वर्गवासी देवोंके आराध्य हैं, अतः अधिदेव कहलाते हैं (२६ )। इन्द्रादिकोंसे पूज्य हैं अतः महादेव कहलाते हैं (२७)। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताललोक इन तीन भवनोंके ईश्वर होनेसे आप त्रिभुवनेश्वर, विश्वेश, विश्वेश्वर, लोकेश्वर, लोकपति, लोकनाथ, जगत्पति, त्रैलोक्यनाथ, लोकेश, जगनाथ और जगप्रभू कहलाते हैं (२५-३६)। सर्व विश्वके भतों अर्थात प्राणियोंके ईश होनेसे विश्वभतेश कहलाते हैं (४०)। आपने राजाओंको श्वपने बशमें किया है और स्वयं अतिशय करके विराजमान हैं, इसलिए अधिराट कहलाते हैं (४१)। पालने वालेको पिता कहते हैं। आप जगज्जनोंकी दुर्गतिके दु:खोंसे रज्ञा करते हैं, अतः पिता कहलाते हैं (४२)। लोगोंको शिवपद पर स्थापित करते हैं, इसलिए पर कहलाते हैं (४३)। पर अर्थात । सिद्धोंसे भी पर हैं, प्रधान हैं, क्योंकि धर्मका उपदेश देनके कारण सिद्धोंसे पहले श्रापका ( अरहन्तोंका ) नाम लिया जाता है और श्रापको नमस्कार किया जाता है इसलिए परतर कहलाते हैं (४४)। कर्मशत्रुओं के जीतनेसे जेता कहलाते हैं (४५)। सदा विजयशील रहनेसे जिष्ण कहलाते हैं (४६)। आपका कोई ईश्वर नहीं है और न आपके अतिरिक्त संसारमें कोई इंग्यर है. इसलिए आप अनीश्वर कहलाते हैं (४७)। आप अपने लिए अनन्त झान, दर्शन, सुख और वीर्यके करनेवाले हैं, अतः कर्त्ता कहलाते हैं (४८)। इन्द्र, धरणन्द्र, नरेन्द्र आदिके भी प्रमुत्वको प्राप्त हैं, अतः प्रमुख्यु कहलाते हैं (४६)। कोटि-कोटि चन्द्र-सूर्यसे भी अधिक खोक्किक्किविक्विक्विक्वेता विक्वित्वरः । वाग्य्येता वाग्य्येक्षो अगव्यिक्युर्वेगञ्जयी ।।६६।। अप्रयोग्नीमयोर्नेता अूर्युवः स्वरवीकरः । वर्भनायक कार्याको यूतनायक यूतशृत ॥६०॥ गतिः पाता वृषो वर्यो संत्रकुष्कुमसक्षयाः । कोकान्यको दुरावर्षो सम्यवन्युर्तिरुसुकः ॥६८॥

( लोकं संवारं जितवान् । दिश्वं त्रेलोक्यं जितवान् । दिश्वं त्रेलोक्यं विजयते, निक्छेवकं क्योतीत्वं-ग्रीलाः । दिश्वति आत्मप्रदेशेषु दिश्वति, क्ल्भमावाति हलेषं करोतीति । दिश्वं आनावत्वावाय्कर्मसमूद्दः, ते ज्यति वृदं नगर्तात्वंवंशालः । क्यातां त्रवंदिन्याद्यद्योतां कव व्यवन्यतिक्यं नात्वः व्यवनित्वंवंशीलः । व्यवन्तित्वंवंशीलः । व्यवन्तित्वंवंशीलः । व्यवन्तित्वंवंशीलः । व्यवन्तित्वंवंशीलः व्यवित्वंवंशीलः । व्यवन्तित्वंवंशीलः । व्यवन्तित्वंवंशिलः । व्यवन्तित्वंवंशीलः । व्यवन्तित्वंवंशिलः । व्यवित्वंवंशिलः वित्वंवेशिलः । व्यवन्तित्वंवंशिलः । व्यवन्तित्वंवंशिलः । व्यवित्वंवेशिलः । व्यवित्वंवित्वंवेशिलः । व्यवित्वंवित्वंवेशिलः । व्यवित्वंवेशिलः । व्यवित्वंवेशिलः वित्ववेशिलः वित्ववेशिलः । व्यवित्वंवेशिलः वित्ववेशिलः । वित्ववेशिलः वित्ववेशिलः वित्ववेशिलः वित्ववेश

दीप्तिको भारण करनेसे आजिष्णु कहलाते हैं (५०)। अनन्त शक्तिशाली होनेपर भी अति सहनशील हैं, अतएष प्रभविष्णु हैं (५१)। पर की सहायसे निरपेत्त होकर स्वयं ही समयं हैं, अतः स्वयंश्यु कहलाते हैं (५२)।

क्षर्य — हे लोकेश्वर, आप लोकतिल हैं, विश्ववित हैं, विश्वविजेता हैं, विश्ववित्या हैं, जगाउनेता हैं, जगाउनेत हैं, जगाउनिय हैं, जगाउनी हैं, अमधी हैं, अमधी हैं, नेता हैं, अूर्ज भ-स्वराधीक्य हैं, अमेनावक हैं, ऋदीश हैं, भूतनाथ हैं, मुत्स्त् हैं, मिंत हैं, पाता हैं, हुण हैं, वर्ष हैं, मंत्रहत हैं, ह्रायलकाएं हैं, लोकाण्यक हैं, द्वारार्थ हैं, भज्यलयु हैं और निक्सूल हैं। १६६६मा।

ब्याख्या-लोक, विश्व और जगत यद्यपि एकार्थवाचक नाम हैं, तथापि निक्किकी अपेचा उनमें कुछ विशेषता है। जिसमें जीवादि पदार्थ अवलोकन किये जायें उसे लोक कहते हैं। जिसमें जीवादि पदार्थ प्रवेश करते हैं, रहते हैं, उसे लोक कहते हैं। जो गमन अर्थात परिवर्तन शील हो, उसे जगत कहते हैं। जित्, जेता, विजेता, जित्वर, जैत्र, जिच्छु और जयी ये सब शब्द निरुक्त्यर्थ की अपेसी सुद्रम अन्तर रखते हुए भी विजयशील या विजयिक अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । उपसर्ग झीर प्रत्ययोंकी विभिन्ततासे बननेवाले शन्त्रोंके अर्थमें कहा न कहा विभिन्तता है। जाती है इसी दृष्टिसे स्तुतिकारने भगवानकी स्तुति करते हुए उन्हें लोकजित, विश्वजित, विश्वविजेता, बिश्वजित्वर, जगञ्जेता, जगञ्जैत्र, जगज्जिष्ण और जगज्जयी नामोंसे पुकारा है। इन सभी नामोंका सामान्यतः 'लोकको जीतनैवाला' अर्थ होता है (५३-६०)। अब शब्दके यद्यपि प्रथम, प्रकार, ऊपर, आगे और श्रेष्ठ आदि अनेक अर्थ हैं, तथापि यहां उपर और श्रेष्ठ अर्थ विवक्षित है। जिनेन्द भगवान अपने भक्तोंको उपर लोकके अब भागपर स्थित शिवलोकमें ले जाते हैं. इसलिए अमणी कहलाते हैं। अथवा भव्य जीवोंको श्रेयस अर्थात परमकल्याणमें स्थित श्रेष्ठ सिद्धोंके पास ले जाते हैं, इसलिए भी अप्राणी कहलाते हैं (६१)। प्राम नाम गाँव और समृहका है। हे भगवन, संसाररूप वनमें अकेले भटकनेवाले जीवोंको आप सिद्धोंके गाँव या समदाय रूप सिद्धपुरीमें ले जाते हैं, इसलिए मामणी कहलाते हैं (६२)। अपने कर्तव्यसे विमुख और पथ-अष्ट लोगोंको आप उनके कर्त्तव्य या पथकी ओर ले जाते हैं, अतः नेता हैं (६३)। भूर , भूव और स्वर् ये तीनों वैदिक शब्द कमशः अधो, मध्य और ऊर्ध्व लोकके वाचक हैं। आप इन तीनों ही लोकोंके अधीरवर हैं, अतः भूर्मु वःस्वरधीरवर कहलाते हैं (६४)। अहिंसामय धर्मके प्रऐता होनेसे धर्मनायक कहलाते हैं (६५)। बुद्धि, तप, विक्रिया, श्रीषधि, रस, बल श्रीर श्रचीए नामक सात ऋदियोंके धारक साधुआंके आप ईश हैं, अतः ऋद्वीश हैं (६६)। भू अर्थात पृथिवी पर जो उत्पन्न हुए हैं उन्हें भूत कहते हैं; इस प्रकारका निरुक्त्यर्थ होनेसे उपलक्षणाको आश्रय कर जलादिके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाले सभी जीवोंको भूत कहते हैं। आप उनके स्वामी हैं, अत: धोरो ज्ञावितोऽज्ञय्यक्षिजाग्यरमेरवर । विचाली सर्वजोकेहो विभवो शुवनेषरः ॥६१॥ त्रिजाहुश्वस्तुनेक्किजान्संगजोरवः । धर्मणकायुषः सचीजातक्षं जोन्यमंगलः ॥००॥ बरहोऽप्रतिघोऽक्षेयो द्वरियानसर्थकर । महामागी तिरीयस्यो धर्मसाझाव्यनायकः ॥०१॥

॥ इति नाथशतम् ॥

स्रतीतानां उपलक्त्यात् व्यंतमानां भविष्यतं च प्रायिनां नाथः । भृतान् विभार्ते वालयतीति ॥६॥। यममं स्रान्तामं वा गतिः । तमेवा व्यर्भभव्यनसम्यो ना । यति रकति दुःलादिति । वस्ति वस्तिमंत्रनं वृषः । मियते वस्तेः, रक्तयाः । यस्त्रानेता मृत्तनक्त्य-भिकायविष्य वस्त्रयाः । मित्रं कुतं कृतन्ताः । पुत्रमाने तस्त्रयाः निकाति स्वयः । । लेकाता प्रवातास्यवः । मत्रविष्यतः । स्रया लोकाभव्यते लाकायित्रकः, गव्यतिर्गागक्तकावण्यन्वत् । स्रयता लोका भौषि मृत्यति । स्वयत्ति । स्वयत्ताचि सस्ति । वा लोकेष्यः प्रवात्यः अधिकति स्वयाधि सानवक्षवाति लोवनाति सस्ति । दुःग्वन महत्वा कृत्रविष्या । स्वति । सानविष्या स्वति । सानविष्या स्वति । सानविष्या

च्येन प्रति चियं डुक्सिगरयति प्रस्थतीति । ऋणवा चियं राति ददाति मकानामिति चीरः। तिहैं हमातेदांताभंत्यात् तद्यंतो चतुर्षी कथं न मति ? सन्तं, न्यंगे दिन्या रातुर्मिन्छा मति तत्र बतुर्षी मध्तेत । परंभर्यत् न स्थापे च डुक्सिन्छा चतुर्पी मध्तेत । परंभर्यत् न स्थापे च डुक्सिन्छा चतुर्पी मध्तेत । परंभर्यत् न स्थापे च डुक्सिन्छा मत्र प्रमोहो म्यतित वर्षते तेन भियान् पृष्ठी भन्नति, मन्यत्वति वर्षते तेन भियान् पृष्ठी भन्नति, मन्यत्वति वर्षते । वर्गायो हितः । क्यान्यो चार्वा हितः । वर्षते हितः । वर्षते हितः । वर्षते प्रमार्था चार्या चर्मता परम इंश्वरः

कर्यं — हं प्रमंत्रकं हथर, आप धीर हैं, जगद्वित हैं, अजरूप हैं, त्रिजगल्परमेश्वर हैं, विश्वासी हैं, सर्वतीकेश हैं, विश्व हैं, भुवनेश्वर हैं, त्रिजगद्वलाय हैं, तुक्क हैं, त्रिजगन्मंगतीत्व हैं, प्रमंत्रकाशुप हैं, स्थाजात हैं, त्रेनांक्पमंगत हैं, चयर हैं, अप्रतिय हैं, अक्षेय हैं, हडीयात हैं, अभवकर हैं, सहाभार हैं, तिरीक्ष्य हैं, और धर्म-सामाज्यके नायक हैं।।६८-अश

ब्याच्या — हे धर्मचकके ईश्वर, आप धीर हैं, क्योंकि अपने खेय या कर्तंत्रप्रके प्रति धी अर्थात् बुढ़िको प्रेरिन करते हैं, लगाते हैं। अथवा भक्तोंके लिए धियं राति अर्थात् बुढ़िको देते हैं, उन्हें सन्मागे सुफाते हैं और उसपर चलनेके लिए प्रेरिन करते हैं (७६)। जगत्का हित करनेके कारण आप जगदिन कहलाने हैं (८०)। बाह्ममं इन्द्र, नरेन्द्राविके डारा और अन्तरंगमें स्वामी । अपया त्रिकातां परा उत्कृष्टा मा लक्क्मीस्तरमा ईसरः । विश्वाले विवाले यस्य स तयोक्तः, तरस्वातीति मृत्यं स्वीतः । अपया विश्वति स्वत्यं त्राक्षित्वा के केलकानापेव्याऽठते तिव्रतीलेक्यीलाः, नाम्य-वाती शिमास्तात्क्रील्ये । धर्वस्य लोकस्य तेलोक्यरियतमाशियासस्य देशः मुद्दः । विवालो मयः वंत्राय स्वय । स्वयस्य । स्वयस्य विश्वयः । स्वित्यः । स्वयः । केलस्य त्राक्ष्माः । विद्याः । स्वयस्य विश्वयस्य विश्वयस्य । स्वयस्य । स्वय

पृथुं मृदुं हढं चैव भृशं च कृशमेव च । परिपूर्व हढं चैव वडेतान् रविधी स्मरेत् ॥

न मर्यक्रोऽरोहः । क्रयना ऋमनं निर्मयं कोतीति । महान् मागो राजदेवं यस्य । क्रयना महेन पूजवा क्रासमत्ताद् भञ्जते सेज्यते महामागः । निर्मतमीपम्यं यस्य स तथोक्तः । घर्म एव साम्राज्यं चक्र-वर्तिस्वं. तस्य नायक स्वामी ॥७१॥

#### इति नाथशतम् ।

काम, क्रोधादि शत्रश्रोंके द्वारा आप जीते नहीं जा सकते, अतः अजय्य हैं (=१)। तीनों जगत्क परमेश्वर हैं, अथवा तीनों लोकोमें जो परा मा अर्थात उत्कृष्ट लच्मी है, उसके ईश्वर (स्वामी) हैं, बतः त्रिजगत्परमेश्वर हैं (८२)। विश्वासको धारेण करते हैं, बतः विश्वासी हैं। ब्रथवा केवलकानकी अपेका आप विश्वभरमें आस अर्थात निवास करते हैं (=३)। सर्वलोकमें स्थित प्राणियोंके ईश होनेसे सर्वलोकेश कहलाते हैं (८४)। आपका मव अर्थात संसार विगत हो गया हैं, इसलिए विभव कहलाते हैं । अथवा कैवल्य प्राप्तिकी अपेक्षा विशिष्ट भव अर्थात जन्मको-जिसके पश्चात फिर मरण नहीं हैं -- लेनेसे भी विभव कहलाते हैं (८५)। बाप त्रैलोक्यरूप भुवनके ईरवर हैं (५६) । तीनों जगतके बस्लभ अर्थात अतिप्रिय होनेसे त्रिजगढ्डम हैं (५७) । तुङ्ग अर्थात उनत हैं. क्योंकि भक्तोंकी विशिष्ट फल देते हैं (८८)। त्रिजगतमें स्थित अन्य जीवोंके पंचकस्यागुकरूप मंगलका उदय अर्थात लाभ आपके निमित्तसे होता है, अतः आप त्रिजगन्मंगलोदय हैं (८६)। धर्म-चकरूप आयुध ( शस्त्र ) के धारण करनेसे धर्मचकायुध कहलाते हैं. क्योंकि आप धर्मरूप चक्रके द्वारा पापरूप शत्रक्षोंका नाश करते हैं (६०)। सदाः क्रथांत स्वर्गसे च्यत होकर तत्काल ही माता-के गर्भमें उत्पन्न होते हैं, बीचमें अन्यत्र जन्म नहीं लेते, इसलिए सद्योजात कहलाते हैं (६१)। त्रैलोख्यके मं अर्थात् पापको गलाते हैं, नष्ट करते हैं, जोर मंग अर्थात् सुखको लाते हैं, इसलिए त्रैलोक्यमंगल कहलाते हैं (६२)। वर अर्थात इच्छित स्वर्ग-मोचको देनेके कारण घरद कहलाते हैं (६३)। आपके प्रतिच अर्थात कोधका अभाव है, इसलिए आप अप्रतिच कहलाते हैं (६४)। किसी भी बाह्य या अन्तरंग शत्रुके शस्त्रसे छेदे नहीं जा सकते हैं, इसलिए अछेच कहलाते हैं (६५)। अतिशय हुद अर्थात बलशाली या स्थिर होनेसे हुडीयान कहलाते हैं (२६)। आप किसी भी प्राणीको भय नहीं करते. प्रत्यत निर्भय करते हैं. इसलिए अभयंकर कहलाते हैं। अथवा आप भयंकर अर्थात रौद्र या भयानक नहीं हैं, प्रत्युत ऋति सुन्दराकार हैं (६७)। महान आग्यशाली होनेसे महाआग कहलाते हैं. क्योंकि त्रिजगत आपकी सेवा-पूजा करता है (६८) । संसारमें कोई भी वस्तु आपकी उपमाके योग्य नहीं हैं, इसलिए बाप निरीपम्प कहलाते हैं (६६) । धर्मरूप सामाज्यके स्वामी होनेसे धर्मसामाज्यनायक कहलाते हैं (१००)।

# ं (६) श्रश्र योगिशतम्

योगी प्रव्यक्रिवेंद्रः साम्बारोह्यालयरः । सामयिक्वे सामायिक्वे तिःप्रमादोऽप्रतिक्रमः ॥०२॥ वसः प्रवातितसः स्वन्यस्वरप्रधासमः । प्रावावामच्याः सिद्धप्रव्यादारो विटीन्त्रयः ॥०३॥ धारवार्धावरो प्रमेष्यानीवः समाधिराद् । स्कृत्यमस्सोनाव युक्की करवानायकः ॥०४॥

मोगो प्यानसाम्त्री ब्रप्टांसानि विचन्ते यस्य स योगी । कानि तानि ? यमः निवस्तासन-प्राचानाम्म प्रत्याहार-धारधा-समाध्य इति । प्रव्यक्तः स्पृत्ये सुखकमलिकास्त्र्य्वितो निवेदः संवादग्रीर मोग वैदार्यं स्वयः तथांकः । साम्यस्य स्वानेस्वरीक्षे चटनं तत्यरः क्रान्यशृतिः । तर्ववेद्यानां सम्भावपर्यमाः समा-विक्तः, सम्बद्ध क्षाः साम्यस्य प्रमानेस्वरीक्षेत्रचेत्रमम्, सम्य एव सामानिकः । स्वामं शिष्टः इक्ष्यं । शामानिकः । स्वयः स्वयः

नियमो यमभ विहितौ हो था भोगोपभोगसंहारे । नियमः परिमितकाला यावजीवं यमो घियते ॥

( शुद्ध ) इ्रातिचयेनाम्यरसम्बुचीलितं इ्रास्तनं पद्मासनं येन स तथोक्त । किंचित्रूनकोरि-पूर्वपर्यन्तं भगवान् खलु पद्मासनेनोपविद्यो हि धर्नोपदेशं दराति, जयन्येन त्रिंशहर्यपर्यन्तमेकनायनेन पद्मा-स्तेन तिर्ह्यते । मध्ये नानाविषकालपर्यन्तं ज्ञातव्यम् । इत्यया सुन्दः इतिरायेन इरम्यस्ता भुक्ता या परमा

कर्ष-हे योगेश्वर, क्षाप योगी हैं, मञ्चक निर्वेद हैं, साम्यारोहणतत्पर हैं, सामायिकी हैं, सामायिक हैं, निप्तमाद हैं, कप्रतिकक्ष हैं, यस हैं, प्रधानित्वस हैं, स्वभ्यस्तपरसासन हैं, प्राधा-सामवाध हैं, सिद्धप्रत्याहार हैं, जितीन्त्रय हैं, धारणाधीयह हैं, धर्मप्र्याननिष्ठ हैं, समाधिराट् हैं, स्कुर-समस्रसीमाय है, पकी हैं और करणनायक हैं। 10 रू-४८ ॥

हैं (८)। परम ऋर्यात उत्कृष्ट आसनका आपने अच्छी तरह अभ्यास किया है. यही कारण है कि स्नाप माठ वर्ष और अन्तमहत्त्तेसे कम एक कोटि वर्ष-पर्यन्त एक पद्मासनसे बैठे हए ही अध्यजीवाँकी धर्मोपदेश देते रहते हैं, इसलिए आप स्वभ्यस्तपरमासन कहलाते हैं। अथवा निरुक्तिके बलसे यह भी अर्थ निकलता है कि अच्छी तरह भोगी गई पर अर्थात् श्रेष्ठ मा-लक्ष्मी का भी आप आसन अर्थात निराकरण करते हैं, दीचा-कालमें उसे छोड़ देते हैं (१०)। पूरक, रेचक, कुम्भकादिलक्षण वायप्रचार-निरोधस्वरूप प्राणायाममें ऋाप चण अर्थात प्रवीण हैं. इसलिए प्राणायामचण हैं (११)। पंचेदियों के विषयोंसे मनको खींचकर ललाटपटपर 'श्रहें' इस बीजाचर के ऊपर उसे स्थिर करने को प्रत्याहार कहत हैं। आपको यह प्रत्याहारनामक योगका पांचवां अंग भी सिद्ध हो चुका है, अतः सिद्ध प्रत्याहार कहलात हैं (१२) । आपने पांचों इन्द्रियोंको जीत लिया है, अर्थात आप विषयसुखसे परा-न्मख हैं ऋोर बात्मस्खमें कवलीन हैं. अतः जितेन्द्रिय हैं (१३)। पार्थिवी, आप्नेयी, मारुती, बारुणी और तात्विकी इन पांचों धारणाओंके, अथवा उनके धारक योगियोंके आप स्वामी हैं, अतः योगके क्रुटे ऋंग धारणा पर विजय प्राप्त करनेके कारण आप धारणाधीश्वर कहलाते हैं। अथवा जीवोंको संसारसे उठाकर मोचमें स्थापित करनेकी बुद्धिको धारणाधी कहते हैं, ऐसी बुद्धि और उसके धारकोंके आप ईश्वर हैं, इसलिए भी धारणाधीश्वर कहलाते हैं (१४)। आपने चतुर्विध धर्मध्यान की भली भांति सिद्ध किया है, अतः धर्मध्याननिष्ठ कहलाते हैं (१५)। आत्मस्वरूपमें जल-भरे घड़ेके समान निकात होकर अवस्थित होनेको समाधि कहते हैं । बाप इसप्रकार योगके अष्टम अंगरूप समाधिमें भली भांतिसे विराजमान हैं, अतः समाधिराट कहलाते हैं (१६)। सबै जीव शुद्ध बुद्धस्वरूप एक समान स्वभाववाले हैं, इस प्रकारके परिणामको समरसी भाव कहते हैं। आपके सर्वाङ्गमें यह स्फरायमान है, अतः आप स्फरत्समश्सीभाव कहलाते हैं। अथवा आत्मामें सम-रस हो करके एक लोली-भावसे स्थिर होनेको भी समरसीभाव कहते हैं। आपमें यह समरसीभाव पूर्णरूपसे स्करित है (१७)। आप सर्व संकल्प-विकल्पोंसे रहित एक हैं अर्थात पर-बृद्धिसे रहित हैं. इसलिए एकी कहलाते हैं। अथवा आपके मतमें सर्व जीव एक समान शक्तिके धारक हैं (१८)। करण अर्थात् पांचों इन्द्रिय और मनको वशमें करनेके कारण आप आप उनके स्वामी हैं अतः करणनायक कहताते हैं। अथवा करण नाम अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामोंका भी है. माप इनके प्रवर्त्तक हैं: इसलिए भी करणनायक कहलाते हैं (१६)।

निर्मण्यनायो योगोन्त्रः व्यप्तिः सापुर्वतिस्मृतिः । महर्षिः सापुर्वतियो वितनायो सुनीन्त्रः ॥०१॥ महस्मृतिनेहामोनी महाज्यानी नहान्त्रती । महत्त्रती महाशांत्री महाशान्त्री नहार्त्तः ॥०१॥ निर्देशी निर्मेनस्वान्तो धर्माप्यको वृद्याप्यत्रः । बह्ययोगिः स्वर्यदुद्धो बह्यग्रे गहरत्त्वयित् ॥७॥॥

निर्मन्यानां चर्चिषद्भीनां नायः। योगिनां प्यानिनामिन्द्रः स्वानी। 'शिषी श्रृणी गली' श्रृणीत पर्वेत विक्रमंदि स्वानि योगिनां प्रानिनामिन्द्रः स्वानी। 'शिषी श्रृणी गली' श्रृणीत पर्वेत विक्रमंद्रित स्वान्य स्वित्त विक्रमंद्रित स्वान्य स्वित्त क्ष्मयं स्वित्त विक्रमंद्रित स्वान्य स्वित्त क्ष्मयं स्वित्त क्ष्मयं स्वान्य स्वान्य स्वान्य विक्रमंद्रित स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य द्वान्य स्वान्य स्वत्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वा

कार्य-कांशरवर, ज्ञाप निर्मन्धनाथ है, योगीन्द्र हैं, ऋषि हैं, साधु हैं, यति हैं, धुनि है, महर्षि हैं, साधुधीरेय हैं, वित्ताथ हैं, सुनीवश हैं, महामानी हैं, महाभानी हैं, महाभानी हैं, महा-कती हैं, महाचम हैं, महाचील हैं, महाचानत हैं, महादम हैं, निलेप हैं, निश्मेमस्वानत हैं, धर्मा-ध्या हैं, ह्याभज हैं, महायोगि हैं, स्वर्यपुद्ध हैं, महाह हैं, ज्ञार महातत्व्यतित हैं।।४५-५०।।

ज्याच्या — हे निर्मन्थेश, निर्मय अर्थात अन्तरंग-बहिरंग परिप्रहसे रहित ऐसे ऋषि, यति, सनि और अनुसार इन चार प्रकारके, अथवा पुलाक, बकुश, बुझील, निर्फन्य और स्नातक इन पांच प्रकारके निर्धन्योंके आप नाथ हैं. इसलिए निर्धन्यनाथ कहलात हैं (२०)। योगको धारण करनेवाले ऐसे ध्यानी पुरुषको योगी कहते हैं, उनमें आप इन्द्रके समान प्रभावशाली हैं, अतः योगीन्द्र कहलाते हैं (२१)। बुद्धि, विकिया, औषधि ऋदि सर्व ऋदियोंको प्राप्त करनेसे आप ऋषि कहलाते हैं। अथवा सर्व क्रोशराशियोंका आपने रेषण अर्थात निरोधरूप संवरण कर दिया है, इसलिए भी आप ऋषि कहलाते हैं (२२)। रजनवको सिद्ध करनेके कारण साधु है (२३)। पूर्ण रजनव धर्ममें अथवा भोच प्राप्तिमें सदा यत्नशील हैं. अतः यति हैं। अथवा घातिकर्मरूप पापोंका नाज कर चकने पर भी अधाति-कर्मरूप अवशिष्ट पापोंके नाक करनेके लिए भी सतत प्रयन करते हैं इसलिए भी यति कहलाते हैं (२४)। मन धात जाननेके अर्थमें प्रयक्त होती है। आप प्रत्यक्ष **अ**ानसे चराचर जगतुको जानते हैं, इसलिए सूनि कहलाते हैं (२५)। ऋद्धि-सम्पन्न ऋषियोंमें आप महान् हैं, अतः महर्षि कहलाते हैं (२६)। रस्त्रयकी साधना करनेवालेको साध कहते हैं त्राप उनमें धीरेय अर्थात् अमेसर हैं, अतः साधुधीरेय कहलाते हैं (२७)। कषायोंके नाश करनेमें उद्यत साधुआंको यति कहते हैं । आप उनके नाथ हैं, अतः यतिनाथ कहलाते हैं (२८)। आप मुनियोंके केवर हैं, अतः मुनीदवर हैं (२६)। मुनियोंमें महान हैं, अतः महामृनि कहलाते हैं। (३०)। मौन धारण करनेवालोंमें महान् होनेसे आप महामौनी कहलाते हैं। भगवान आदिनाथने एक हजार वर्षपर्यन्त मौन धारण किया था (३१)। ग्राक्रध्यान नामक महाध्यानके ध्याता होनेसे महाभ्यानी कहलाते हैं (३२)। महान ब्रतोंके घारण करनेसे महाव्रती हैं। अथवा इन्द्रादिकोंसे पुज्य महान वृती हैं, इसलिए भी महावृती कहलाते हैं (३३)। दूसरोंमें नहीं पाई जानेवाली ऐसी महासमाके धारका करनेके कारण महासम कहलाते हैं (३४)। जील अर्थात ब्रह्मचर्यके महान १८००० अठारह हजार भेदोंके धारण करनेसे महाशील कहलाते हैं (३५)। राग-द्रेष-स्तप कवाय पुतास्मा स्नातको दान्तो भदन्तो बीतमस्सरः । चर्महृकायुवोऽकोम्बः प्रश्तास्माऽकृतोत्सवः ॥०८॥ मंत्रमृत्तिः स्वसीन्यास्मा स्वतंत्रो महासंभवः । सुप्रसको गुवाम्मोविः पुण्वापुण्यनिरोधकः ॥०१॥

रागद्वेषरहितः । महान् दमस्तपःक्षेशसहित्युता सस्य व तयोकः। ॥०६॥ निर्गतो निर्नशे लेपः पापं कर्ममल-कलंको यस्य । निर्मानं तन्वे आनितरहितः स्वान्तं मनो यस्य व तयोकः। वैद्यय-विक्रमसहिततः वम्बन्धनः इत्यादंः। परं नारित्रे क्रमण्यादः अधिकृतः अधिकृतः अधिकृतः निर्माणवादः, निर्मुक्ते न कमण्यि धर्मविश्वसर्वः कर्षे द्वाति । दया प्रका प्रतान स्वयः प्रकार दयाया अध्यनि मार्गे नवस्य निर्माणनां मन्तिति । अध्यन दयाया अध्यनि मार्गे नवस्य निर्माणनां मन्तिति । अध्यन दया प्रकार क्ष्मिणनां मन्तिति । अध्यन दया प्रकार स्वयः स्वर्मिणनां मन्तिति । अध्यन दया अध्यन्तः । अध्यन्तितः निर्माणनां निर्माणनां नारित्रस्य वारित्रस्य वार्षे स्वर्णनां स्वर्यः स्वर्यस्वर्णनां स्वर्णनां स्वर्णनां स्वर्यस्वर्णनां स्वर्णन

पूतः पवित्रः कर्रममलकलंकरहितः ज्ञातमा स्वमावी यस्य । स्वातः कर्ममलकलंकरहितः ह्रस्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरहितन्त्वात । पतः प्रजालितः क ज्ञातमा यस्य स तथोक्तः । उक्तं च—

पलाकः सर्वशास्त्रका बकरो। मध्यवोधकः । कशीले स्तोकवारित्रं निर्मेन्थो प्रन्थाहारकः ।

श्रीर संकल्प-विकल्पसे रहित होनेके कारण महाशान्त कहलाते हैं । अथवा कर्ममल-कलंकसे रहित हैं, इसलिए भी महाशान्त कहलाते हैं। अथवा 'श नाम सुखका और अन्त नाम धर्मका है। आत्मस्वभावको धर्म कहते हैं। आपका आत्मस्वभाव महान सुलस्वरूप है, इसलिए भी महा-शान्त कहलाते हैं। अथवा आपने परिप्रहकी कृष्णारूप महा आशाका अन्त कर दिया है, इस प्रकारकी निरुक्तिके अनुसार भी आप महाशान्त सिद्ध होते हैं (३६)। कपायोंके दमन और कप्रोंके सहन करनेको दम कहते हैं। आपने गर्चड परीयर और घोर उपस्गाँको भी बड़ी शान्तिके साथ सहन ।केया है, अतः महादमके नामसे पकारे जाते हैं । अथवा 'द' शब्द दान, पालन, दया आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आप जैलोक्यके प्राशियोंको अभय दान देकर उनका पालन करते हैं, इसलिए भी आप महादम अर्थात महान दाता हैं (३७)। कर्ममलकलंक रूप लेपसे आप रहित हैं, अतः निलेंप हैं (३८)। आपको स्वान्त अर्थात चित्त संशय, विपर्यय और अन्यवसायरूप अमसे रहित हैं, अतः निर्श्नमस्यान्त हैं (३६)। रस्त्रयरूप धर्मका अधिकारपूर्वक प्रचार करते हैं. इसलिए धर्माध्यज्ञ कहलाते हैं। अथवा धर्म-प्रचार और संरज्ञ्यारूप आधि व्यर्थात् मानसिक चिन्तवनमें जापका अन्न अर्थात् आत्मा निरत है, इसलिए भी आप धर्माध्यन्न कहाते हैं (४०)। दयारूप ध्वजांके धारण करनेसे दयाध्वज कहलाते हैं। अथवा दयाके अध्व अर्थात् मार्गमें जो चलते हैं ऐसे योगियोंको द्याध्व कहते हैं, उनके हृदयमें आप जन्म लेते हैं, अर्थात् उन्हें ही प्रत्यच्च होते हैं, अन्यको आपका साम्रात्कार नहीं होता, इसलिए भी आप द्याध्वज कहलाते हैं (४१)। ब्रह्मशब्द आत्मा, ज्ञान, मोच, और चारित्रका वाचक है। आप इस सबकी योनि अर्थात् उत्पत्तिके आधार हैं, इसलिए साधुजन आपको ब्रह्मयोनि कहते हैं (४२)। बिना किसी गुरुके स्वयं ही बोधको प्राप्त हुए हैं, इसलिए स्वयंबुद्ध हैं (४३)। ब्रह्म श्रार्थात् ज्ञान, तप, चारित्र और आत्माको जानते हैं इसलिए ब्रह्मक हैं (४४)। ब्रह्मके तत्व अर्थात स्वरूप, रहस्य, हृदय या मर्मको जानते हैं, इसलिए ब्रह्मतत्वित् कहलाते हैं (४५)।

अर्थ-हे पतित-पावन, आप पुताला हैं, स्तातक हैं, दान्त हैं, अदन्त हैं, बीतमत्सर हैं, धर्म-इचायुप हैं, अचोध्य हैं, प्रपुताला हैं, अमुतोद्दम्य हैं, मंत्रभूति हैं, स्वसीम्याला हैं, स्वतंत्र हैं, महस्तम्य हैं, सुप्रसम्र हैं, गुणास्भोधि हैं और युण्यापुष्यत्तिरोचक हैं।।धद-ध्रशः।

क्याच्या—पूत अर्थात् कर्ममतकलंकसे रहित पवित्र आपका आत्मा है, अतः आप पूतात्मा हैं (४६)। स्तात अर्थात् द्रव्य, भाव और नोकर्मरूप लेपसे रहित हो जानेके कारण प्रका- स्मात के केवल झानी श्रेण सर्चे तथोधनाः । दान्तः तथः क्लेग्रखः । ध्रमवा दो दानं क्रमयदानं ध्रन्तः स्वमावो तथ्य स दान्तः । महन्त प्रत्नक्रमपर्धन्तप्रभीत्राहोनां पूण्यप्यंत्वाव्यवहन्तः । बीतो विनष्ठो सम्बद्धः परेषां ब्रुप्तक्रमंद्रयो स्पर्ध (स तथोकः) ध्रवेषी । धर्म पत्र वृद्धः स्वर्ग-मोद्दफ्तवायकत्वत्, स प्रवाद्धं प्रस्तं कर्ममुक्तिनात् । वर्षन्त्वः अधुवं यस्य तव्यवेषः । न्वतंत्राविद्धं चारिजाधानित्रं स्वरमः । क्रमवा क्रम्येण व्रवत्तात् कर्मेण प्रतः पवित्र आत्रात् स्वरमः । अप्रतः प्रवृत्तात् प्रक्रितः । वर्षन्तः वर्षेत्रे अप्रते अध्योधाः । अप्रतः प्रवृत्तात् प्रत्या स्वरमं । वरस्य तालक्षाः अप्रतः चर्ष्वयं त्रायः अवतिद्वं क्षाताः स्वरमात्रे । अप्रतः प्रवृत्ताता विद्यन्तस्य । वरस्य तालक्षाः अप्रतः चर्ष्वयं त्रायः अवतिद्वं क्षाताः स्वरमात्रे स्वर वर्षाताः विद्यन्तस्य । व्यव्यव्यविद्यः ।।अद्या । मृतं स्वराद्यये मृतं सर्च्यं पत्र अप्रतं नीचः, तस्य उद्भवं उत्तिव्यविद्यानां दरमाद्वावस्यविद्यः ।।अद्या । मृतं स्वराद्यये मृतं । त्र प्रवृत्तिः वर्षात्रः । । वर्षात्रः । निर्मा प्रतः । वर्षात्रः । वर्षात्रः । निर्मा वर्षात्रः । वर्षात्रः । वर्षात्रः । निर्मा वर्षात्रः । वर्षात्रः भव्या । वर्षात्रः । वर्षात्रः वर्षात्रः । वर्षात्रः भव्या । युष्ट् क्रात्रियं निर्मा अप्रतः । स्वर्णः भीवर्ष्यः वर्षात्रः । वर्षात्रः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्यः ।

लित है 'क' अर्थात आत्मा जिनकी: एसे आप हैं, अतः स्नातक कहलाते हैं ( ४७ )। तपश्चरणके महाक्राको सहन करते हैं, अतः दान्त कहलाते हैं। अथवा द अर्थात अभयदान देना ही आपका बान्त अर्थात स्वभाव है ( ४८ )। आपकी आहेन्त्य-अवस्था इन्द्र, चन्द्र, नरेन्द्र, धरएन्द्र मुनीन्द्र आदिकांके द्वारा पूज्य है, अतः आप भदन्त कहलाते हैं (४६)। आप मत्सरभावसे सर्वथा रहित हैं. श्वतः वीतमत्सर हैं ( ५० )। आपका धर्मरूपी वृक्ष अन्यजीवोके स्वर्ग-मांचरूपी फल प्रदान करता है और वह धर्मवृत्त ही अपका आयुध है, कर्मकर शत्रुओको सारनेके लिए शस्त्रका कार्य करता है, अतः आप धर्मश्रुणायुध कहलाते हैं ( ५१ )। आप किसी भी बाहिरी या भीतरी शत्रुसे चोभित नहीं किये जा सकते है इसलिए अज्ञोध्य कहलाते हैं। अथवा अज्ञ अर्थात् केवलज्ञानसे आपका श्चातमा परिपूर्ण हैं इसलिए अक्रोभ्य कहें जाते हैं (५२)। आपका आतमा प्रकर्णरूपसे पित्र हैं. इसलिए आप प्रपुतात्मा हैं अथवा जो भन्यजीवोंको प्रकर्षरूपसे पवित्र करते हैं, ऐसे सिद्धोंको 'प्रपू कहते हैं उनकी 'ता' अर्थात् अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे आपका आत्मा उपलक्षित है, अतः आप प्रपतात्मा कहलाते हैं (५३)। जहां पर मरण नहीं है, ऐसे मोचधामको असृत कहते हैं, उसका बद्भव अर्थात् अत्पत्ति भव्यजीयोको आपके निमित्तसे होती है अतः आपको अस्तीद्भव बहते हैं। अथवा सृत नाम मरएका है और उद्भव नाम उत्पत्ति अर्थात् जन्मका है। आपके अब जन्म और मरण दोनोंका ही अभाव है अतः अमृतोद्भव नाम भी आपका सार्थक है (५४)। 'आमो अरहताएं' इन सात अचरोंको मन्त्र कहते हैं, यही आपकी मूर्ति है दूसरी दोई मूर्त्ति नहीं है अतः आप मंत्रमर्त्ति वहे जाते हैं अथवा मन्त्रनाम स्तुतिका है। स्तुतिकारोंको ही आपकी अलच्य मितका साद्वात्कार होता है, इसलिए भी आप मंत्रमित कहलाते हैं। अथवा आधारा वेदके चालीस अध्यायोंको मंत्र कहते हैं। किन्तु वे मंत्र पशुयक्रादि उपदेश देनेसे पापरूप हैं, निर्द-बताके प्ररूपक हैं: अतः उन्हें हिंसा-विधायक होनेसे मूर्तिरूप अर्थात् कठिन या कठोर आपने बत-लाया है (५५) । परोपदेशके विना स्वयमेव ही आपका आत्मा अत्यन्ते सौम्य है, दयालु-स्वभाव है. द्धतः आप स्वसौन्यात्मा हैं (५६)। तन्त्र शब्द करण, शास्त्र, परिच्छद, औषधि, छुदुम्ब, प्रधान, सिद्धान्त श्रादि अनेक अथाँका धावक है। आपका आत्मा ही उन सब अथाँमें ज्याप्त है, अर्थात श्राप ही शास्त्रस्वरूप हैं, श्रीवधिरूप हैं, इत्यादि । श्रतएव श्राप स्वतंत्र हैं (५७)। त्रक्षशब्द श्चात्या. ज्ञान. चारित्र आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आपसे ज्ञान, चारित्र, भोच्च अदिकी संभव कार्यात उत्पत्ति हुई है, अतएव काप ब्रह्मसंभय कहलाते हैं (५८)। आप सदा अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं और अकॉको स्वर्ग-मोचके दाता हैं, अतएव सुप्रसन्न कहलाते हैं ( u. )। अनन्त ज्ञान, वर्शन,

खुर्सकृषः खुगुरात्मा सिङ्गाला निरुपन्तकः । सहोवकों सहोवावो जगवेकपिवासहः ॥००॥ सहाकारविवको गुण्यो सहाक्षेत्रांकुरा, सुचि । वरिजय सहायोगः सहायोगः सहाकोराः सहार्थेतः सन्तः।

श्चनत्तकेवतञ्चन-श्चनन्ददर्शन-श्चनत्वविये-श्चनत्त्ततीक्य-सम्बन्धन-श्चतित्व-यस्तुत्व-प्रमाण्यत्व - प्रमेयत्व-चैतन्या-दीनां श्चनत्तगुणानां श्रम्भोषिः स्पुद्धः । पुण्यापुण्ययोर्नियेषको निषेषकारकः ॥७६॥

सुन् अतिवर्यन संद्र्णांति स्त, अतिवर्यवद्विराष्ट्रधंतर्शक दृत्यमं । सुन्तु अतिवर्यन गृतः आसंव विशेषायामगणः आसा टंकोल्लीयंशयंकेकस्थानः आस्ता वीची सरः । विद्धी इत्तमातिमायातः आसा वीचो यस्य । निर्मतो निर्मदं मृताद्वस्तृतितः स्वतृत्वकां करितः उपकाः उपकां यस्य स्वाचेकः त्योदिन्पित्तः गद्दित्दः । महान् सर्वकमिनाीस्त्वस्यः अनन्तनेवत्त्रणागित्वस्य उदकः उत्तरक्षं सर्व । महान् सम्पन्दर्गः आन-चारित्रत्योलस्य उपायो मोस्त्रस्य सर्व स तयोकः । कातामग्रोमप्योण्लीक-रिवतम्यलोक्तामाक्षेऽदित्याः रितामदः क्ष्णक्वाको दित्वस्यक्तात् ॥ । । । करवायां तर्ववीवस्यायां निष्ठकः कार्यकः । महान् सार्वान्तिकार्यकार्यकार्यकः सर्वदेव मरस्तिनेवस्त इत्यमंः । ग्रुपो पुर्योकोन्ते स्वतः ग्रातिकस्यतंत्रस्य निष्ठकः शाधुवां । महान् तराः वंतमर्योगद्वतनादित्वस्यो योऽती क्रेषाः इन्द्रं स प्रबोद्धगः ग्रातिकस्यतंत्रस्य निष्ठकः शाधुवां । महान् तराः वंतमर्योगद्वतनादित्वस्यो योऽती क्रेषाः इन्द्रं स प्रबोद्धगः ग्रातिकस्यतंत्रस्य निष्ठकः शाधुवां । महान् तराः वंतमर्योगद्वतनादित्वस्यां योऽती क्रेषाः इन्द्रं स प्रबोद्धगः ग्रातिकस्यतंत्रस्य । स्त्राति । सदा वर्वकार्यं योगो आर्थतात्मल्यवाप्ततन्त्रस्य स्वर्याः सर्वा । स्वरा सर्वाः स्वरा । । स्वरा वर्वकार्यं स्वरा । स्वरा वर्वकार्यं स्वरा । स्वरा वर्वकार्यं वर्वति । स्वर वर्वकार्यं योगो आर्थतात्मल्यवापतान्त्रस्य स्वरा । स्वरा वर्वकार्यं वृत्यः । स्वरा वर्वकार्यं वृत्यः । स्वरा ।

सुख, बीर्यादि गुर्खोके ब्रम्मोधि बर्यात् ससुद्र हैं, अतः गुरुक्मोधि कहलाते हैं (६०)। पुण्यस्प ह्यस्कर्म और अपुण्यस्प पापकर्मोका आपने निरोध कर पूर्व संवरको प्राप्त किया है, अतएव आप पुण्यापुण्यनिरोधक कहलाते हैं (६१)।

अर्थ-हे करुणासागर, आग युसंबृत्त हैं, सुगुप्तातमा हैं, सिद्धातमा हैं, निरूपप्तव हैं, महो दर्क हैं, महोपाय हैं, जगदेकपितामह हैं, महाकारिणक हैं, गुण्य हैं, महाक्तेशकुश हैं, शुक्षि हैं, अर्रिजय हैं, सदायोग हैं, सदाओग हैं, और सदाभृति हैं।।⊏०-रश।

ब्याच्या - आपका आत्मा पूर्णरूपसे संबर को प्राप्त हो जुका है अतः आप सुसंबृत्त हैं (६२)। आपका आतमा सुराप्त अर्थात सर्व प्रकारसे सुरक्षित है, किसी भी प्रकारके आस्त्रवके गन्य नहीं हैं, बतः त्राप सगुप्तात्मा हैं (६३)। ब्रापको बात्मा सिद्ध हो गया है, ब्रथवा ब्रापका बात्मा सर्व कमासे रहित सिद्धस्वरूप है, अतः आप सिद्धात्मा हैं (६४)। उपप्तव अर्थात उत्पात, उपसर्ग उपद्रव आदिसे आप सर्वथा रहित हैं. अतः निरुप्प्लव कहलाते हैं । अथवा भूख, प्यास, शोक,मोहन, जन्म, और मृत्यु इन छह ऊर्मियोंको भी उपप्तव कहते हैं । आप उनसे रहित ग्रुद्ध शिवस्वरूप हैं (६५)। सर्व कर्म-विश्रमोज्ञलक्षण और अनन्त केवलक्कानादि स्वरूप महान् उदर्क अर्थात उत्तरफल को प्राप्त हैं, अतः महोदर्क कहलाते हैं (६६)। सम्यादर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप मोचके महान् उपाय के प्राप्त कर लेनेसे आप महीपाय बहलाते हैं (६७)। सर्व जगतके एकमात्र पितामह अर्थात परम हितैषी हैं, अतः जगदेकपितामह हैं (६८)। महान दयाल स्वभाव दोनेसे महाकारुणिक कहलाते हैं (६६)। चौरासी लाख उत्तर गुणोंसे युक्त हैं, खतः गुण्य कहलाते हैं (७०)। महान् क्लेशरूप गर्जो को जीतनेके लिए श्रंकुशके समान हैं, अतः महाक्लेशांकुश हैं (७१)। आप जन्मकालसे ही मल-मुख से रहित हैं, अन्तरंग-बहिरंग सर्व प्रकारके पापोंसे निलिय्त हैं, परम ब्रह्मचर्यसे युक्त हैं और निज शुद्ध-अुद्धैकस्वभावरूप परम पवित्र तीर्थमें निर्मेल भावनारूप जलसे आपका अन्तःकरण अति पवित्र है, अतः आप ग्रुचि कहलाते हैं (७२)। महान मोहरूप अरिको जीतनेके कारण आप अरिजय कहलाते हैं (७३)। सदा ही शुक्लध्यानरूप योगसे यक्त हैं, अतः सदायोग कहलाते हैं (७४)।

# एरमीदासिताऽनाहवान् सत्याहीः शान्तनायकः । अपूर्ववैद्यो योगक्षो धर्मसूर्णिरधर्मधक् ॥=२॥

सर्वदा निज छुद्व-सुदैकस्वभाषी परमानन्दासृत-स्तास्वादनरूप भोगको प्राप्त हैं, अतः सदाभोग कहलाते हैं (अ) सदाही घृति अर्थान् परम धैर्यरूप सन्तोषको धारण करते हैं, अतः महाघृति कतलाते हैं (अ६)।

अर्थ-हें निरीद, आप परमीदासिता हैं, अनास्थान हैं, सत्याशीः हैं, शान्तनायक हैं, अपूर्व-वैद्य हैं, योगक्ष हैं, धर्ममूर्त्त हैं और अधर्मधक् हैं, ॥स्र॥

क्याक्या — आप शत्र और मित्रमें परम उदासीनरूपसे अवस्थित रहते हैं, अतः परमौदासिता कहलाते हैं (७७) । आप अर्शन अर्थात कवलाहारसे रहित हैं अतः अनाश्वान कहलाते हैं । अथवा आप शारवन कल्यायके मार्गमें ऋारूढ हैं और समस्त शत्रुओंके विश्वासपात्र हैं, इसलिए भी अनाश्वान कहलाते हैं (७८)। आपका अभवदानरूप आशीर्वाद सदा सत्य और सफ व ही होता है अतः आप सन्याशीः कहलाते हैं (ve)। जिनके राग, द्वेष, मोहादि शान्त हो गये हैं, ऐसे साधआें के आप नायक हैं, अथवा सञ्चोंको परम शान्तिरूप मोजनगरको प्राप्त करते हैं अत: शान्तनायक कहलाते हैं अथवा श अर्थात् सुखका अन्त करनेवाले संसारका आय अर्थात् आगमन आपके नहीं हैं, पुनरागमनसे ऋाप रहित हो चुके हैं, इसलिए भी ऋाप शान्तनायक कहलाते हैं (८०)। आप जैसा वैच क्राज तक न किसीने देखा है और न सुना है, खतः खाप अपूर्ववैद्य हैं। अर्थान् आपका नाम लेने मात्रसे ही रोगियोंके बड़े-बड़े रोग दूर हा जाते हैं, कोढ़ियोंके कुछ-गलित शरीर भी सवर्ण सदृश चमकने लगते हैं और जिन जन्म. जरा मरणादि व्याधियोंका अन्य किसी वैद्यने इलाज नहीं कर पाया है, उन्हें आपने सर्वथा सर्वदा के लिए दूर कर दिया है, अतः आपको योगिजन अपूर्ववैद्य कहते हैं (पर)। धर्म और शुक्लध्यानरूप योगके आप ज्ञाता हैं, अथवा कर्माश्रवके कारण्यत मन, वचन, कार्यरूप शुभाशुभ योगके आप जानने वाले हैं, आप ही बाह्य और आध्यन्तर परिमहसे रहित हैं और मोचमार्गमें प्रवृत्त हैं इसलिए योगक कहलाते हैं (८२)। अहिंसालचण या रजनपस्त्ररूप धर्मकी स्नाप साज्ञात मृत्ति हैं। अथवा धर्मशब्द न्याय, आचार, कर्त्तन्य, उपमा, स्वभाव, दान श्रादि अनेक अर्थोंका भी बाचक है। आप न्याय, कर्तव्य, आदिके मूर्तमान् रूप हैं, इसलिए भी धर्ममूर्ति कहलाते हैं (न्व)। अधर्म अर्थात् हिंसादिलक्षण पापके दहने करनेवाले हैं, इसलिए अधर्मधक बहलाते हैं (८४)।

मक्का द् महामक्कपरिः कृतकृत्यः कृतकर्तः । गुकाकरो गुकोण्योदी निर्मित्रेषे निरामयः ॥८६॥ स्रिः सुनयतत्त्वको महामैन्नीमयः रामी । मक्कीयवन्यो विद्वेन्द्वः परमर्थिरनन्ताः ॥८५॥ वृति योगियासम् ।

ब्रह्मणी शानस्य कृतस्य मोद्यस्य च ईट् स्वामी । ब्रह्मणा मतिश्वानादीनां चतुर्णां उपिर वर्षमानं पंचमं केवलशानं महाब्रह्मोच्यंत, तस्य पतिः स्वामी । इतं कृतं ब्रात्मकारं येन व तयोकः । कृती विदितः कृतुर्वेशः साकादिमियंस्य स तयोकः । गुल्यानं केवलशानादीनां चा चतुर्यातिल्लाचाण्यां क्षाक्य उत्पत्तिस्यानं गुल्याकरः । गुल्यान् क्रोणारीन् उच्छेद्रस्तित्यंत्रीलः । ब्रद्युणोच्छेते इति पाठ ब्रगुल्यान् दोषानं क्षित्रमे इति । चन्तुषोः मेपोन्पारितः, दिव्यच्चित्रियां । लोचनारम्दर्याति इति वाकन् । निर्माते निर्माः क्षाक्यो युद्धं यस्त, वा निर्मिश्चत ब्राध्यो निर्मात्यं नरमा । चत्रौ इति इति इति यदिः । यू ब्राद्धस्य किः । ये स्याच्छ्यंत्रस्तित्वत्यंत्रस्त्रः । व्याच्यक्यंत्रस्त्रात्रस्त्रम्तं वर्ष्यं वर्ष्यान्तिकृत्यस्य । व्याच्यक्यः । मत्त्री चालो क्षाचे वर्ष्यान्वस्त्रस्त्रात्रस्त्रम्तं वर्ष्यान्वस्त्रम्तं वर्ष्यान्वस्त्रम्तं वर्ष्यान्वस्त्रम्तं वर्ष्यान्वस्त्रम्तं वर्ष्यान्वस्त्रम्तं वर्ष्यान्वस्त्रम्तं वर्ष्यान्वस्त्रमेत्रस्त्रमेत्वस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्य । वर्षानं वर्ष्यान्तिक्षस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्तर्यम् । प्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्तर्यम्यम्बन्तिस्तर्यस्त्रमेतिस्तर्यस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्त्रस्तितः। क्षन्तर्तेष्यस्त्रमेत्रस्त्रमेत्रस्तिति।

अर्थ-हे स्वामिन, आप नक्षेट् हैं, महानद्दपति हैं, इतकृत्य हैं, इतकृत्य हैं, गुणाकर हैं, गुणोच्चेदों हैं, निर्तिभेप हैं निराभय हैं, सूर्य हैं, सुनयतत्त्वह हैं, महामंत्रीमय हैं, शमी हैं, प्रचीखानय हैं, निर्देश्द हैं. परमधि हैं और अनन्तग हैं।।=2-=XII

व्याख्या -- नहा अर्थात आत्मा, ज्ञान, चारित्र और मोचके आप ईश्वर हैं, अतः नहा द कहलाते हैं (८५)। ब्रह्म नाम ज्ञानका है. सर्व ज्ञानोंमें श्रेष्ठ केवलज्ञानको महाब्रह्म कहते हैं. आप उसके पति हैं, अतः महाब्रह्मपति हैं। अथवा महाब्रह्मा नाम सिद्धपरमेष्ठी का है, दीकाके अवसरमें श्राप उन्हें नमस्कार करते हैं, श्रतः वे श्रापके स्वामी हैं, इस श्रवेचा भी श्राप महाश्रद्धपति कहलाते हैं (=६)। करनेके योग्य कार्योंको ऋापने कर लिया है, अतः आप कृतकृत्य कहलाते हैं (=७)। आपका कृत अर्थात पत्रन इन्टादिकोंने किया है, इसलिए आप कृतकृत हैं। अथवा अन्योंके दारा की गई आपकी पता सदा सफल ही होती है, कभी भी निष्फल नहीं जाती, उन्हें स्वर्ग और मोसको हेती है. इसलिए भी आप कतकत कहलाते हैं। अथवा आपने कमोंको भस्म करनेरूप यह समाप्त कर लिया है. इससे भी इतकृत नाम आपका सार्थक है (८८)। आप ख्यालीस मल गुणोंके, अथवा चौरासी लाख उत्तर गुणोंके अथवा ज्ञानादि आत्मिक अनन्त गुणोंके आकर अर्थात खानि हैं, अतः गुणाकर कहलाते हैं (८६)। क्रोधादि विभावगुणोंके उच्छेद करनेसे गुणोच्छेदी कहलाते हैं। अथवा अगुणोच्छेदी पाठके स्वीकार करनेपर अग्राण अर्थात दोषोंके आप उच्छेदक हैं, इसलिए अग्रुणोच्छेदी नाम भी आपका सार्यक हैं (६०)। निर्मेष अर्थात नेत्रोंके उन्मीलन-निमीलनरूप टिमकारसे आप रहित हैं. अतः निर्निमेष हैं(६१)। आपका आश्रय अर्थात सांसारिक निवास नष्ट हो चका है और निर्वाणरूप निश्चित आश्रयको आपने प्राप्त कर लिया है, अतः आप दोनोंही अपेचाओंसे निराश्रय सिद्ध होते हैं (६२)। आप अव्योंके जगत्-उद्धारक बुद्धिको सूते अर्थात् उत्पन्न करते हैं, इसलिए योगिजन आपको सूरि कहते हैं (६३)। स्यात्पदसे संयक्त नयोंको सुनय कहते हैं। उन नयोंके आप तत्त्व अर्थात रहस्य या मर्मको जानते हैं इसलिए सुनयतत्त्वज्ञ हैं (६४)। आप महा मित्रतासे यक्त हैं. सर्व जीवोंके सदा हितेबी हैं. अतः महा-मैत्रीमय कहलाते हैं (६५)। सर्व कमौंका चय करनेसे शभी कहलाते हैं । 'सभी' इस पाठके मानने पर आप समता भावसे युक्त हैं, अतः सभी कहलाते हैं (२६)। आपने सर्व कर्मबन्धोंको प्रचीया कर दिया है, अतः प्रचीखन्य हैं (६७)। आप इन्द्र अर्थात् कलह-दुविधासे रहित हैं, अतः निर्द्वन्द्र कहलाते हैं (६=) । केवलज्ञानरूप परम ऋद्विसे युक्त हैं अतः परमर्थि कहलाते हैं (६६) । अनन्त केवलज्ञानको प्राप्त किया है, अथवा अनन्त संसारसे परे गमन किया है, अथवा अनन्त पदार्थोंके झाता हैं, इसलिए श्राप श्रनन्तग कहलाते (१००)। इस प्रकार पद्धन योगिशतक समाप्त हजा ।

## व्यथ निर्वाखशतम

मिर्वायाः सागरः प्राज्ञमहासायुरुदाहतः । विस्तामोध्य ग्रहामः स्रीधरो दत्त हत्यपि ॥=१॥

निर्वाति स्म निर्वाचाः, कुणीभृतः अन्त्युक्तं प्राप्तः । निर्वाचां वा ते इति साधुः । वा निर्मताबाबाः शराः कन्दर्यवाचाः सप्तादित । वा निर्मताः वाबाः मामान्यरानातपुरुक्त्ववां सर्वायुवानां, निर्वाचाः ।
वा वने नियुक्ता बातः, निर्वाचां वा नार्वाचाः । वतो ममदावा निर्कानाः तर् वनवादी एव मवति,
विकार्वास्तत् त न तु स्थित्वस्तिस्यत् वस्त्वादी तिष्ठिति । सा लक्ष्मीणं कर्ष्टे स्थतः सागारः, प्राप्युः
द्व निःक्षेत्रस्त्वसीस्माणितितत्वत् । वा निःक्षमञ्चक्षणायासस्य सा राज्यक्षमार्गाः विध्नवद्यां प्रयोज्यानात्वान् । दवः कुराको दित्रत्व सायुक्त्यते । महांश्वामौ मायुन्ग्रस्तायुः । विमना कर्ममतलक्तंकर्यदेवा स्नामा
स्मानं स्थित । युद्धा युक्का आमा वीतियंत्व त तयोकः । युक्कवेरयो वा । विश्वं वाद्यां जनसम्यावन्वचीः
स्मान्तियां, स्मन्यत्ते केवत्रसानादित्वत्वयां परतीति । वानं दनं, दचयोगाद् सरावानिय दनः, वाह्नितःकतप्रयाचक इत्यत्यः ॥स्यः॥

क्रयं—हे भगवन, त्राप निर्वाण हैं, सागर हैं, महासाधु हैं, विमलाभ हैं, शुद्धाम हैं, श्रीधर हैं और दत्त हैं ॥५५॥

स्याच्या-हे भगवन्, आप कामके वाणोंसे अथवा आकलताके कारणभूत सर्व प्रकारकी शत्योंने रहित हैं, अतः निवाण हैं। अथवा निवाण अयोत् अनन्त सुलको प्राप्त कतेनेने आप निर्वाण कहलाते हैं। अथवा वनमें बसनेवाले को वान कहते हैं। जिसका वनमें बसना सर्वथा निश्चित है. उसे निर्वाण कहा जाता है। भगवान भी घर छोड़नेके पश्चान जिनकल्यी होकर बनमें ही वास करते हैं (१)। सा नाम लदमीका है और गर नाम गला या कंठका है। भगवानके गलेमें अभ्याय-निःश्रयसरूप लच्मी ऋालिंगन करती है, ऋतः आप सागर है। ऋथवा गर नाम विषका भी है। आप दीचाके अवसरमं राज्यलक्ष्मीको विषके सद्दश हेय जानकर छोड देते हैं, इसलिए भी सागर कहलाते हैं। अथवा गर अर्थात विषके साथ जो वर्तमान हो, उसे सगर कहते हैं, इस निरुक्तिके अनुसार सगर नाम धरगोन्द्रका है. । उसके आप सांकल्पिक पत्र हैं, अतः न्नाप सागर कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बाल्यावस्थामें सिंहासन पर बैठते हैं, तब धरएन्द्र उन्हें अपनी गोदमें लेकर बैठता है और सौधमेंन्द्र सिंहासनके नीचे बैठकर उनके चरण-कमलोंकी सेवा करता है। अथवा सा अर्थात लक्ष्मीसे उपलक्षित अग अर्थात् गिरिराज सुमेरको साग कहते हैं, क्योंकि वह जन्मकल्याणुकके समय भारी लच्छीसे सम्पन्न होता है। उस लक्सी-सम्पन्न सुमेरुको आप जन्माभिषेकके समय 'रानि' अर्थात स्वीकार करते हैं, इसलिए भी आपका सागर यह नाम सार्थक है। अथवा सा अर्थात लक्ष्मी जिनकी गत या नष्ट हो चुकी है, ऐसे दूरिद्री जनोंको साग कहते हैं, उन्हें आप 'रायति' अर्थात धन प्रहरा करनेके लिए श्राह्मानन करते हैं और उनका दारिश-दु:ख दूर करते हैं, इसलिए भी आप सागर कहलाते हैं (२)। दच, कुशल या हितैपीको साधु कहते हैं। आप महान कुशल हैं अतः महासाधु हैं। अथवा तीर्थंकर जैसा महान् पद पा करके भी आप मक्तिके देनेवाले रजनयकी साधना करते हैं. इसलिए भी योगिजन आपको महासाधु कहते हैं ( )। कर्ममलकलंकसे रहित विमल आत्माको धारण करनेसे आप विमलाम कहलाते हैं। अथवा विशिष्ट मा अर्थात् केवलक्कानरूप लक्सीका लाभ आपको हुआ है, इसलिए भी आपका विमलाभ नाम सार्थक है। अथवा राह, केत आदि बहोंके उपरागसे रहित विमल और कोटि सूर्य-चन्द्रकी आभाको भी तिरस्कृत करनेवाले ऐसे भामंडलको आप घारणा करते हैं, इसलिए भी आप विमलाभ कहलाते हैं (४)। कर्ममलकर्लकसे रिंदत शह अभा अर्थात चैतन्य ज्योतिको धारण करनेसे आप शहाम कहलाते हैं। अथवा शह व्यथीत शुक्रतेश्यारूप व्यापकी व्याभा है, इसलिए भी व्याप शुद्धान हैं (५)। बाह्य समवसरण-

अमसामोऽप्यत्तरोऽप्रिः संयम्भ शिवस्तथा । प्रणांजसिः शिवगस उत्साहो जानसंज्ञक, ॥=६॥ वामेश्वर बत्यको विमलेशो यशोधर: । कृष्यो ज्ञानमति: शुक्रमति: बीभव्र ज्ञान्तयुक् ॥८०॥ वयमस्तववितः संभवश्राभिनन्दनः । सनिभिः समितः पश्रभः प्रोकः सपाववैकः ॥६८॥

क्यविद्यमाना मलस्य पापस्य क्यामा लेशो यस्य । ऋषवा न विद्यते मा लक्ष्मीर्येषां ते क्रमाः, दीन-दःश्यित-दरिदारतेपां लामो धनप्राप्तियरमादतौ ग्रमलामः । उत् ऊर्ध्वस्थाने धरति स्थापयति मन्यज्ञोनानिति । श्रंगति ऊर्ज गन्छति त्रलोक्याग्रं वर्जातः, ऊर्ज कल्यास्वभावस्वात श्रामिः, श्रामिश्राधियवहिम्यो निः । सम्बक्त प्रकारो यमो यात्रज्जीवनतो यस्य । शिवं परमकल्यामां तद्योगात् पंचकल्यामाप्रापकत्वात् शिवः । प्रव्यवत् कनलवत अञ्चलिः इन्हादीनां करसंपदी यं प्रति स पृष्पांचलिः । शिवः श्रेयस्करो गस्तो निर्मन्यादिहादश-भेदः संघो यस्य । सहनं राहः, भावे घत्र । उत्क्रष्टः साहः सहनं परीषहादिक्तमता उत्साहः । ज्ञानं जानाति विषयं इति ज्ञानं । ब्रत्ययरोऽन्यत्रापि च कर्तारि खट । वा ज्ञान पण्डितान अनित जीवित ज्ञानः । अत्रान्तर्भत इनुप्रत्ययः ॥८६॥ परमश्चालौ इंश्वरः स्त्रामी । निमलः कर्ममलकलंकपहितो व्रतेष्यनितचारो वा विमलः. स चासाबोशः । यशः पुण्यगुणकान्तेनं घरतीति । कर्गति मुलादुन्मुलयति निर्मुलकाप कपति धातिकर्मणां धातं करेतीति । ज्ञानं केवलज्ञान मतिक्रीनं यस्य । शुद्धा कर्मभलकलंकरहिता मतिः सकलविमलकेवलकानं यस्य । भिया ब्राज्यदय-निः भेयसलस्राया लस्न्या भद्रो मनोहरः । शाभ्यति स्म शान्तः रागद्वेषरहित इत्यर्थः ॥८७॥ वृषेगाहितालवर्गापलवितेन धर्मेग् माति शोमते । न केनापि काम कोषादिना रात्र्या जितः अजितः । सं

रूप और अन्तरंग अनन्त झानाविरूप श्री को धारण करनेसे 'श्रीधर' यह नाम भी आपका सार्वेक हैं। अथवा श्री से उनलकित घरा अर्थात् समवसरणभूमि आपके हैं, इसलिए भी आप श्रीधर हैं। अथवा श्रीके आप धर अथात निवासभूमि हैं (६)। मक्तोंको बांछित फलके दाता होनसे आप दत्त कहलाते हैं। अथवा आप अपनी ही आत्माको ध्यानमें देते हैं अर्थात लगाते हैं. इसलिए भी दत्त कहलाते हैं (७)।

अर्थ-हे परमेश्वर, आप अमलाभ हैं, उद्धर हैं, अप्रि हैं, संयम हैं, शिव हैं, पृष्पांजलि हैं, शिवगण हैं, उत्साह हैं, ज्ञानसंज्ञक हैं, परमेश्वर हैं, विमलेश हैं, यशोधर हैं. कृष्ण हैं, ज्ञानमति हैं, शुद्धमति हैं, श्रीभद्र हैं, शान्त हैं, वृषभ हैं, अजित हैं, संभव हैं, अभिनन्दन हैं, समित हैं, पद्मप्रम हैं और सपार्व हैं ॥=६-==॥

ज्याबया- हे परम इरवर, आपके पापरूप मलकी आभा अर्थात लेश भी नहीं है. इसलिए आप अमलाभ कहलाते हैं। अथवा मा अर्थात लच्मीसे रहित दीन-दरिद्वियोंको अमा कहते हैं, उन्हें आपके निमित्तसे धनका लाभ होता है. इसलिए भी आप अमलाभ कहलाते हैं। अथवा लक्ष्मीसे रहित निर्मन्य मुनियोंको अमा कहते हैं। उन मुनियोंको जो अपने संघमें लेते हैं, ऐसे गएधर-देवोंको अमल कहते हैं। उन गण्धरदेवोंसे आप सर्व ओरसे 'भाति' अथांत शामित होते हैं, इसलिए भी आप अमलाभ कहलाते हैं ( म )। आप उत् अर्थात् अर्थलोक्से भव्यजीबोंको धरते हैं-स्थापित करते हैं, इसलिए आप उद्धर कहलाते हैं। अथवा आप उत् अर्थात् उत्कृष्ट हर हैं, पापोंके हरण करनेवाले हैं। अथवा उत्कृष्ट समवसरण-धराको धारण करते हैं। अथवा उत्कृष्ट वेगसे एक समयमें सात राज लोकको उल्लंघन करके मोचमें प्राप्त होते हैं, इसलिए भी उद्धर कहलाते हैं (६)। अधिके समान ऊर्ध्वगमनस्वभावी हैं, अथवा कर्मरूप काननके दहनके लिक्साप अधिके समान हैं, अतः अप्रि कहलाते हैं (१०)। यम अर्थात् यावज्जीवनरूप व्रतोंको सम्यक् प्रकॉर धारण करनेसे साधु-जन आपको संबम कहते हैं (११)। परम कल्याणरूप होनेसे आप शिव कहलाते हैं। अथवा आप शिवको करनेवाले हैं और स्वयं शिव अर्थातु मोचस्वरूप हैं, शरीरसे युक्त होने पर भी जीवन्मक हैं, इसलिए भी योगीजन आपको शिव कहते हैं (१२)। इन्द्रादिक देव भक्ति-भारसे नमीभृत होकर चापके लिए कमल-पुष्पके समान हाथोंकी खंजलि बांधे रहते हैं, इसलिए आप पुष्पांजलि कहलाते हैं। अथवा बारह योजन प्रमाण समवसरण्युमिमें विविध कल्पवृत्त्वोंके पुष्पोंकी वर्षा होनेसे भी हर समीचीनो सबो कम यस्य । दांसव इति पाटे श्रं कुलं मबति बस्मादिति दांमवः, छंपूर्वेदिन्य दंशायां श्रन् । श्रिप्त सम्ततात् नन्दर्यति निजलपाद्यतिदायेन प्राशानामानन्दकुत्यादयतीति । द्योगमा लोकालोकप्रकारीयका मतिः कृतकात्मतन्त्रवृत्योपत्तित्व बुद्धिसंय । पद्मावत् स्क्रकमत्ववत् प्रमा बर्चो यस्य । श्रुष्टु द्योगमे पार्रवे वाम-दन्तिवादयीरप्रदेशीत्वत् ।सन्दा।

एक व्यक्तिके हस्तमं पुष्पोंकी अंजुलि भरी होती हैं, इसलिए भी आपको लोग पुष्पाञ्जलि कहते हैं (१३)। जिब ऋथात श्रेयस्कर द्वादश समारूप गए। या संघके पाये जानेसे मुनिजन ऋापको ज्ञिव-गण कहते हैं। अथवा शिवकां ही आप साररूपसे गिनते हैं और अन्य सर्व वस्तुओंको असार गाय करे । हैं। जना नाजना है। जा पारिस्ता हैं। (१४)। खाप उन्हान्ट परीपहोंके सहन करनेवाले हैं, इसलिए उत्साह कहलाते हैं। अथवा उन्हान्ट सा अथात् मोचलस्मीका हनन नहीं करते, प्रत्युत सेवकोंको मोचलक्सी प्रदान करते हैं, इसलिए भी आपका उत्साह यह नाम सार्थक है (१५)। जी विश्वको जाने, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ही आपकी संज्ञा अर्थात नाम है, अतएव आप ज्ञानसंज्ञक कहलाते हैं। अथवा 'ज्ञ' अर्थात् ज्ञानियोंको आप जीवन देते हैं, अर्थात् ज्ञानियोंके आप ही प्राण् हैं, इस अपेनासे भी आपका उक्त नाम सार्थक हैं (१६)। आप परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट लद्मिक ईश्वर हैं, इसलिए परमेश्यर कहलाते हैं। अथवा 'प' अर्थात परित्राण करनेवाली, जीवोंके नरकादिगतियों में पतनसे रत्ता करनेवाली रमाके ज्ञाप स्वामी हैं। ज्ञथवा 'परं' अर्थात निश्चय रूपसे ज्ञाप 'अ' बर्थातु अरहन्त पदको प्राप्त ईश्वर हैं, इसलिए भी योगिजन आपको परमेश्वर कहते हैं ( १७ )। आप विमल अर्थात कर्ममल-रहित ईश हैं, अतः विमलेश कहलाते हैं। अथवा 'वि' अर्थान अधानि कर्मरूप विविध 'म' यानी मलका लेशमात्र पाये जानेसे भी विमलेश यह नाम सार्थेक हैं (१८)। यशको धारण करनेसं आप यशोधर कहलाते हैं (१६)। घातिया कर्मोंको जड्मलसे छुश करनेके कारण आपको योगिजन कृष्ण कहते हैं (२०)। केवलझानरूप ही आपकी मित है, अतः आप ज्ञानमित कहलाते हैं (२१)। कर्ममलसे रहित श्रद्ध मतिको धारण करनेसे साधजन आपको श्रद्धमति कहते हैं (२२)। अभ्युद्य और निःश्रेयसहूप श्रीसे आप भद्र अर्थात मनोहर हैं, इसलिए श्रीभद्र कहलाते हैं (२३)। श्रापक राग-द्वेषादि सब विकारभाव शान्त हो चुके हैं, इसलिए यागिजन आपको शान्त कहते हैं (२४)। अहिंसालक्या बृप अर्थात धर्मसं आप 'भाति' कहिए शोभित हैं, अतः वृपभ नामसं आप पुकारे जाते हैं (२५)। काम-कोधादि किसी भी शत्रुके द्वारा नहीं जीते जा सकनेसे आप अजित कह-लाते हैं (२६)। आपका भव अर्थात जन्म सं कहिए समीचीन है, संसारका हितकारक है। अथवा 'शंभव' एसा पाठ मानने पर शं अर्थात सुखको भव कहिए उत्पन्न करनेवाले हैं, जगतको सुखके दाता हैं और स्वयं शान्तमृत्ति हैं, इसलिए यागिजन आपको संभव या शंभव नामस पुकारते हैं (२७)। अभि अर्थात् सर्वप्रकारसे आप जीवोंको आनन्दके देनेवाले हैं, उनके हर्पको बदानेवाले हैं, इसलिए सर्व जगत आपको 'अभिनन्दन' कहकर अभिनन्दित करता है। अथवा अभी अर्थात भयसे रहित निर्भय और शान्तिमय प्रदेश आपके समवसरणमें पाये जाते हैं, इसलिए भी आप अभिनन्दन कह-लाते हैं (२=)। शोमन और लोकालोककी प्रकाशक मतिके धारण करनेसे आप सुमति नामको सार्थक करतं हैं (२६)। पद्म अर्थात् रक्त वर्धके कमलके समान आपके शरीरकी प्रभा है, इससे लोग आपको पद्माप्रभ कहते हैं। अथवा आपके पद् अर्थात् चरखोंमें मा कहिए लक्ष्मी निवास करती है, और उससे आप अत्यन्त प्रभायुक्त हैं, इसलिए भी आपका पद्मप्रभ नाम सार्थक है। अथवा पद्म नामक निधिसे श्रीर देव-मनुष्यादिके समृहसे आप प्रकृष्ट शोभायुक्त हैं, इसलिए भी आप पद्मप्रभ कहलाते हैं। अथवा अपके विहारकालमें देवगण आपके चरण-कमलोंके नीचे सुवर्ण कमलोंकी रचना करते हैं, और उनकी प्रभासे आप अत्यन्त शोभित होते हैं, इसलिए भी आप पद्मप्रभ कहलाते हैं (३०)। भापके शरीरके दोनों पाहर्व भाग अत्यन्त सुन्दर हैं, इसलिए आपको साधुजन सुपाहर्व कहते हैं (३१)। चन्द्रप्रभ: पुण्यदन्तः शीतवः, भेषणाङ्कषः । वासुरूज्यस्य विसवोऽनन्तविद्यमं हृत्यपि ॥प्रध॥ शान्तिः कुन्युररो महिकः सुमतो नमिरप्यतः । नेभिः पारवीं वर्षमानो महावीरः सुवीरकः ॥ ६०॥

न्द्रादिष प्रकृष्ट कोटिन्तरसमाना मा प्रमा यस्य । पुणवत् क्रुन्द्रसुमवत् उज्ज्वता दन्ता सस्य । वा मगवान् द्रप्रत्यापस्यायां वरिसन् पर्वतर्तर त्योगानानिमनं तिवित तत्र वनस्तरतः तत्वः त्यर्द्यपुणास्य क्लानि व स्वतं तेन पुणवत्नः । वीतो सन्ते लोककारिकंत । वा शीतं साति सादे द्रुप्रस्याप्त्रम्या स्वाचित्रं त्युप्तस्य वर्षायां च विकालयोगावानित्यरं । अयवा शीतताः शान्तमूर्तिः अकृत् स्व्यरं । वा संगात्ताप्तिनास्कर्तात्वन्तर-वायोगाक्ररावान् शीतल उच्यते । वा शी आयोगिदः तत्वः स्वमायो यस्य । आतेशाने प्रशास्य भेवान् । वासुः श्रकः, तत्व पृण्यः । वा वन वस्योग पर्वतन् वा इन्तायोगाक्रस्य । वा स्वाच्याप्तरं भेवान् । वासुः श्रकः, तत्व पृण्यः । वा वन वस्योग पर्वतन् वा इन्तायोगाक्रस्य । अत्यत्य । अति उच्यत्य । अत्यत्य । वा अत्याप्तरं भेवान् । वासुः श्रकः, तत्व पृण्यः । विवाती क्रियोग्यानि क्रम्यतः कर्त्वचे पर्वतः । अति विवादी क्राच्यो मत्यः । विवात्त्रमुर्वे निमण्यत्वेतं क्रमृत्यं कर्तियोग्ति शानिः। तिकती च व्यत्याप्त्रम्यत्वेतं । अति हु युप्तियोग्वि स्वान्तः । व्यत्यत्व । अत्यत्व । अत्यत्व । व्यत्यत्व । व्यत्यत्व । व्यत्यत्व । व्यत्यत्व विवादि स्वान्तः । विवाति व्यत्यत्व । व्यत्यत्व । व्यत्यत्व विवात्व । व्यत्यत्व विवात्व । व्यत्यत्व विवात्व विवात्व विवात्व । व्यत्यत्व विवात्व विवात्व विवात्व । व्यत्यत्व विवात्व विवात

अर्थ—हे जगत-अंयस्कर, आप चन्द्रभम हैं, पुष्पदन्त हैं, शीतल हैं, अंयान् हैं, बासुपूच्य हैं, विमल हैं, अनन्तत्रित् हैं, धर्म हैं, शान्ति हैं, कुन्तु हैं, अर हैं, मस्लि हैं, सुब्रत हैं, निम हैं, नेमि हैं. पार्श्व हैं, वर्धमान हैं, महावीर हैं, सुवीर हैं ॥न्द-स्-0॥

ब्याख्या — हे भगवन, आप चन्द्रमासे भी अधिक प्रकृष्ट अर्थात् कोटि चन्द्रकी आभाके धारक हैं, अतः चन्द्रप्रभ कहलाते हैं (३२)। क्रन्द पुष्पके समान उज्ज्वल दन्त होनेसे लोग आपको पुष्पदन्त कहते हैं। अथवा आप छदास्थ-अवस्थामें जिस पर्वतपर ध्यान करते थे, उसके सभी युच फल-फुलांस युक्त हो जाते थे, इसलिए भी आप पुरुषदन्त कहलाते हैं (३३)। मन्द गमन करनेसे लोग आपको जीतल कहते हैं। अथवा जीत और उपलक्षणासे उपण तथा वर्षाकी बाधाओंका छद्मस्य-अवस्थामें आपने वडी शान्तिसे सहन किया है। अथवा आप अत्यन्त शान्त-मित हैं। अथवा 'शी अब्द आशीर्वादका वाचक है और 'तल' शब्द स्वभावका वाचक है। आपका स्वभाव सवको आशीर्वाद देनेका है, इसलिए भी आप शीतल कहलाते हैं (३४)। अत्यन्त प्रशंसाके योग्य होनेसे आप श्रेयान कहलाते हैं (३५)। वास अर्थात इन्द्रके द्वारा पूज्य होनेसे आप वासपुज्य कहे जाते हैं। अथवा 'व' अर्थात् वरुण, सुगन्धित पवन और इन्द्रादिकाँके धुन्दसे आप अतिशय करके पूजित हैं, इसलिए भी आप वासुपूज्य कहलाते हैं। अथवा 'वा यह स्त्रीलिंग शब्द 'ॐ हीं श्रीवासपूज्याय नमः' इस मंत्रका भी वाचक है। आप इस मंत्रके द्वारा योगियोंसे अतिशय करके पुज्य हैं. इसलिए भी ज्ञानी पुरुषोंने आपको वासुपुज्य नामसे पुकारा है (३६)। कर्मरूप मलसे रहित होनेके कारण आप विमल कहलाते हैं। अथवा विशिष्ट मा अर्थात लक्ष्मीवाले इन्द्रादिकोंको श्राप अपने प्रभावसे लाकर चरणोमें भुकाते हैं। अथवा लक्सीसे रहित निर्मन्थ मनियोंको अपने संघमें लेते हैं। अथवा जन्मकालसे ही आप मल-मुन्नसे रहित होते हैं, इसलिए भी आप विमल कहलाते हैं (३७)। आपने अनन्त संसारको जीता है. अथवा केवलकानसे अनन्त अलोकाकाशके पारको प्राप्त किया है, अथवा अनन्त अर्थात् विष्णु और शेषनागको जीता है, इसलिए आप अनन्तजित् कहलाते हैं (३८)। संसार-समुद्रमें इबनेवाले प्राणियोंका उद्वार कर आप उन्हें उत्तम सलमें धरते हैं, अतः धर्म नामसे पुकारे जाते हैं (३६)। सर्व कर्मोंका शसन अर्थात ज्ञय करनेसे आप शान्ति कहलाते हैं (४०)। तपश्चरणके क्लेशको शान्ति-पूर्वक सहन करनेसे आप कुन्यु कहलाते हैं (४१)। 'ऋ' धातु गमनार्थक है। आप एक समयमें लोकान्त तक गमन करते हैं, इसलिए बर कहलाते हैं। अथवा सभी गमनार्थ धाराएं झानार्थक होती

### सन्पतिश्चाकथि महतिमहाबीर इत्यथ । महापद्मः सुरहेवः सुप्रमञ्च स्वयंत्रमः ॥६९।।

इति बचनात् । मल मल्ल वा इत्ययं धातुर्धारखं वर्तते, तेन मल्लाति षारयित मव्यवीचान् मोच्चयं स्थापयतीति . मल्लः । शोभनानि बतानि यस्य । नम्यते इतः चनः मृनीन्द्रैनीमः । सर्वधातुम्य इ: । नयित स्वधमं नेमिः, नी-यत्तिव्यां मिः । निवमकत्त्य याश्वं ब्राइश्यरुपेय विद्योगि पार्शः, यत्र कुत्र प्रदेशे स्मृतः वर्श्वामां समीप-वस्यंव वर्तते । धर्वते नेवंशायेन चलमा दिविषया वर्धमानः । वा खन्य समन्तात् ऋदः परमातिषायं प्राप्तो मानो शानं पूजा वा यस्य च तयोकः । श्वक्रप्यो-(ब्रायायः) रत्लोषः । महान् वीर सुपटः महावीरः, मोहस्वरुपितायरतत् । कुद् शोभनो थीरः ॥१०॥

सर्तं, सर्तःचीना शाद्रश्ती वा मतिबुद्धिः केवलज्ञानं यस्य । मस्य मतस्य पापस्य हतिर्वननं विश्वेधनं सम्लच्च कर्ष्या गर्दितः । महत्ती कांमलक्जेकसुमयरिवारिने शह्तः शेरी महासुम्यरः, अनेक्वरह्वलन्वसम्बर्धिनं भयनां विश्वन्यरुदः महत्तिमहार्थारः । महत्ती पद्मा लच्चीः वर्षन्तोकारक्वशयदिक्ती समन्दारस्याधिन्त्रीतिर्वस्य । इयथा महार्तिन पद्मानि वीवलेकसमायानहृद्धपणकास्तानि स्वयदिश्चाततस्थानि सस्य । स्वरायां मारस्यना

हैं. ब्राप केवलझानके द्वारा लोक और अलोकको जानते हैं. इसलिए मा अर कहलाते हैं। अथवा मोतायों जनोंक द्वारा आप मर्यते अर्थात गम्य हैं, प्राप्त कियं जाते हैं या जाने जाते हैं, इसलिए भी श्चर कहलाते हैं। अथवा जीवोंका संसार-वास खुड़ानके लिए आप अर अथात अति शीघता करने-वाले हैं। अथवा धर्मरूप रथकी प्रवृत्तिके कारण चक्रके अर-स्वरूप हैं, इसलिए भी अर यह नाम आपका सार्थक है ( ४२ )। मझ धातु धारणार्थक है, आप भन्य जीवोंको मोज्ञपदमें धारण अर्थात स्थापन करते हैं और स्वयं भक्ति-आरावनत देवेन्द्रों के द्वारा निज शिरपर धारण किये जाते हैं. इस लिए मिह्न यह नाम आपका सार्थक है। अथवा मिह्न नाम मांगरेके फलका भी है, उसकी सगर्थके ममान उत्तम सगन्यको धारण करनेसे भी त्राप मिंड कहलाते हैं (४३)। अहिंसादि सुन्दर व्रतोंको धारण करनेसे आप सुवत कहलाते हैं ( ४४ )। इन्द्र, धरणन्द्रादिके द्वारा आप नित्य नमस्कृत हैं अतः नमि कहलाते हैं (४५)। अव भव्य जीवोंको स्व-धर्म पर ले जाते हैं, अतः नेमि कहलाते हैं (४६)। निज भक्तके पार्व अर्थात समीपमें आप अहरय-रूपसे रहते हैं, इसलिए पार्व कहलाते हैं। ऋथवा पार्श्वनाम वक्र-उपायका है। आप अदिल काम, कोधादिके उपाय-स्वरूप हैं, इसलिए भी पार्श्वनाम आपका सार्थक है (४०)। आप ब्रान, वैराग्य और अनन्त चतुष्टयरूप लड्मीसे सदा बढते रहते हैं, इसलिए वर्धमान कहलाते हैं। अथवा आपका मान अर्थात ज्ञान और सन्मान परम अतिशयको प्राप्त है, इसलिए भी वर्धमान कहलाते हैं (४८)। मोहरूप महान् महके नाश करनेसे आप महान बीर हैं, अतः महाबीर कहलाते हैं। अथवा महा विशिष्ट ई अर्थात निःश्रेयसरूप लच्मीकी धारण करने और प्रदान करनेके कारण आप महावीर कहलाते हैं (४६)। आप सर्व श्रेष्ट हैं. इसलिए बीर कहलाते हैं। अथवा निज भक्तांको विशिष्ट लच्मी देते हैं. इसलिए भी वीर कहलाते हैं (५०)।

कार्य-हे जगत्-हितंकर, आप सन्मति हैं, महतिमहावीर हैं, महापदा हैं, सूरदेव हैं, सुप्रभ हैं और स्वयंत्रभ हैं ॥१९॥

ब्याक्या—समीचीन और शास्त्रत मितके धारण करनेसे आप सन्मित कहलाते हैं (६१)। 'म' अयांत् पापमलके हिन किंदिये हनन करनेवाले महान् वीर होनेसे महितमहाचीर इस नामसे पुकारे जाते हैं। व्यवता कांटि सुभरांको भी विषयन करनेमें आप समये हैं, इसलिए भी महितमहाचीर कहलाते हैं (६९)। म' के लोकको अवकाश देनेवाली बहिरंग समस्पारणलमीरूप महात्रवाके धारण करनेसे आप साराय करनेसे और लोकालोकज्यापिनी केवलज्ञानस्वरूप अन्तरंग महापद्माके धारण करनेसे आप महापद्माक विषय एक योजन माण महापद्माक कारण करने से आप सहाय आवाल हैं। अयवा एक योजन माण महापद्मा कहलाती हैं। अयवा एक योजन माण महापद्मा कहलाती हैं। अयवा एक योजन माण महापद्मा कहलाती हैं। अयवा एक योजन माण सहाय आवाल कीर सहस्व दलवाले हो से पद्मा स्वाप्त करने से साय अर्थात् कमल आपके बिहार कालमें देवगण रचने हैं, उनके सम्मन्धरी जाप महाप्त स्वाप्त स्

# सर्वांचुचे जयदेवी अवेतुत्ववेवक: । प्रशावेष उर्वकमः प्रश्नवीर्विजैयाभिष: ।।२२।। पूर्वेदुव्हिनिकवायी विश्वेयी विभक्तममः । बहुवी विभक्तमित्रगुद्धः समाधिगुरुषः ॥२२॥

स्रायां च देव स्ट्वेयः परमाराज्यः । श्र्रदेव इति वा पाठे श्र्रायामिन्नियवये सुभवानां देवः परमाराज्यः स्वामी श्रुरदेवः । शोभना चन्हार्ककोटिसमा नेत्रायां च प्रिया प्रमा युतिमंडकं वस्त्र । स्वयं श्रासमना प्रमा तेवो महिमा च यस्त्र । वा स्त्यमानसना प्रकर्मेया माति शोभते । उपसर्गे लातो डः ॥६१॥

चर्चाणि प्यानाञ्ययन-संयम-तयांसि ब्रायुधानि कर्मराष्ट्रिविण्सकानि राखाणि यस्य । वयेनोपलिक्ति देवः । चय उपचयक्षयोपवयक्ष्वेति त्रिविच उदयः, तत्र बन्मान्तरस्वितं निदानदोष्पहितं विशिष्टं तीर्षेक्द्र नामोच्चगोत्रादिलद्वयं पुण्यवंधनं चयः, स्यादागस्य पुनर्यप प्रबाणलनादिपुण्योपार्वनद्वप्रच्यः । पुनर्तिवाण्यामनं वयोपवयः । तिविधेनाणि उदयेनोपलिक्तिते देव द्वयेदः । प्रभा चन्नार्क्कोटिकेस्तरमयालिक्ति देवः सर्वक्रवीत्तरागः । उन्क्रकोद्धाः निव्दं कामराष्ट्रिति उद्देकः, धुक्किन्तापिति तीर्मार्थवर्विति । प्रदेन गयापद्वाणन्त्रयोगं तित्र कीर्तिः संशब्दनं प्यतिः प्रवृत्तिसंय । वयति मोद्यादात् (प्रमिमविते ) शत्र्वन् वयतीति ॥६२॥ पूर्णां तपूर्णां लोकालोकसर्यतन्त्रप्रकाशिकां केवलसान-दर्शनलच्या बुद्धियंत्य । निर्मताः

कहलाते हैं। अथवा असंख्य देवी-देवताओं का समुताय आपके साथ रहता है, इसलिए भी आप महाप्य कहलाते हैं (५३)। आप स्र्वीरोंके देव हैं, परम आराध्य हैं, इसलिए स्र्देव कहलाते हैं। श्रंदेव ऐसा पाठ मानने पर श्रूर अर्थात् इन्द्रिय-विजयी वीर पुरुशोंके आप देव अर्थात् स्वापी हैं एस जितेन्द्रिय हैं, इसलिए श्रंदेव यह नाम भी सार्थक है। अथवा 'स्रूर से सोम और 'रा से स्र्यं, अपि और कामका महत्व करता चाहिए, आप इत सक्के देव हैं। अथवा अतिश्य मेश्र-महिसासे युक्त हैं, इसलिए भी आपका स्र्देव यह नाम सार्थक है (५४)। कोटि स्र्यं और वन्द्र की प्रभाको लजित करनेवाली सुन्दर प्रसासे युक्त हैं, बतः सायुक्त आपको धुनम कहते हैं (५५)। स्वयं आर्थात् अपने आप ही आप म्हण्टरसे शोमित हैं और सहा प्रभाको आराख सते हैं, इस-लिए आप स्वयंग्न अपने जाल है। अथवा लोकोंका उपकार करनेसे आप स्वयं ही प्रभ अर्थात् वर्जुड़

अर्थ-हे स्वामिन, आप सर्वायुव हैं, जयदेव हैं, उत्यदेव हैं, प्रभादेव हैं, वर्दक हैं, प्रभ कीर्पि हैं, जय हैं, पूर्णबुद्धि हैं, निष्क्रणय हैं, विभागम हैं, बहल हैं, निर्मल हैं, वित्रगृप्त हैं और समाधिगुत हैं ॥६२-६॥

क्यांस्था — हे स्पायन, यथिए आप सर्व प्रकारके वाह्य क्यायुधोंसे रहित हैं, तथािए कर्मसनुक्रमोंके विश्वंस करतेवाले व्यान, अध्ययन, संयम और तपरूप सर्व अन्तरंग आयुधोंसे सुसक्तित
हैं, इसलिए योगिजन आपको सर्वाधुध कहते हैं (५७)। आप सत्ता जयशील हैं, इसलिए जयदेव कहताते हैं (५८)। उदय तीन प्रकारका होता है, चय, उपचय और वर्षापच्य। पूर्वोपार्तित तिर्वेक्टराष्ट्रतिस्प विशिष्ट पुण्यके संचयका चय कहते हैं। वर्तमान सक्से प्रजापालनरूप पुण्यके उपार्वनको उपचय कहते हैं और निर्वाण गमनको चयोपचय कहते हैं। आप इन तीनों प्रकारके उदयसे संयुक्त हैं, इसलिए उदयदेव इस नामको सार्थक करते हैं। अथा अप सत्ता उदयदील देव हैं, कभी भी आपके प्रभावका चय नहीं होता है, इसलिए भी आप उदयदेव कहलाते हैं (५८)। आप कोट चन्न-त्युक्ती प्रभासे युक्त हैं, इसलिए प्रभादेव कहलाते हैं। अथवा आप लोकालोकको प्रकाशित करनेवाली केवलहानरूप प्रकृष्ट प्रभाको धारण करते हैं, इसलिए भी योगिजन आपको प्रभावेत कहते हैं (६०)। आपने जगाहिजयी कारदेवको भी जीता है, इसकारकी उक्तर बंक अभावेत विश्वायलीको धारण करनेसे आप उद्देक कहलाते हैं। अथवा अंक नाम पाप या अपपापका भी है आप सर्वे प्रकारके पार्णीको जच्च कर कुक्त हैं और सर्व अपराधी रहत हैं. इसलिए भी ज्यंक

# स्ववन्युक्षापि कंदपौँ जयनाथ इतीरितः । बीविमको विश्ववादोऽनन्तवीरोऽप्युदीरितः ॥१४॥

स्वयमात्मना गुर्धनरंपत्तत्त्वा भवति, निर्वेद प्राप्नोति लोकालोकस्वरूपं जानातीति । कं सखं तस्य द्वपंदिततीवता कर्द्यः. ग्रानन्तरीख्य इत्यर्थः । कमव्ययं कुत्सायां वर्तते, तेनायमर्थः कं कुत्सितो द्रपों यस्य मते नामको सार्थक करते हैं। अथवा अंक नाम आभूषणोंका है, आप सर्व आभरणोंसे रहित हैं, निर्मन्थ और धीतराग हैं। अथवा अप्र प्रतिहायंरूप उत्कृष्ट अंक अर्थात चिन्होंसे युक्त हैं, इसलिए भी आप खढंक कहलाते हैं (६१)। गणधरादिके प्रश्न करने पर आपकी कीर्त्ति अर्थात दिव्यःवनिकी प्रवृत्ति होती है अथवा दसरोंके दारा प्रश्न किये जाने पर ही आपकी कीर्त्त अर्थात यशका विस्तार होता है. इसलिए आप प्रभकोत्ति कहलाते हैं (६२)। मोहरूप शत्रु पर विजय प्राप्त करनेसे आप जय कहलाते हैं (६३)। लोकालोककी प्रकाशक केवलज्ञान-दर्शनरूप पूर्ण बुद्धिके धारण करनेसे आप पूर्णवृद्धि कहलाते हैं (६४)। सर्व कषायोंसे रहित हैं, अतः निष्कपाय कहलाते हैं। अथवा निष्क अर्थात स्वर्णके सहक्ष निर्धर्षण, खेदन, तापादिकप सर्व प्रकारकी सरस्वती-सन्वन्धी परीज्ञाओं में आप उत्तीर्ग हैं, प्रथम नम्बर आये हैं, इसलिए भी निष्कषाय कहलाते हैं। अथवा निष्ककी सा ऋशांत लच्मीके आय अर्थात रजवष्टिके समागमके योगसे भी आप निरुक्तपाय कहलाते हैं। आपकी माताके मन्द्रिसे और बाहार-दाताके घर पर आपके आगमनके निमित्तमे रजविष्ट बादि पंचाइचर्य होते हैं (६५)। घातिकमौंके नष्ट हो जानेसे आप विमल प्रभाके धारक हैं. इसलिए विमलप्रभ कह-लाते हैं। अथवा मल जिनका नष्ट हो गया है, ऐसे गराधरदेव आदि विम कहलाते हैं. उन्हें जो लावे अर्थात आकर्षण करे, ऐसी प्रभाके धारण करनेसे भी आप विमलप्रभ कहलाने हैं (६६)। आप अपने यह अर्थात् कन्धे पर संयमके भारको धारण करते हैं, इसलिए बहल कहलाते हैं। अथना 'बहति' अर्थात अपने आश्रित जनोंका मोत्त प्राप्त कराते हैं, इसलिए भी बहल कहलाते हैं (६७)। आप सर्व प्रकारके मलसे रहित हैं, इसलिए निर्मल हैं। अथवा मा अर्थात लह्मी-धनादिसे रहित निर्मन्थ मनियोंको निर्मा कहते हैं। उन्हें आप शिष्य-रूपसे स्वीकार करते हैं, इसलिए भी निर्मेल कहलाते हैं (६८)। चित्र अर्थात आकाशके समान आप गुप्त हैं, अलदय-स्वरूप हैं, इसलिए चित्रगप्त कहलाते हैं। अथवा मुनिजनोंको भी आधार्य करनेवाली चित्र-विचित्र मन, वचन, कायकी प्रमृत्तियोंको आपने भली भातिसे गुप्त अर्थात वशमें किया है, इसलिए भी आप चित्रगुप्त कहलाते हैं। अथवा त्रैलोक्यके जनोंको विस्मय करानेवाले समवसरणके तीन कोटोंसे आप गुप्र अर्थान सरिवत हैं इसलिए भी चित्रगुष्त कहलाते हैं (६६)। रजत्रयरूप समाधिसे आप सुरक्तित हैं, इसलिए, समाधि-गुप्त कहलाते हैं। अथवा तृरा-कांचन, शत्रु-मित्र, वन-भवन और सुख-दु:खादिमें समान रहनेवाले साभजनोंको सम कहते हैं। उनसे आप अधिकतया गुप्त अर्थात वेष्टित हैं आपको चारों ओरसे सवा मनिजन घेरे रहते हैं, इसलिए भी आप समाधिगुष्त नामको सार्थक करते हैं (७०)। अर्थ-हे शस्त्रो, आप स्वयस्त्र हैं, कन्दर्प हैं, जयनाथ हैं, श्रीविमल हैं, दिव्यवाद हैं, श्रीर

भ्रमन्तवीर्य कहे जाते हैं ॥६४॥

पुरुषेचोऽय सुविधिः प्रज्ञापारमितोऽञ्चवः । पुरावपुरुषो समेसारथिः शिवकीर्ततः ॥६५॥ विवासमार्थेऽपरेऽष्क्रया विवास्त्रिवातायः । विशास्त्रो निरातको निरातको प्रवासकः ॥६६॥ हामतो नयोत्तुं गो निःकतंकोऽकसायदः । सर्वक्रोसार्वोऽज्ञयः चान्तः वीश्वयवदः ॥१०॥ हरि निर्वादात्रयः

यख्यावे वा स कंदर्र:, भगवदावे व: पुमान् ज्ञानादेर्प करोति स क्कृत्वित इत्यर्थः। वयस्य सर्वेदिग्विवयस्य नाथः स्वामी । तर्वेदिमन् पर्गवेने श्रावंश्वरे धर्मतीध्यक्तंक इत्यर्थः। विभवः क्ष्मेमलक्कंकरिदो कतशीक्षातित्वार-यद्दितो या किया बाद्याग्नरत्वस्योपत्वाच्चिते विभवः शीविमतः। विद्योक्ष्मानुष्ये वादो प्यनिर्वस्य सः। बा विषि भवाः दिव्याश्वर्धिकार्यदेवात्तेयां वां वेदनां संसारवायस्तकार्युकं ज्ञाः समन्त्राद्यति स्वार्यः सिति । अपया दिव्यं मं मंददिति पंत्राप्त स्वार्यः स्वार्यः स्वार्यः स्वर्यः स्वर्यः। विकारयः सिति । अपया दिव्यं मं मंददिति पंत्राप्तः स्वर्यः। प्रार्थः स्वर्यः। । विषयते अन्ते। क्षिताशे यस्य स इतन्तोऽदिक्तभरः, स चाली वीरः सुमटः कर्मश्वर्षिकाराकः क्षानन्तवीरः। ॥६४॥

पुर्जाहान् इन्हारीनामाराण्यो देवः पुरुदेवः । शोमनो विधिर्विधाता सृष्टिकर्ता, वा शोमनो निर्वत-चारो चिषिश्वारिषं यस्य, वा शोमनो विधिः कालो यस्य, वा शोमनो विधिर्वेषं पुष्पं यस्य । प्रजाया सुद्धिः विशोषस्य पारं पर्वतं इतः प्राप्तः । न व्ययो विनाशो यस्य हत्वार्थिकन्येन । पुरावाधिरंतनः पुरुष स्नाल्या

क्रधं—हे जिनेश, आप पुरुदेव हैं, सुविधि हैं, प्रक्रापारिमत हैं, अन्वय हैं, पुराणपुरुव हैं, धर्मसारिध हैं, शिवकीत्तंन हैं, विश्वकर्मा हैं, अत्तर हैं, अब्बद्धा हैं, विश्वभू हैं, विश्वनायक हैं, हिरान्तर हैं, निरातेक हैं, निरारेक हैं, भवान्तक हैं, हदब्रत हैं, नयोत्तु ग हैं, निष्कर्तक हैं, अवान्तक हैं

धर हैं, सर्वेक्रेशायह हैं, अस्यय हैं, सान्त हैं और श्रीष्ट्रसलस्य हैं ॥६५-६०॥

ब्याक्या — हे भगवन, आंप पुरु कथांत यहान देव हैं, शन्द्राविकोंके द्वारा आराध्य हैं तथा क्षसंख्य देधी-देधताओं के द्वारा सेवित हैं, इसलिए पुरुदेव कहताते हैं (७०)। आप सुन्दर विधि अर्थात विधाता हैं, दृष्टिका विधान करनेवाले हैं, तथा निरतिचार सुन्दर विधि अर्थात् चारित्रके धारक हैं, इसलि : दृष्टिका विधान करनेवाले हैं। तथा मिति विधान पारको प्राप्त गारते हैं। तथा प्रत्यक्त स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप यस्मित । वा पुरायोषु त्रिपष्टिकारूयोषु प्रतिकः पुरुषः । वा पुरायो अनादिकालीने पुर्शय महित स्थाने होते तिष्ठति । धर्मस्यादिशालक्यास्य वार्यपः प्रश्नेकः । शिवं अंगस्करं शिवं परमक्त्यायामिति वचनात् । शिवं परमक्त्यायादायकं तीर्यकातान्योगक्यासं कीर्यनं स्वतिर्यस्य ॥१५॥ विश्वं कृष्टं क्रक्टमेन कार्म यस्य मते । विश्वेषु देविद्योगेषु ग्रयोदस्यस्थ्येषु कार्म वेशा यस्य । धा विश्ववेष्टमा, व्याति कार्म लोकक्रीवान्तकं किया वस्य विश्ववक्तां । कार्म कात्र अतिराद्यस्थायां ज्ञात्यमं । न वस्ति स्वभावात् , न प्रत्यवते कारायमंक्रलोलीपावस्थात् व्यवः । अवदं मोवः, तत्यस्यस्थात् ज्ञात्यमं । न वस्ति स्वभावात् , न प्रत्यवते कारायमं व्यवितः । वा विश्वते क्ष्यायाति । विश्वते क्ष्यायाति ।

स्वरूपका कभी भी व्यय अर्थात विनाश न होनेसे आप अव्यय कहलाते हैं ( ८० )। आपका पुरुष अर्थात् आत्मा पुरास् है, चिरन्तन या अनादिकालीन है, इसलिए आप पुरासपुरुप हैं। अथवा आप पुरालोंमें अर्थात तिरेसठ शलाका-पुरुपोंमें प्रधान हैं. अथवा पुराल अर्थात महान स्थान पर विराजमान हैं, अथवा पुर अर्थात् परमौदारिक शरीरमें मुक्ति जाने तक 'अनिति' कहिये जीवित रहते हैं. अर्थात शरीरमें रहते हुए भी जीवन्मुक्त हैं, इसलिए आप पुराएपुरुष कहलाते हैं ( ६१ )। अहिंसा-लेक्स धर्मके आप सार्थि अर्थात चलानेवाले हैं, इसलिए योगिजन आपको धर्मसार्थि कहते हैं ( दर )। आपका कीर्त्तन ( स्तवन ) शिव अर्थात परम कल्याग्ररूप है, इसलिए आप शिवकीर्त्तन कहलाते हैं। अथवा आपके नामका कीर्त्तन शिव अर्थात् मोत्तका करनेवाला है। अथवा शिव अर्थात स्त्रके द्वारा भी आपका कीर्त्तन अर्थात गुरागान किया जाता है। अथवा दीजाके अवसरमें आप 'नम: सिद्धेभ्य:' कहकर द्विव अर्थात सिद्ध भगवानका कीर्त्तन करते हैं. इसलिए भी आप शिवकीर्तन कहलाते हैं ( =3 )। आपके मतमें कर्म विश्वरूप है. अर्थात कष्ट देनेवाला ही है, इसलिए आप विश्वकर्मा कहलाते हैं। अथवा विश्व अर्थात त्रयादश संख्यायाले देवविद्योवोंमें आपकी सेवारूप कर्म प्रधान है। अथवा विद्व अर्थात जगतमे लोक-जीवनकारी असि, मधि, कृषि आदि कर्मीका आपने राज्य-अवस्थामें उपदेश देकर प्रजाका पालन किया है इसलिए भी आप विश्वकर्मा कहलाते हैं (=8)। तर नाम विनाशका है। आपके स्थभाय-का कभी विनाश नहीं होता है, या आप अपने स्वभावसे कभी भी च्युत नहीं होते हैं, इसलिए आपको योगिजन अत्तर कहते हैं। अत्तर नाम आत्मा, ज्ञान और मोत्तका भी है। आपका भातमा केवलज्ञानरूप या मोज्ञस्वरूप है, इसलिए भी आपको अज्ञर कहते हैं। अथवा आप 'अहै' इस एक अत्तरस्वरूप हैं, या परम ब्रह्मरूप हैं, परम धर्मस्वरूप हैं, तपोम्नि हैं और आकाश-के समान निलेंप और अमर्तिक हैं, इसलिए भी अबर बहलाते हैं। अथवा अब अर्थात केवल-ज्ञानरूप ज्योतिको आप अपने भक्तोंके लिए 'राति' कहिये देते हैं। अथवा अज्ञ अर्थात इन्द्रिय श्रीर मनको श्राप 'राति' कहिये श्रपने वशमें करते हैं। अथवा श्रज्ञ नाम व्यवहारका भी है। आप निश्चयनयको आश्रय करके भी लोकमें दान-पूजादिरूप व्यवहार धर्मकी प्रवृत्ति चलाते हैं। अथवा श्रक्त नाम ब्त-कीडामें काम आनेवाले पासोंका भी है, आप उनके लिए र अर्थात अभिके समान हैं, अर्थात् युतादिव्यसनोंके दाहक हैं, इस प्रकार विभिन्न अर्थोंकी विवसासे आपका असर यह नाम सार्थक है। (८५)। इन्हा नाम छल-कपटका है, आपमें उसका सर्वथा अभाव है, इसलिए आप अल्ड्या हैं। अथवा ल्र्या नाम अल्पक्रताका भी है, आप अल्पक्रतासे रहित हैं, सर्वज्ञ हैं। अथवा छदा शब्द घातिया कर्मोंका भी वाचक है, आप उनसे रहित हैं, इसलिए भी अछद्मा कहलाते हैं ( ५६ )। आप विश्वके भू अर्थात् स्वामी हैं, विश्वकी वृद्धि अर्थात् सुख-समृद्धिके बढ़ानेवाले हैं, केवलक्कानकी अपेसा विशेवको ज्याप्त करनेवाले हैं. और ध्यानके होरा ही

यस्य । चयाःमायाइरो व्याधिरातंक उच्यते, निर्मतो बिनाट क्यातंको रायो वस्य । निर्मता ऋरोका तत्यविषये शंका चन्देहो यस्य । भवस्य संवास्य क्यनको बिनाशको मकानां भवानकः ॥६६॥ इट्ढं निश्चलं व्रतं दीचा यस्य, मिता वा यस्य । नया नैरामाद्यस्तिकत् ना उन्तरः । निर्मतः कत्तकः क्रयनादो यस्य । कतां कतनं स्यतित कतायरः, न कार्यः प्रक्रकाधरः, न केनापि कत्तियां शक्त इत्यादं । भा क्रवकं दुःव लाति दद्यति क्रकतः, संसारः तं न परित न स्वीकरोति क्राक्तावरः, क्रकतः संसारे रोऽचरो नीचो वस्य, वा न कतां शारीर परित क्रकतापरः, चरमारोद हत्यवे । व्यति शारीर-मानवातिन् करियान दुःवानिक्रपक्ति । न चित्रतं शक्यः। स्वतं स्य स्वान्तः, सर्वपरिवादीन्, बोदवानित्यपै । क्षीक्रसोऽप्रोककृत्ते। त्वाचं वस्य ॥६७॥

## ॥ इति निर्वाद्यशतम् ॥

जगतके प्रत्यच होते हैं, इसलिए श्राप विश्वम् कहलाते हैं (८७)। श्राप विश्वके नायक हैं, विश्वको स्वयमें पर चलाते हैं, श्रीर मिध्याष्टिखोंको कभी दिखाई नहीं देते हैं, श्रार्थात् उन्हें आपके आत्मस्यरूपका कभी साज्ञातकार नहीं होता, इसलिए आप विश्वनायक कहलाते हैं (८५)। दिक अर्थात दिशाएँ ही आपके अम्बर हैं, अर्थात आप वस्त्रोंको धारण नहीं करते हैं, किन्तु सदा नम ही रहते हैं, इसलिए दिगम्बर कहलाते हैं (पट)। शीम प्रायम्हरण करनेवाली व्याधिकों आतंक कहते। ज्याप सर्व प्रकारके आतंकोंसे रहित हैं, इसलिए निरातंक कहलाते हैं (६०)। आप आरका अर्थात तत्व-विषयक शंकासे रहित हैं. प्रत्युत इट निश्चयी हैं, इसलिए योगिजन आपको निरारेक कहते हैं (६१)। भव अर्थात संसारका आप अन्त करनेवाले हैं, इसलिए भवान्तक कहलाते हैं (१२)। आप हद वती हैं, अपनी प्रतिक्वा पर अटल हैं, इसलिए हदवत कहलाते हैं ( ६३ )। आप वस्तु स्वरूपके प्रतिपादक विभिन्न नयोंके द्वारा उत्तं ग अर्थात उनत हैं और एकान्तवादी नयोंके प्रतिपादनसे सर्वथा रहित हैं. इसलिए नयोत्तुक कहलाते हैं (६४)। आप सर्व प्रकारके कर्लक अर्थान् अपवादांचे रहित हैं, इसलिए निष्कर्तक कहलाते हैं। जिस प्रकार तारायण, इन्स, चन्द्र आदि विभिन्न स्त्रियोंके साथ व्यक्तियां करनेसे बदनान हुए हैं, उस प्रकारके सर्व अपवादोंसे आप सर्वेशा रहित हैं (Eu)। आप ख़ुश्चस्थोंके द्वारा आकलन नहीं कियं जाते, अर्थात जाने नहीं जाते, इसलिए अकलाधर कहलाते हैं। अथवा अक अर्थात दु:खको जो लाव-देव, उसे अकल या संसार कहते हैं। आप उस संसारको धारण नहीं करते हैं, इसिलए भी अकलाधर कहलाते हैं। अथवा कला अर्थात अरीरको या चन्द्रकलाको नहीं धारण करनेके कारण भी आप अकलाधर कहलाते हैं ( ६६ )। शारीरिक, मानसिक आदि सर्व प्रकारके क्षेशोके अपहनन अर्थात् नाश करनेसे आप सर्वक्षेशापद्द कहलाते हैं अथवा अपने सर्व भक्तोंके क्रोशोंको दूर करनेके कारण भी आपका यह नाम सार्थक है (६७)। आप अजेयसे भी अजेय शक्तिके द्वारा जयको प्राप्त नहीं हो सकते. इसलिए अचय्य हैं ( €= )। वडे-वडे परीपह और वयसर्गोंको आपने बात्यन्त जान्ति और चयाग्रासके साथ सहन किया है. इसलिए आप चान्त अस्ताना वार्ता अस्ति । महत्तान हैं (१६)। श्रीष्ट्रच अर्थात् अद्योकतरु आपका लच्चा अर्थात् पिन्द है, क्योंकि सस-वसरुएमें अद्योक वृत्तके नीचे आप विराजमान रहते हैं और उसे दूरसे ही देखकर अध्यजीव ब्यापको जान लेते हैं, इसलिए श्रापको श्रीवचलचरा कहा जाता है (१००)।

इस मकार सप्तम निवीदाशक समाग्र हुना ।

## (८) अथ अक्षशतम्

मद्वा चतुमुं को चाता विचाता कमवासनः। अञ्जन्नराज्यम् चहा सुरुवेषदः प्रजापतिः ॥६८॥ विरुष्पार्ती वेत्रहो वेत्रीगो वेदपाराः। चाजो सद्यः शतासन्तो दस्यानव्यवीसयः ॥६६॥ विष्यविविवक्रमः शीरिः शीपतिः प्रकृतेत्वमः। वैकुण्यः पुंदरीकाचो हृषीकेशो दृशिः स्वमूः ॥१००॥

त्रीह बहि बदी । बेहित इदि गब्हान्त केवल सानाद्यो गुणा यस्मिन् न सहा । इद्देः सम्मन्त्र वास्त्रूरीः इति व सेषा मन् प्रत्याः । वालारि सुलानि मस्य स चतुर्धुवः, धातिसंवातवातने सति भगनतस्तादरापसमै दास्क्रियातेनं संति वया प्रतिविद्यां हुन्नं समुखं दश्यते, अयमतिष्ययः स्वामिनो भवति । दशाति चतुः नित्यत्व मान्यत्व मान्यत्व । विद्याति वर्षाः नित्यत्व मान्यत्व । विद्यात्व वर्षाति वर्षाः नित्यत्व मान्यत्व प्रतिवाद्यति प्रतिवाद स्वामिनो स्थापनि प्रतिवाद । विद्यात्व मान्यत्व मान्य

अधं—हे परम्बा, आप मझा हैं, चतुर्मुख हैं, धाता हैं, विधाता हैं, कमलासन हैं, अब्बस्, हैं, आत्मजू हैं, क्या हैं, सुरखेष्ठ हैं, प्रवापति हैं, दिरण्यामं हैं, वेदब हैं, वेदान हैं, वेदपा-रंग हैं, अब हैं, सदु हैं, शतानर हैं, हेस्यान हैं, ज्यीमय हैं, विण्णु हैं, त्रिविक्रम हैं, वीरि हैं, श्रीपति हैं, पुरुषोत्तम हैं वैकुष्ट हैं, पुंचिकाल हैं, ह्योंकेश, हरि हैं और स्वार्ट् हैं । हिस्-२००॥

**ज्याच्या-हे परमेहबर, आएमें केबलज्ञानादि गरा निरन्तर वृद्धिको आप्न होते रहते हैं.** इसलिए आप बद्धा कहलाते हैं (१)। केवलकान होनेपर समयसरएमें आपके चार मख दिखाई देते हैं, इसलिए आप चतुर्मख कहलाते हैं। अथवा चार अनुयागरूप मखोंके द्वारा आप समस्त वस्तुतत्त्वका प्रतिपादन करते हैं, इसलिए भी आप चतुर्मख कहलाते हैं। अथवा चार पुरुपार्थ-रूप मुखोंके द्वारा पदार्थीका प्रतिपादन करते हैं। अथवा प्रत्यक्ष, परोक्ष, आगम और अनुमान ये बार प्रमाण ही आपके मुख हैं। अथवा सम्यन्दर्शन, सम्यन्त्रान, सम्यक्वारित्र, और तप इन बार मुखोंके द्वारा आप कर्मोंका चय करते हैं। इस प्रकार विभिन्न विवदाओंसे आपको योगिजन चतुर्मुख कहते हैं (२)। चतुर्गतियोंमें गिरते हुए जीवोंका उद्घार कर आप उन्हें मोद्यपदमें स्थापित करते हैं, इसलिए धाता कहलाते हैं (३) । सूच्म-बादर सभी प्रकारके जीवोंकी आप विशेषरूपसे रज्ञा करते हैं, उन्हें विशिष्ट मुखमें स्थापित करते हैं, इसलिए विधाता कहलाते हैं (४)। आप समवसरणमें कमल पर अन्तरीश्व पद्मासनसे विराजमान रहकर सदा धर्मोपदेश देते हैं, इसलिए लोक श्रापको कमलासन कहते हैं। अथवा विहारक समय देवगए आपके चरणोंके नीचे सवर्ण-कमलोंकी रचना करते हैं, इसलिए भी आप कमलासन कहलाते हैं। अथवा दीज्ञाके समय आप कमला श्रर्यात राज्यलच्मी को 'अस्यति' कहिए त्याग करते हैं, श्रतः कमलासन कहलाते हैं। श्रायवा आपके आसनके समीप कमल अर्थात् मृग बैठते हैं, तपश्चरणके समय मृग-सिंहादि परस्पर-विरोधी जीव भी अपना वैर मुलकर आपसमें स्नेह करते हुए शान्त और स्नेह भावसे बैठते हैं. इसलिए भी कमलासन कहलाते हैं। अथवा 'क' अर्थात आत्माके अष्टकर्मरूप मलका आप निर्मेल विनाश करते हैं. इसलिए भी कमलासन यह नाम श्रापका सार्यक है (५)। जिस स्थान पर आपका जन्म होता है, वह सदा कमलोंसे संयुक्त रहता है, इसलिए आप अन्त्रभू, पद्मभू आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। अथवा माताके उदरमें ही अगवान पुण्यातिशयसे उत्पन्न हुए नाभिकमल पर नौ मास तक विराजमान रहकर वृद्धिको प्राप होते हैं और योनिको नहीं स्पर्श करके ही जन्म

यदापि ब्रह्माचे लेकर चर्यामय तकके नाम ब्रह्माके और उसले आगेके नाम विष्णुके हैं, तथापि
 प्रत्यकारने अपनी विद्वचाचे स्वमतके अनुसार अर्थ करके उन्हें कितमागवान पर घटित किया है।

सुष्टवा संजातस्तेनाच्यभूवण्यते । ज्ञातमा निष्णुखबुद्धेकस्त्यमाबिधन्यमस्त्रिकेतव्यपस्यमद्द्रीकस्त्वरुपांकीत्विधानिकित्यम्तिकित्यम्तिकित्यम्तिकित्यम्तिकित्यम्तिकित्यम्तिकित्यम्तिकित्यम्तिकित्यम्ति । स्वत्यक्षेत्रम्तिकित्यम्ति । स्वत्यक्षेत्रम्तिकित्यम्ति । स्वत्यक्षेत्रम्ति । स्वत्यक्षेत्रम्तिकित्यम्ति । स्वत्यक्षेत्रम्तिकित्यस्ति । स्वत्यक्षं विध्वस्ति । स्वत्यक्षं विध्वस्ति । स्वत्यक्षं विध्वस्त्रम्तिकित्यक्षं स्वत्यक्षं विध्वस्त्रम्तिकित्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्षं । स्वत्यक्षं स्वत्यक्यक्षं स्वत्यक्षं स्वत्यक्य

लेते हैं, इसलिए भी अञ्जभ कहलाते हैं (६)। शुद्ध-बुद्धैकस्वभावरूप आत्मा ही आपकी निवास-मृमि हैं, इसलिए आप आत्मेमू कहलाते हैं। अथवा आप अपने आत्माके द्वारा झानरूपसे सारे चराचर जगतको व्याप्त करते हैं, जानते हैं, इसलिए भी आत्मभू कहलाते हैं (७)। आप संसारमें सुखका सर्जन करते हैं, इसलिए इनष्टा कहलाते हैं। यद्यपि आप बीतरागी और सर्वके हितैंथी हैं. तथापि आपका ऐसा अचिन्त्य माहात्म्य है कि आपकी निन्दा करनेवाले नरक-तियैचादि कुगतियोंमें दु:ख पाते हैं और आपकी पूजा-स्तुति करनेवाले स्वर्गादिकमें सुख पाते हैं (८)। सुर अर्थात् देव-ताओंमें आप ज्येष्ठ या प्रधान हैं। अथवा देवोंके ज्या अर्थात माताके समान हितेपी हैं। अथवा सरोंको अपनी जन्मभिम स्वर्गलोकसे भी आपका सामीप्य अधिक इट है. यही कारण है कि वे स्वर्गलोकसे आकर आपकी सेवा करते हैं, इसलिए आप सुरज्येष्ठ कहलाते हैं (६)। तीनों लोकोंमें स्थित प्रजाक आप पति हैं इसलिए प्रजापति कहलाते हैं (१०)। आपके गर्भमें रहते समय सुवर्ण-वृष्टि होती है, इसलिए लोक आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं (११)। वेदितव्य अर्थात् जानने योग्य सर्व वस्तुत्रोंके जान लेनेसे ऋाप वेदक्ष कहलाते हैं। अथवा स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेदरूप सर्व जगतु को जाननेसे कारण भी आप बेदक कहलाते हैं। अथवा पराई बेदनाको कष्टको जाननेसे भी आप वेदझ कहलाते हैं। अथवा जिसके द्वारा आत्मा शरीरसे भिन्न जाना जाता है, उस भेदझानको वेद कहते हैं. उसके क्काता होनेसे योगिजन आपको वेदक कहते हैं (१२)। आपका अंग अर्थात आत्मा वेदरूप है-क्रानस्वरूप है, इसलिए आप वेदांग कहलाते हैं। अथवा केवलक्रानरूप वेदकी प्राप्ति होनेपर भन्यप्राणियोंकी रचाका अंगभृत उपाय आपसे प्रगट होता है, इसलिए लोग आपको वेदांग कहते हैं (१३)। आप वेद अर्थात झानके पारको प्राप्त हुए हैं, इसलिए वेदपारग कहलाते हैं। श्रथवा द्वाद्वशांग श्रतज्ञानको वेद कहते हैं, उसकी रज्ञा करने वाले मुनियोंको वेदप कहते हैं। वेदपों के 'र' अर्थात कामविकारको या शंकाको निराकरण करनेके कारण भी लोग आपको वेदपारग कहते हैं (१४)। आगे संसारमें जन्म न लेनेके कारण आपको योगिजन अज कहते हैं (१५)। वस्तुतत्त्वके मनन करनेके कारण आप मन कहलाते हैं (१६)। आपके आनन्दोंका शत अर्थात सैकड़ा पाया जाता है, अतः आप शतानन्द कहलाते हैं। यहां शत शब्द अनन्तके अर्थमें प्रयुक्त हका है. तदतसार आप अनन्त सुलके स्वामी हैं। अथवा शत अर्थात असंख्य प्राणियोंको श्रापके निमित्तसे आनन्द शाप्त होता है, इसलिए भी श्राप शतानन्द कहलाते हैं (१७)। ईस अर्थात परमात्मस्वरूपमें आपका यान कहिए गमन होता है, इसलिए आप इंसवान कहलाते हैं। अथवा इंस के समान मंद-मंद गमन करनेसे भी इसयान कहलाते हैं अथवा इस अर्थात सर्वके समान आपका भी गमन स्वभावतः अनीहित या इच्छा-रहित होता है, इसलिए भी आप हंसयान कहलाते हैं (१८)। सन्यक्केन, ज्ञान और चारित्रके समाहारको त्रयी कहते हैं।

विषयंसरोऽसुरव्यंसी साथयो वशिक्यवाः । वायोषको सञ्ज्ञेषो केरायो विषयानाः ॥१०१॥ स्रीवसर्वात्त्वाः श्रीमानप्युतो वस्कात्तकः । विषयवसेवस्त्रकपान्तिः पद्यानामो जनार्वेवः ॥१०२॥ श्रीकपः: ग्रांकाः श्रम्भुः कपानी भूपकेतन । सूर्युजयो विष्ठपाषो वासदेवसिनोचनः ॥१०६॥

सम्बद्धांत ज्ञात-चारिताणां समाद्यास्त्रपति, त्रत्या निर्मुचः ॥१.६॥ वेवेदि केवलकानेन विर्षयं व्याप्नोतीति । प्रयो विक्रमाः सम्बद्धांतज्ञानचरित्राणां शक्तिसंपदां यस्य । वा विषु लोकेषु विविद्यः कृतः परिवादी यस्य । यूरस्य दुमस्य द्वास्य अपस्य । श्रीवां अम्बुद्धय-तिः भ्रेयसलक्ष्मणक्सीनां पतिः । पुरुरेषु विविद्यत्तः येषु उत्तरमः । विक्रुता विक्रम्याता त्राप्ता अपस्य पुमारः । पुंड-विक्रम्यातः कृत्याः अपस्य पुमारः । पुंड-विक्रम्यात् कृत्यात् । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात् विद्याद्यात् । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात्वात्रयः । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात् । व्यविक्रम्यात्वात्रयः । व्यविक्रमः । व्यविक्रमः । व्यविक्रमः । व्यविक्रमः । व्यविक्रम्यत्वात्रयः । व्यविक्रमः । व्यविक्रमः । व्यविक्रमः । व्यविक्रम्यत्वात्रयः । व्यविक्रमः । व्यविक्यमः । व्यविक्रमः ।

कार्य- है विश्वेश, आप निश्वेश्याह हैं, अग्रुएथ्यंसी हैं, माधव हैं, बलिक्यन हैं, अप्रोक्त हैं, मुझुयों हैं, केवाब हैं, निष्टाश्यव हैं, ऑक्सलांह्य हैं, आंभान हैं, अप्युत हैं, नरफातक हैं, विश्वेश्यों हैं, केवा हैं, पिडामा हैं, जानाईम हैं, ऑक्टर हैं, अंकर हैं, उस्पु हैं, क्याली हैं, वस्केतन हैं, स्थायव हैं, विश्याब हैं, वास्पेव हैं और क्रिलोचन हैं 11202-2031।

ह्यांक्यां— है विश्वक ईश, आप विश्वका भरण-पोषण करते हैं, उसे नरकादि गतियोंके दुग्लांसे बचाते हैं, इसिलाए लोक आपको विश्वक्यार कहते हैं (३०)। मोहरूप अमुरका आपने विश्वक्यार कहते हैं (३०)। मोहरूप अमुरका आपने विश्वक्या किए स्वात कर करें हैं। अथवा अमु अर्थात प्राणीकों को राति किए महण करें, ऐसे यकको अमुर कहते हैं। आपने उस अपनातका भी नाता किया है, कालपर विश्वव पहें है, असा आप यनके भी यम हैं, इस अपनेवार भी आमुण्यंसी यह आपका नाम सार्थक है (३१)। मा अर्थात समन्तराल और केमलाशानिहरूप वहिरीग-अन्तरात लक्षीके

१ चिरवम्मरसे लेकर श्रीकण्ठ तक विश्वाहे नाम हैं और शंकरसे लेकर आगे हर तकके नाम महादेवके हैं, पर प्रन्यकारने स्वर्थके चातुर्यसे उन्हें श्रीतसाग भगवान पर ही चयाकर यह श्वीनत किया है कि साप ही सकते प्राप्ता, विश्वा और महेस्स हैं, स्वरण नहीं।

धव अर्थात भत्ती या स्वामी होनेसे योगिजन आपको माधव कहते हैं। अथवा राज्यावस्थामें आप राजलक्सीके स्वामी थे । अथवा मा शब्दसे प्रत्यच-परोच प्रमाणका प्रहण करना चाहिए । आप इत दोनों प्रमाखोंके धव अर्थात प्रऐता हैं, उनके प्रयोगमें अति विचन्नण हैं. इसलिए भी माध्य कह-लाते हैं (३२) । बलि अर्थात कर्मको आपने बन्धन बतलाया है, अतः आप बलिबन्धन कहलाते हैं। अथवा बलवानको बली कहते हैं। आपने त्रैलोक्यको सोभित करनेवाले ऐसे बली तीर्थंकर नामकर्म और विशिष्ट जातिके उचगोत्रकर्मका पूर्वभवमें बन्धन किया है इसलिए भी आपका बलिबन्धन नाम सार्धक है। अथवा राजा अपनी प्रजाते जो कर लेता है, उसे भी बलि कहते हैं। आपने आयके छठे भागरूपसे उसका बन्धन अर्थात निर्धारण राज्यावस्थामें किया था, इसलिए भी आप बलिबन्धत कहलाते हैं (३३)। अन्न अर्थात् इन्द्रियोंको जिन्होंने विजय कर अधः कहिए नीचे डाला है, ऐसे जितेन्द्रिय साध्योंको अधोच कहते हैं। आप ऐसे जितेन्द्रियोंके 'जायते' कहिए ध्यानसे प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए अधासज कहलाते हैं। अथवा अतीन्द्रिय केवलझानको प्राप्त कर आपने असज अर्थात इन्द्रियज्ञानका अधःपात किया है, इसलिए भी आपका अधोक्तज यह नाम सार्थंक है (३४)। मध हाटर मय और शहर दोनोंका वाचक है, आप उस मधुके होबी हैं अर्थात मदा और मधुके सेवनको आपने पापका मूल कारण वतलाया है, इसलिए आप मधुद्रेपी कहलाते हैं (३५)। आपके मस्तकके केश अत्यन्त स्निन्ध और नीलवर्ण हैं, इसलिए आप केशव कहलाते हैं। (तीर्थेकर भगवानके केश कभी भी श्वेत नहीं होते और सस्तकके सिवाय अन्यत्र उनके बाल नहीं होते।) अथवा क नाम त्यात्माका है, ब्यात्मस्वरूपकी प्राप्तिमें जो ईश व्यर्थात समर्थ होते हैं, ऐसे महामितियोंको केश कहते हैं । उनका व अर्थात वास आपके ही चरणोंके पास है, इस-लिए भी आप केशव कहलाते हैं (३६)। आपके विच्यर अर्थातु पीठके समान विस्तीर्ण अवस कहिए कर्ण हैं. इसलिए आप विष्टरभवा कहलाते हैं। अथवा विष्टर अर्थात विस्तीर्ण अवस कहिए अंगवाह्य और अंगप्रविष्टरूप अतहान ही आपके ओन्न हैं, इसलिए भी आप विष्टरअवा कहलाते हैं (३७)। आपके वज्ञास्थल पर श्रीवत्स नामका लांछन अर्थात रोमावर्त है, इसलिए आप श्रीवत्सलांछन कहलाते हैं। श्रथमा श्रीवत्स नाम लच्मीके पुत्र कामदेवका भी है। आपने अपने सीन्दर्यसे उसे भी लांछित या तिरस्कृत किया है। अथवा श्रीवत्सल व्यर्थात लक्ष्मीके स्नेही लोगों-का संसार-वास आंछन कहिए विस्तीर्ण होता जाता है, ऐसा प्रतिपादन करनेके कारण आप श्रीवत्सलांछन कहलाते हैं (३८)। आपके अन्तरंग अनन्त चत्रह्यकप और बहिरंग समबसरण-रूप श्रीके पाये जानेसे आप श्रीमान कहलाते हैं (३६)। आप अपने स्वरूपसे कभी भी चयत नहीं होते, इसलिए अञ्चल कहलाते हैं ( ४० )। नरकोंके अन्तक अर्थात विज्ञाहक होनेसे आप हादशिषेशे गयो यस्य । वक्तं लक्त्यं पायो यस्य व तयोकः । पद्मवत् कमलपुणनत् नामिर्यस्य स पद्म-नामः । वमालगत्त्रवानां वा पायार्यनायस्तता इत्यिष्कारे संवायां नामिः । अत् प्रस्यः । वनात् वन-पदलोकान् अर्थीतं ( प्रार्थति ) संवोधनार्यं गन्छति, या वनाक्तिमुक्तरियतम्यलोका प्रस्ता मोलपावकाः पद्म । अयवा वनान् प्रदेशीते भाग्ने गायति वनार्दः । नन्याद्येः, प्रतेल्य प्रमुप्यः ॥१०२॥भीष्ठीकितक्ताः । कण्ठे आलिगनपरा यस्य । शं परमानन्दलक्ष्यं सुलं कमेति । शं परमानन्दलक्ष्यं सुलं मतस्यतात् । काम् आल्याः वर्षन्तन्, पानन्यति । वृगो अधिसालक्ष्यो धर्मः केतमं अवना यस्य । मृत्यं अप्तकं वयतिति । विकारं स्परितं प्रस्तस्यायं अर्थि केवलशानलक्ष्यं लोक्सतीक्ष्रभाषाकं लोक्नं यस्य । वामो मनोहरो देश । क्रवायां स्वर्यं-तर्यं पातालिथतानां मञ्जवीवनां लोक्नताक्षयः नेवस्यानीयः शिक्तावनः ॥१०॥१

नरकान्तक कडलाते हैं। क्योंकि जीत्रोंको सदाचरणके द्वारा उन्हें नरकोंमें गिरनेसे बचाते हैं ( ४१ )। श्रापके विष्त्रक अर्थात् चारों स्रोर द्वादश सभाओंके जीव ही सेनारूपसे समवसररामें या विहारकालमें साथ रहते हैं, इसलिए आप विष्यकसेन कहलाते हैं। अथवा विष्यक अर्थात तीनों लोकोंमे जो सा यानी लच्मी विद्यमान है, उसके आप इन कहिए स्वामी है, इसलिए भी विष्वकसेन यह नाम आपका सार्थक है (४२)। आपके पाणि अर्थात् हाथमें चक्रका चिन्ह है. बस्पत्निए बोगिजन आपको चक्रवाणि कहते हैं। अथवा सेनारूप चक्रको जो पालते हैं ऐसे मंडलेश्वर, अर्धचकी और चक्रवर्ती राजाओंको चक्रप कहते हैं। उनकी आप अधि। अर्थात सीमास्यरूप हैं, धर्मचक्रके प्रवर्त्तन करनेसे सर्वशिरोमणि हैं, इसलिए मी आप चक्रपाणि कहलात हैं। अथवा चक्रप अर्थात् सुरेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र, मुनीन्द्रादिकों को भी आप 'ऋणिति' कहिए बपदेश देते हैं. इस अपेचासे भी आपका चक्रपाणि यह नाम सार्थक हैं (४३)। पद्म आर्थात कमल पृथ्वके समान आपकी नाभि है, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं (४४)। जन ऋर्यात जनपदवासी लोगोंको 'अर्दति' कहिए संबोधनके लिए जाते हैं. इसलिए आप जनाईन कहलाते हैं। अथवा त्रिभवनके भव्यजन दीन होकर आपसे मोचमार्गकी अर्दना अर्थात याचना करते हैं इसलिए भी जनादेन यह नाम सार्थक है ( ४५ )। श्री अर्थात मुक्तिरूपी लच्मी आपके कंटका त्रालिंगन करनेके लिए उग्रत है, इसलिए आप श्रीकण्ठ कहलाते हैं ( ४६ )। शे श्रथात परमानन्त-स्वरूप सुलके करनेसे आप शंकर कहलाते हैं (४७)। अम् अर्थात् सुल भन्य जीवोंको आपसे प्राप्त होता है, इसलिए आप शस्यु कहलाते हैं (४८)। क अर्थात् जीवोंको पालन करनेके कारण आप कपाली कहलाते हैं। अथवा 'क अर्थात आत्माकी जो 'पान्ति' कहिए रज्ञा करते हैं. ऐसे मनियोंको 'कप' कहते हैं। उन्हें आप लाति कहिए रत्नत्रयके द्वारा विभूषित करते हैं इससे कपाली कहलाते हैं (४६)। वृष अर्थात् अहिंसालच्या धर्म ही आपकी केतन कहिए ध्वजा है. इसलिए आप वृपकेतन कहलाते हैं (५०)। मृत्युको आपने जीत लिया है, अतः आप मृत्युजय कहलाते हैं (५१)। आपका विरूप अर्थात् रूप-रहित अमृत्तिक एवं इन्द्रिय-अगोचर केवलज्ञान-रूप अन्त कहिए नेत्र होनेसे योगिजन आपको विरूपाच कहते हैं। अथवा विशिष्ट रूपशाली एवं त्रिमुबनके चित्तको हरण करनेवाले आपके विशाल नेत्र हैं, इसलिए भी आप विरूपान्त कहलाते हैं। अथवा विरूप अर्थात् रूपादि-रहित अमृत्तिक एवं केवलज्ञान-गम्य आपका आस् अर्थात आत्मा है, इसलिए भी आपको विरूपात्त कहते हैं (५२)। आप वाम अर्थात् मनोहर देव हैं, अति सुन्दराकार हैं, इसलिए वामदेव कहलाते हैं। अथवा वाम अर्थात् कामके शत्र महादेवके भी आप परमाराध्य देव हैं, इसलिए नामदेव कहलाते हैं। अथवा नाम अर्थात सन्वर सौधमेंन्द्रादि देव आपकी सेवामें सदा उपस्थित रहते हैं, इसलिए भी आप वामदेव कहलाते हैं।

<sup>\*</sup>इत स्थानपर 'मुनिश्चीविषयक्ट्रोय कर्मस्थायं तिकितम्' इतना ग्रीर स प्रतिमें लिखा हमा है।

उमापितः पद्यपतिः स्मराशिवापुरान्तवः । वार्ववारीवरो वत्रो भवो भर्गः सदाधिवः ॥१०४॥ वाराव्यांऽत्यकारातिरनादिनिधनो हरः । महासेनस्यास्कविद् गवानायो विनावकः ॥१०४॥ विरोचनो विपन्नवं हादशास्मा विभावसुः । हिजाराच्यो बृहज्ञालुक्षित्रभालुस्तन्तपास् ॥१०६॥

उमायाः कान्तेः कीर्तेत्रच पृतिः स्वामी । पशुनां सर-नर-तिरक्षां पृतिः स्वामी । स्परस्य कन्दर्यस्य ब्रारिः रात्रः । तिल्लां परां जन्म-जग्र-मरणलकणनगराणां श्रन्तको विनाशकः । बर्धे न विश्वन्ते ब्रास्यः शत्रवो यस्य सोऽर्थनारिः, चातिसंघातघातनः, स चासावीश्वरः स्तापी । कर्मसां रीहमर्तित्वात सहः, रोदिति श्रानन्दाश्रुणि मुंचित श्रात्मदर्शने सित । रक् प्रत्ययः । मक्त्यस्माद्विश्वमिति । श्रुकि-श्रुकी भर्जने इत्ययं घातः अथवा 'वा' अर्थात चन्दनामें 'म' कहिए सूर्य, चन्द्र, रुद्र आदि आपके सदा विद्यमान रहते हैं. अतएव आपको बामदेव कहते हैं। अथवा बामा अर्थात इन्द्राणी, देवियाँ और राजपनियाँ श्रादि सन्दर स्त्रियोंके आप परम आराध्यदेव हैं. इसलिए भी वामदेव कहलाते हैं (५३)। तीनों लोकोंके लोचनरूप होनेसे आप जिलोचन कहलाते हैं। अथवा जन्मकालसे ही आप मति. अत. अवधिकानरूप तीन नेत्रोंके धारक थे. इसलिए भी लोग आपको त्रिलोचन कहते हैं। अथवा तीनों लोकोंमें आपके केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप दो लोचन ही बस्तरूपके दर्शक हैं. अन्य नहीं इसलिए भी आप त्रिलोचन कहलाते हैं। अथवा मन, क्चन, काय इन तीनों योगोंका आपने लोचन अर्थात मण्डन किया है, उन्हें अपने वशमें किया है, इसलिए आप त्रिलोचन कहलाते हैं। अथवा त्रिकरण-ग्रद्ध होकर आपने अपने केशोंका लुंचन किया है इसलिए भी त्रिलोचन कहलाते हैं। अथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप तीन रहोंको जो लेते हैं ऐसे महामनियोंको जिल कहते हैं। उनका ओचन अर्थात समदाय आपके पाया जाता है, इसलिए भी आप त्रिलोचन कहलाते हैं (५४)।

अर्थ-हे रमेश, आप जमापति हैं, पशुपति हैं, स्मरारि हैं, त्रिपुरान्तक हैं, अनैनारीश्वर हैं, इद हैं, अब हैं, अर्ग हैं, सदाशिव हैं, जगरूक्तों हैं, अन्यकाराति हैं, अनादिनिधन हैं, हर हैं, सहासेन हैं, तारकांजित हैं, गणनाथ हैं, विनायक हैं, विरोचन हैं, विबद्ध हैं, डाइशाल्मा हैं, विभा-

वसु हैं, ब्रिजाराध्य हैं, बृहद्भानु हैं और तनूनपात् हैं।।१०४-१०६॥

१ यहां से विनायक तकके नाम गणेशके हैं। २ यहां ते आगे के नाम ऋग्निके हैं।

को धारण करनेसं भी आएका भगेंनाम सार्थक है। अथवा भन्यजीवोंका पोषण करनेसे भी भगें कहलाते हैं (६२)। आपके सदा ही शिव अर्थात परम कल्याण पाया जाता है. उसलिए आप सदा-शिष कहलाते हैं। अथवा जो रात्रि-दिनका भेद न करके सदा ही भाजन-पान करते हैं, उन्हें सदाशि कहते हैं। आपके मतानुसार उन्हें सदा 'व' अर्थात संसार-समद्रमें हवना पहेगा. इससे भी सवाशिव कहलाते हैं (६३)। आप जगतके कर्ता अर्थात स्थिति या मर्यादाके विधाता हैं, इसलिए जगत्कर्ता कहलाते हैं। अथवा जानको के अर्थात् सुख प्राप्त कराते हैं, इसलिए भी जगत्कर्ता कहलाते हैं (६४)। जगत को अर्था करनेवाले मोहकमंको खन्यक कहते हैं, उसके आप अराति अर्थात् शत्रु हैं. इसलिए अन्धकाराति कहलाते हैं । अथवा गाट अन्धकार पूर्ण तरक-स्थानको अन्धक कहते हैं. आप जीवोंको नरकोंमें गिरने नहीं देते, अतः नरकोंके शत्र हैं, इसलिए भी अन्धकाराति कहलाते हैं। अथवा अन्धकार पूर्ण कारारूप गृहमेंसे निकाल कर आप जीवोंको मोचमें रखते हैं, इसलिए भी अन्धकाराति कहलाते हैं (६५)। आदि नाम उत्पत्तिका है और निधन नाम मरणका है। आप जन्म और भरणसे रहित हैं इसलिए अनादिनिधन कहलाते हैं (६६)। अनन्त-भवोपार्जिन पापोंके हरण करनेसे आप हर कहलाते हैं। अथवा 'हा अर्थात हर्षको 'राति' कहिए उत्पन्न करते हैं. इस-लिए हर कहलाते हैं। अथवा 'ह' अर्थात हिंसाके लिए आप 'र' कहिए अग्निस्वरूप हैं, क्योंकि हिंसाका सर्वथा निषेध करते हैं, इसलिए भी हर कहलाते हैं (६७)। आपके राज्यावस्थामें द्वादशगण-लक्त्य महा सेना थी, इसलिए आप महासेन कहलाते हैं। अथवा मह अर्थात पूजाकी अतिशोभा को महासा कहते हैं । श्राप उस पूजातिशयके इन अर्थात स्वामी हैं, इसलिए भी महासेन कहलाते हैं। अथवा सा नाम लच्मी और सरस्वती का भी है। आप दोनोंके ही महा स्वामी हैं. अतः महासेन कहलाते हैं अथवा समयसरएमें स्थित महान सिंहासनको महासा कहते हैं। उसके ऊपर स्थित आप इन अर्थात् सूर्यके समान प्रतिभासित होते हैं, इसलिए भी आप महासेन कहे जाते हैं (६८)। जो मञ्य जीवोंको संसार-समुद्रसे तारते हैं, ऐसे गण्धरदेवादिको तारक कहते हैं। आपने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा उन्हें जीन लिया है, इसलिए आप तारकजित कहलाते हैं। अथवा तार अर्थात उच्च शब्द करनेवाले सेघोंको तारक कहते हैं। आपने अपने गरभीर तार-वसे उन्हें जीत लिया है, इसलिए भी आप तारकजित कहलाते हैं। संस्कृतमें ह, ल और र में भेद नहीं होता, इस नियमके अनुसार संसारको ताबुना देनेवाला मोहकर्म ताबुक कहलाता है। आपने उसे जीत लिया है, इसलिए भी आप ताइकजित या तारकजित कहलाते हैं। अथवा रमसानमें ताली बजाकर नायनेवाले रुद्रको तालक कहते हैं। आपने उसे भी जीत लिया है, इसलिए तालकजित या तारकजित कहलाते हैं। अथवा मोच-परके किवाडोंपर तालेका काम करनेवाले अन्तराय कमेकी तालक कहते हैं आपने उस अन्तराय कर्मको भी जीत लिया, इसलिए आप तालकजित कहलाते हैं (६६)। गण अर्थात् द्वादश भेदरूप संघके आप नाथ हैं, अतः गणनाथ कहलाते हैं। अथवा नाथ धालका ऐरवर्य और आजीर्वाद देना भी अर्थ है। आप गणको ऐरवर्य भी प्रदान करते हैं और

तारकविदुच्यते । गयास्य द्वारगंभदधंपस्य नाथः । विशिष्टानां गयानितः स्वेतनः नागेन्द्र-वियाधर-चारवार्धानां नायकः ॥१०५॥ विशिष्टं चोचनं ज्ञाविकठम्यस्त्वं यस्य । विवतः ब्राकाशाद् रत्तं रक्तवृद्धिवैत्य यस्माद्य रातुर्धरे विवतः ब्राकाशाद् रत्तं रक्तवृद्धिवैत्य यस्माद्य रातुर्धरे विवतः ब्राकाशाद्यः विवतः ब्राकाशाद्यः विवतः श्रमाद्यः विवतः विव

आशीर्बाद भी देते हैं, इसलिए भी गणनाथ कहलाते हैं (७०)। आप गणीन्द्र, सुरेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र, विद्याधरादि विशिष्ट पुरुषोंके नायक है और स्वयं विगत-नायक हैं श्रर्थात् आपका कोई दूसरा स्वामी नहीं हैं. आप ही त्रेलाक्यके एकमात्र स्वामी हैं. इसलिए विनायक कहलाते हैं (७१)। आप विशिष्ट रोचन अर्थात् ज्ञायिकसम्यक्त्वके धारक हैं. अतः योगिजन आपको विरोचन कहते हैं। अथवा रोचन शब्द लोचन और दीप्तिका भी वाचक है। आप विशिष्ट दीप्तिके और केवलकानरूप नेत्रके धारक हैं. इसलिए भी आप विरोजन कहलाते हैं। अथवा आभरणके विना ही आप विशेष शोभित होते हैं। अयवा रोचन अर्थात संसारसे प्रीति आपकी विनष्ट हो चकी है, इत्यादि विभिन्न निरुक्तियोंकी अपेना से भी विरोचन नामको सार्थक करते हैं (७२)। श्राकाशमें अन्तरीन् गमन करनेसे आप वियद्रन अर्थात आकाशके रत कहलाते हैं। अथवा आपके कल्याएकोंमें आकाशसे रत्नोंकी वर्षा होती है, इसलिए भी लोग आपको वियद्भ कहते हैं। अथवा निर्वाण-लाभ करनेपर लोकाकाशके अन्तमें स्थित तत्वातवलयके आप रत्न होंगे अर्थात वहां विराजमान होंगे, इस अपेजासे भी आप वियद्रन नामको सार्थक करते हैं (७३)। आप द्वादश गर्गोंके आत्मा हैं. कर्यात जीवन-हेतुक प्राणस्वरूप हैं, इसलिए द्वादशात्मा कहलाते हैं। अथवा श्रुतज्ञानके द्वादश अंगरूप ही आपका भात्मा है, इसलिए भी आप द्वादशात्मा कहलाते हैं। श्रुतझान और केवलझानमें केवल प्रत्यच-परोक्षकृत भेद माना गया है, किन्तु सर्व पदार्थोंको विषय करनेकी अपेना दोनों समान हैं (७४)। विभा-वसु शब्द अग्नि, सूर्य, चन्द्र, रुद्र आदि अनेक अर्थांका वाचक है। आप अग्निके समान कर्मोंको भस्म करते हैं, सूर्यक समान माहरूप अन्यकारको दूर करते हैं, चन्द्रके समान संसारके दुःख-सन्तप्त प्राणियोंको अमृतकी वर्षा करते हैं और रुद्रके समान कर्मोंकी सृष्टिका प्ररूप करते हैं, इसलिए उक्त सभी अर्थाको अपेना आप विभावस नामको सार्थक करते हैं । अथवा विभा अर्थात् केववज्ञानरूप विशिष्ट तेज ही आपका वसु अर्थात् धन हैं, इसलिए भी आप विभावसु कहलाते हैं । अथवा आपके सान्निष्यमें विश्वा, वस ऋादि देवगेण प्रमा-विहीन हो जाते हैं । अथवा जो विशिष्ट भा अर्थात तेज-पुञ्जकी रचा करे. उसे विभावा कहते हैं श्रापको सू श्रयांत प्रसव करनेवाली माता ऐसी ही विभावा हैं. अतः आप विभावस कहलाते हैं। अथवा राग-द्वेषादि विभाव परिणामोंके आप विनाशक हैं. इस अपेचा भी आप विभावसु कहलाते हैं (७५)। मातासे जन्म लेनेके पश्चात जो सम्यग्दर्शनको धारण करते हैं, वत और चारित्रको पालन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण, चत्रिय, बैश्योंको द्विज कहते हैं, व्रती पुरुष भी द्विज कहलाते हैं । आप ऐसे द्विजोंके आराध्य हैं. इसलिए द्विजाराध्य कहलाते हैं । अथवा माताके उदरसे जन्म लेनेके पश्चात् अंडेमें से भी जन्म लेनेके कारण पश्चियों को द्विज कहते हैं। पश्ची तक भी अपनी वाणीसे आपका गुंबा-गान करके आपकी आराधना करते हैं, इसलिए भी आप डिजाराध्य कहलाते हैं। श्रथवा डिज नाम दांतोंका भी है। योगिजन ध्यानके समय दांतोंके ऊपर दांतोंको करके एकाय हो आपकी त्राराधना करते हैं, इसलिए भी द्विजाराध्य हैं (७६)। जाननेकी अपेक्षा अलोकाकाको पर्यन्त माग तक आपके केवलकानरूप सूर्यकी मानु अर्थात किर्पों फैलती हैं, ऐसी बहद अर्थात विशाल किरखोंको धारख करनेसे आप बहुद्वाल कहलाते है। अथवा आपका विकराजः सुधाहोषिरीवधीषः ककालिधिः । नव्यज्ञाधः ग्रुकांद्वः सोमः कुसुरवान्धवः ॥१००॥ केव्यपैनोऽनिकः पुण्यजनेवः पुण्यजनेवरः । धर्मराजो भोगिराजः प्रयेता मूमिनन्दनः ॥१०८॥ विक्रिकतित्वरक्षाधानन्त्रने बृहतपितिः । पूर्वदेवीपदेष्टः च व्रिजराजसमुजवः ॥१०१॥

॥ इति बद्धारासम् ॥

भानवः केवलसानकिरवा। क्य । तत् ं कार्य न पातपति झुधस्यावस्थायां नियतकरानुपवासान् इत्वापि लोकानां मार्गदर्शनायं पारवाां कराति । श्रयवा सगवान् सुक्तिगतो यदा भविष्यति तदा तनोः परमोदारिकचरमशरीरात् किवित्तवारोगकाः किव्यवायाकारं सव्यवीवान् प्रतिपातयति शायवतीति ॥१०६॥

हिजानां क्षिप्र-चृत्रिय-वेश्यानां राजा स्थामी । सुपावत् श्रमृतवत् लोचनं सीख्यदायकं शोची गेचि-र्यस्य । श्रीषचीनां क्रमः ज्या-मरख्मिवारखभेषजानां सम्यष्ट्रर्शन-शन-चारित्र-तपसामचीशः स्वामी श्रीषचीशः,

पुण्यस्य भाजु आति महान है, इसलिए इह्द्रातु कहलाते हैं। अथवा आपका केवलझानस्य महान् सूर्य लोक और मलोकको जानता है, इसलिए आप इह्द्रातु कहलाते हैं। अथवा इह्द्रातु नाम आिनका भी है। आप अिनके समान पाप-पुञ्जको जलान वाले हैं, इसलिए योगिजन आपको इद्दरातु कहते हैं (७७)। आपके केवलझानस्य सूर्यको किरणे विकरिविच्न हैं, अर्थान कैलोक्यके विकसी विकास है। अपवा आपको पुण्यस्य सुर्यक्ष निक्र अर्थात् आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला है, इसलिए भी आप विकसातु कहलाते हैं। अथवा आपको देखकर मानु भी आश्चर्य विकत रह जाता है, क्योंकि आप कोटि मानुके भी अपिक प्रभाको धारण, करते हैं (७०)। केवल्य प्राप्तिके पूर्व तक शरीर का पात आपको अभीध नहीं है, यही कारण है कि आप अनुलवलशाली होने पर भी दीखा महत्त करनेके पक्षान् शरीरको दिखात रखने और लोगोंको साधु-मागं विलानके लिए पारणा करते हैं। अथवा आप मुक्तिमामके ध्यात् परमीहारिक चरम शरीरते किब्दून शरीराकारवाली सिद्धपर्याको भव्यकोंकोंक लिए प्रतिपादन करते हैं, इसीलाए आप तन्त्रपात कहलाने हैं (७८)।

अर्थ- ह जिनेश्वर, आप द्विजराज' हैं, सुधाशोचि हैं, जीवरीश हैं, कलानिधि हैं, नस्त्र-नाथ हैं, छुआंछु हैं, सोम हैं, कुमुरवान्थच हैं, लेखर्चम हैं, आनिल हैं, पुण्यजन हैं, पुण्यजनेश्वर हैं, धर्मराज हैं, ओगिराज हैं, प्रचेता हैं, भूभिनन्दन हैं, सिहिकातनय हैं, छायानन्दन हैं, बृहतांपति

हैं. पूर्वदेवीपदेश हैं और द्विजराजसमुद्रुभव हैं ॥१०७-१०६॥

१ यहाँसे लेकर कुमुद्बान्धव तकके नाम चन्द्रमाके हैं।

क्त्य-वरा-सरयानिवारक इत्यर्थः । कलानां द्वाध्यतित्वंस्थानां लोके प्रतिद्वानां निषिः नियानभूतः । नदात्रायां क्राइयनीत्यादीनां नायः स्वामी । द्वाभा उक्त्यलाः क्रामेसलकलंकाहितः क्रंयतः केवलकानिकरया यस्य । स्ति उत्यादयति क्रमुतं नोसं लोमः । यस्य । क्रिक्तुत्यस्ति व्याप्ति क्रमुतं नोसं लोमः । यस्य क्रिक्तुत्यस्ति व्याप्ति क्रमुतं नोसं लोमः । यस्य क्रिक्तुत्यस्ति क्राय्योध्यादिश्चा-स्वाप्ति क्राय्योध्यादिश्चा-क्रमीया अद्वाप्ति क्रय्योध्यादिश्चा-क्रमीया अद्वाप्ति क्रय्योध्यादिश्चा-क्रमीया अद्वाप्ति क्रयाप्ति क्रयोध्यादिश्चा-क्रमीया अद्वाप्ति क्रयाप्ति वा । प्रयाप्ताः प्रविचाः पायर्यहताः क्रयाः व्यवस्ति प्रयाप्ति क्रयाप्ति वा । प्रयापाः परिचाः पायर्यहताः क्रयाः व्यवस्ति प्रयाप्ति क्रयाप्ति वा । प्रयापाः परिचाः पायर्यहताः क्रयाः विकास परस्त प्रयाद्याना वा प्रयाप्ताः । अस्तर्वाप्तितार्योधदं

शरीरके दाह या मारएकी बुद्धिको ऋषिधी कहते हैं। जैसे मृत पतिके साथ चितामें जलना, सती होना, नदी-समदादिमें गिरकर मरना, फाँसी आदि लगाकर मरना, इत्यादि जपायोंसे आत्मधात करना । इस प्रकारके आत्मधातको आपने महापाप कहकर 'श्यति' कहिए निराकरण किया है. इसलिए भी आप औषधीश नामको चरितार्थ करते हैं। अथवा तपश्चरणादिके द्वारा कर्मीके जलानेकी बद्धिको भी अपैषधी कहते हैं। उसके द्वारा ही 'श्र' कहिए सबा सख प्राप्त होता है. इस प्रकारके उपदेशको देनेके कारण भी आप श्रीवधीश मामको सार्थंव करते हैं ( ८२ )। श्राप लोक-प्रसिद्ध बहत्तर कलाओंके निधि अर्थात अंडार हैं, अतः कलानिधि कहलाते हैं। अथवा 'क' अर्थात आत्मस्वरूपको जो लावे, प्राप्त करावे; ऐसी बारह भावनाओंको 'कला' कहते हैं। आप उनके निधि अर्थात अस्वस्थान हैं. इसलिए भी कलानिधि कहलाते हैं ( = 3 )। अधिवनी, भरागी इत्यादि नचत्रोंके आप नाथ हैं, इसलिए नचत्रनाथ कहलाते हैं। अथवा नचत्र अर्थात अन्यायको आपने नाथ किहए संतापका कारण कहा है। अथवा नक्त नाम गति अर्थात् झानका है, उसका जो त्राण करते हैं, उन्हें नक्तन अर्थातु झानी कहते हैं। उनके आप नाथ है, जात: चाप नक्त्रनाथ कहलाते हैं (८४)। आपके केवलज्ञानरूप सूर्यकी अंध्र अर्थात् किरगों अत्यन्त ग्रुक्त या उज्ज्वल हैं. क्योंकि वे कर्ममल-कलंकसे रहित हैं. इसलिए आप शक्रांश कहलाते हैं। अथवा लोकालोकके प्रकाशक शुभ्र अंश अर्थात निर्मल आत्मप्रदेशोंको आप धारण करते हैं, इसलिए श्चांश कहलाते हैं। अथवा अंश नाम शिष्योंका भी है, आपके विविध ज्ञान और ऋदियोंके धारक अनेक निर्मेल तपस्वी शिष्य विद्यमान हैं, अतः आप शुआंशु नामको सार्थक करते हैं (प्र.)। आप 'स्ते' कहिए असूत और मोचको 'चरफ करते हैं, इसलिए सोम कहलाते हैं। कुथवा 'स्युते' क्यांत् मेरुमस्तक पर देवोंके द्वारा अभिषिक्त होते हैं, इसलिए भी सोम कहलाते हैं। अथवा 'सा' नाम सरस्वती और लच्मीका है, आप इन दोनोंसे उमा अर्थात युक्त है। अथवा उमा नाम कान्तिका भी है. आप उमाके साथ शोभाको प्राप्त होते हैं. इसलिए भी सोम कहलाते हैं (८६)। कुमुद अर्थात् भव्यजीवरूप कमलेकि आप बान्धव हैं, उपकारक हैं, उन्हें मोक्सें पहुँचाते हैं, इसलिए आप कुमुदबान्धव कहलाते हैं। अथवा कु अर्थात प्रध्वीपर जो सीदको प्राप्त होते हैं, ऐसे इन्द्र, नरेन्द्र, धरऐन्द्रादिको कुमुद कहते हैं। उनके आप बान्धव हैं। श्रथवा अरवमेधादि हिंसा कर्मवाले कुत्सित कार्योंमें जिन्हें हुवे हो, ऐसे पापी याज्ञिकोंको कुमद कहते हैं। श्राप उनके अवान्धव हैं, क्योंकि उनके मतका आप उच्छेद करते हैं ( ५७ )। लेख नाम देवोंका है। आप उनमें ऋषम अर्थात् सर्वेश्रेष्ठ हैं, इसलिए लेखर्षम कहलाते हैं (८८)। इला अर्थात प्रथ्वी जिसके पास न हो, उसे अनिल कहते हैं। आपने सर्व राज्यलच्मी, प्रथिवी आहिका परित्याग कर दिया है. इसलिए आप भी अनिल कहलाते हैं। अथवा आप गगन-विहारी हैं पुथ्वीके आधारसे रहित हैं (८६)। पुण्य अर्थात् पवित्र या पापसे रहित जन (मनुष्य) आपके सेवक हैं. इसलिए आप पुण्यजन कहलाते हैं। बायवा मक्तोंको या संसारको पण्यके जनक नाम, पुर्ण्यं बनवर्गति पुष्णकत्क इति भावः । पुष्णकतानां पुष्णवत्युरुषायागीश्वरः । वर्गस्य श्राहितालक्वार्यः नारिक्तः एकम्बन्य उत्तम्बन्नारेक्ष राजा लागां । भोगिनां नार्गम्बन्नारेक्ष्यां राजा । अपना भोगिनां वर्गम्बन्नारेक्ष्यां नार्यक्ष भोगिनां स्वाप्त भोगपुक्तानां क्रवाकिनां राजा । प्रष्टुरः नविष्यं इंत्यदारिक्ताराचनां वेतो मने यस्य । भूगीनां क्राधेमध्यार्थ्यं नव्यविष्ठां स्वाप्तिका स्वाप्तिक

## ॥ इति ब्रह्मशतम् ॥

व्यर्थात उत्पादक हैं, इसलिए भी पुण्यजन कहलाते हैं ( २० )। त्र्शाप पुण्यवान जनोंके ईश्वर हैं, अतः पुण्यजनस्थर हैं (६१)। आप अहिंसा-तक्तम् धर्मके, रत्नत्रयके या उत्तम क्रमादिकप दश धर्मोंके राजा हैं. इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। अथवा धर्मार्थ अर्थात पश्होमके लिए जो 'र' कहिए अभिको सदा अपने घरमें रखते हैं, ऐसे ब्राह्मगोंको धर्मर कहते हैं। उनका आप 'अजति' कहिए निराकरण करते हैं. इसलिए लोग आपको धर्मराज कहते हैं (६२)। भोगी अर्थात् नागकुमारोंके आप राजा हैं। अथवा दशांग भोग भोगनेवाल चक्रवर्तियोंके आप राजा हैं. इसलिए आपको भौगिराज कहते हैं (६३)। आप सर्व प्राणियोंके दु:ख-रारियु-नाशक प्रकृष्ट चित्तके धारक हैं, अतः प्रचेता कहलाते हैं। अथवा आपके मनका व्यापार प्रगत अर्थात प्रसाह हो चुका है, यानी आप मनके सर्व संकल्प-विकल्पोंसे रहित हैं. इसलिए भी प्रचेता कहलाते हैं (४६)। तीनों लोकोंकी भूभियोंको अर्थात उत्पर रहनेवाले प्राणियोंको आप आनन्द पहुँचाते हैं, इसलिए भूमिनन्दन कहलाते हैं ( ६५ )। सिंहके समान पराक्रमशालिनी और त्रिजगञ्जयन-शीला आपकी माताको लोग सिंहिका कहते हैं, उसके आप पराक्रमी बलशाली तनय अर्थात् पुत्र है, इसलिए सिंहिकातनय कहलाते हैं। श्रथवा सिंहिकातनय राहुका भी नाम है। पापकर्म करनेवाले लोगोंके लिए आप राहुके समान ऋर हैं (१६)। आप छाया अर्थात शोभाको 'नन्दयति' कहिए बढाते हैं. इसलिए छायानन्दन कहलाने हैं। आपके शुभागमनसे संसार सख-सम्पन्न हो जाना है। अथना आपकी वन्दनाके लिए आये हुए भव्यप्राणी अशोकपृत्तकी छायामें आकर आनन्दित हो जाते हैं और अपना-अपना शोक भूल जाते हैं, इसलिए भी आप आयानन्दन कहलाते हैं। अथवा छाया शब्द शोभा, कान्ति, सूर्यभायी आदि अनेक अर्थोंका वाचक है, आप उन सबके ज्ञानन्य-वर्धक हैं (६७)। बृहतां अर्थात् सुरेन्द्र, नरेन्द्र, मुनीन्द्रादिके आप पति हैं, इसलिए बृहतांपित या बृहस्पित कहलाते हैं (६=)। पूर्वदेव अर्थात् असुरादि राज्ञसोंके आप उपदेष्टा हैं, उनके अशुभ और संक्रोश-प्रचुर-कर्मोंका निषेध करते हैं, इसलिए पूर्वदेवोपदेष्टा कहलाते हैं। ऋथवा चतुर्दश पूर्वधारी गराधर देवोंके भी ऋाप उपदेष्टा हैं ( १६ )। द्विज और राजाओंको आपके जन्मसे समृद् अर्थात हवे उत्पन्न होता है, इसलिए आप द्विजराजसमुद्भव कहलाते हैं। अथवा डिज व्यर्थात् मुनियोंमें जो 'राजते' कहिए शोभित होते हैं. ऐसे रजनवर्को डिजराज कहते हैं। रसन्नयधारियोंमें ही आपके ग्रुद्ध आत्मस्वरूपका जन्म होता है, इसलिए भी द्विजराजसमृद्रव कहलाते हैं (१००)।

## (९) अथ बुद्धशतम्

हुद्दो व्हावकः शाक्यः बहिमञ्जूरुषागयः । समन्तमङ्गः सुगयः बीधनो मृतकोदिविक् ॥११०॥ विद्यापी मार्गविष्कृत्यः विद्योकपुरुष्ठाव्यः । बोधिसप्ते विर्वाकपुरुष्ठाव्यक्षपि ॥१९१॥ महाकृपाक्किराज्यवादी संजानशासकः । सामान्यकप्रवाद्याः पंत्रकरुप्तयासम्बद्धाः ॥१२२॥ भूताधैनाकवासिद्धः चतुर्वेशिकशासनः । चतुर्वास्त्रकप्रका निराजविद्यास्त्रा

बुद्धः केनलशानलस्या विषये यस्य । अयना बुश्यते बानाति सर्वमिति । उत्पन्तमामार्श्वार्षय-सस्योग्वर्यस्यत्यस्यामार्किन्यम्बस्यसंयि स्प्रसन्यामि धर्माया स्युक्तानां दशानां बलं साम्य्यं स्थ्य । अपन्या दो दया-वेष्यस्य, साम्यां दश्यतः स्थान्यं दश्यतः, रत्येष्यतात् स-श्यानं मेदः । स्थाने स्वानित श्राकः तीर्थकृत्यता, प्रास्थाप्यं पुनान् । अपना अक्त आ कुटिलायां गती न्यद्री परदेशस्य । अक्तनं आकः'केन्तशानस्य, सं सुनं अन्तर्यायेश्याः, यं न आक्रक श्राक्ती,त्योनियुक्तः शान्यः। यदुग्वादितः। यद् चीयपुन्तत्रभागीनमंत्राकाशास्यान् पङ्ग्यस्थान प्रयाणं, अपि समत्यात् सातातीति । तयेति सस्यस्य सं शानं स्था । सम्यतात् सर्वेत भक्त कन्यायां यस्य । अपया सम्तं सम्यान् स्थानामां स्वरं स्थान्यस्य स्थानां स्थान

अर्थ — हे बोधिनियान, श्राप दुढ़ हैं, दशबल हैं, शाक्य हैं, वहिमह हैं, तथागत हैं, समन्त-मद्र हैं, सुरात हैं, श्रीयत हैं, भूराकोटिविक हैं, सिद्धार्थ हैं, मारजित हैं, शास्ता हैं, चािकैकसुल-च्छा हैं, बोधिसस्य हैं, निर्विकस्पर्वान हैं, श्रद्धयावी हैं, सहाकुशांतु हैं, नेरात्मवावी हैं, संताम-शासक हैं, सामान्यवादायाच्या हैं, पंचकन्यभयात्मद्रक हैं, भूरार्थभावनासिद्ध हैं, चतुर्भू मिकशासन हैं, चतुरार्मेसत्यक्षा हैं, निराध्यवित हैं और जन्यय हैं।।११०-१९३।।

ज्याच्या - यद्यपि बुद्ध आदि नाम बौद्धधर्मके प्रऐता बुद्धके हैं, तथापि प्रन्थकारने अपने पांडित्यसे स्वमतके अनुसार अर्थ करके उन्हें जिनेन्द्र भगवान पर घटित किया है। हे बोधिके निधान, आप केवलज्ञानरूप बुद्धिके धारण करनेवाले हैं, इसलिए बुद्ध कहलाते हैं। अधवा सर्व जगतको जानते हैं. इसलिए भी बुद्ध कहलाते हैं (१)। आपके ज्ञमा, मादव, आर्जव आदि दश धर्म बल अर्थात् सामध्येरूप हैं, इसलिए आप दशवल कहलाते हैं। अथवा 'द' शब्द दया और बोधका वाचक है, इन दोनोंके द्वारा आप सबल अर्थात् सामध्यवान् हैं, इसलिए भी योगिजन आपको दशबल कहते हैं । श्लेपार्थकी अपेक्षा स और श में भेद नहीं होता । बौद्रमतमें बुद्धके दान. शील, ज्ञान्ति, बीर्य, ध्यान, शान्ति, सामध्ये, उपाय, प्रिष्धान और ज्ञान ये दश बल माने गये हैं (२)। जो सर्व शक्तिवाले कार्योंके करनेमें समर्थ हो, उसे शक कहते हैं, इस निरुक्तिके अनुसार तीर्थंकरोंके पिता शक कहे जाते हैं। आप उनके पुत्र हैं, इसलिए शाक्य कहलाते हैं। अथवा 'श अर्थात सुख और अक यानी ज्ञानको धारण करनेसे भी आप शाक्य कहलाते हैं। बौद्रमतमें बुद्धको शक राजाका पुत्र माना जाता है (३)। जीवादि छह द्रव्योंको उनके अनन्त गुरा और पर्यायोंके साथ भलीभांति जाननेसे आप पडिभक्ष कहलाते हैं। बुद्धके दिज्यवत्तु, दिज्यश्रोत्र, पूर्वभवस्मरण, परिचत्तकान, आक्रवचय और ऋदि ये छह अभिका पाई जाती है, इसलिए उन्हें पडिभक्त कहते हैं (४)। श्रापने वस्तुस्वरूपको तथा कहिए यथार्थ गत श्रर्थातु जान लिया है, इसलिए श्राप तथा-गत कहलाते हैं ( u )। आप 'समन्तात्' अर्थात् सब ओरसे भद्र हैं, जगत्के कल्याण कर्त्ता हैं, अथवा आपका स्वभाव अत्यन्त भद्र है, इसलिए आप समन्तमद्र कहलाते हैं (६)। सुन्दर गत अर्थात् गमन करनेसे अथवा सुन्दर गत अर्थात् केवलझान धारण करनेसे आप सुगत कहलाते हैं। अथवां सुगा अर्थात् सुन्दर और आगे गमन करेने वाली 'ता' कहिए लक्ष्मी आपके पाई जाती है इसलिए भी आप सुगत कहलाते हैं (७)। श्री अर्थात् रत-सुवर्धादिरूप लक्ष्मीको वर्षानेके लिए

गामिनी ता लक्ष्मीयस्य । क्षिया लक्ष्या कनो मेवः, कनक्ष्यिस्यात् । वा क्षिया लक्ष्या केवलकानादि-लक्ष्यया निर्मुतः । भूतानां प्रायितां कोदीयन्त्रवाधीयात् विद्यति कथ्यति श्रीकार्तव्यपि अस्तर्रावधिषु संवरे स्वान्तान्तराधीयाः उन्तीति, तः कदाचिदिष बीक्यमिक्षयो मक्तिति पिक्यति भूत्वकारिदेक् ॥११०॥ विद्वाः प्राप्तिमागता अयो धर्मार्थकाममोज्ञार्यकलाये यस्य । मारं कंद्येद्रं वितवात् । शास्ति विनेवचारात् धर्मे शिक्यति । उर्वे उत्पेत्वतेत्वादेवः यदायो ध्वक्षीयन्त स्वये एक्कियन् समये उत्पाद-व्यवश्यीय प्रवेश्य पुक्ताः स्विषक्ष इंदर्श वचनं एकमद्वितीयं शोभनं लक्ष्यं वर्षकत्ववाक्ष्यनं यस्य स्वयोक्तः । रत्वत्रवयिधातिस्राधिः, बोदेः स्वयं विष्यानान्तं अस्तित्वं त्रवक्षत्वत्या वर्षेषु प्राचिषु शाक्तकत्वा विषये यस्य मते स्व वीत्रवित्यः । निर्विक्ष्यं क्षत्रियो चत्ववलोक्तनमात्रं दर्शनं वस्य व तयोकः । अपना निर्विक्ष्यानि विचारदितानि इस्त्रानीति क्षप्ततानि तस्य स्वयोकः । निक्षयन्त्रमाक्षित्व स्वात्या कक्षां च एतद्द्यं न इदं बदतीयः ।

आप घनके समान हैं, क्योंकि आपके स्वर्गावतारके पूर्वसे ही भूतल पर रत-सुवर्णकी वर्ण होने लगती है। इसलिए श्रीघन बहलाते हैं। अथवा केवलजानरूप लक्सीसे आप पनीभत अर्थात निर्वत हैं. असण्ड ज्ञानके पिण्ड हैं (८)। भूत अर्थात प्राणियोंकी 'कोटि' कहिए अनन्त संख्याका खपढेश देनके कारण आप अतकोटिविक कहलाते हैं। आपके मतानुसार प्राणियोंकी संख्या अनन्त है, निरन्तर मोज़में जाने पर भी उनका कभी अन्त नहीं आता। अथवा प्राणियोंके कोटि-कोटि पूर्व श्रीर उत्तर भवांको आप जानते हैं और उनका उपदेश देते हैं। अथवा प्राणियोंको जो मिथ्या उपदेश के द्वारा 'कोटियन्ति' कहिए बाकल-ध्याकल करते हैं. ऐसे जिमिन, कपिल, कणाव आदिको भी आप सन्मार्गका उपदेश देते हैं, अतः भूतकोटिदिक् कहलाते हैं। अथवा जीवोंके कोटि अर्थात् बातादि गर्गोंके अतिहास विका उपटेहा देते हैं । बाधवा बानस्त प्राशियोंके आप विश्रास-स्थान-भूत हैं, उनके आभ्यदाता हैं, इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है ( E )। आपको अर्थ अर्थात चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके हैं, अतः आप सिद्धार्थ हैं। अथवा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करना ही आपका अर्थ कहिए प्रयोजन है। अथवा जीव, अजीव आदि नव पदार्थ आपके द्वारा प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं. इसलिए आप सिद्धार्थ कहलाते हैं। अथवा मोचका कारणभूत अर्थ कहिए रक्षत्रय आपके सिद्ध हुआ है, इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है (१०)। मार अर्थात काम-विकारके जीत लेनेसे आप मारजित् कहलाते हैं। अथवा मा अर्थात् लच्मी जिनके समीप रहती है. ऐसे इन्द्र, धरऐन्द्र, नरेन्द्रादिको मार कहते हैं, उन्हें आपने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा जीत लिया है। बुद्धने स्कन्धमार, क्लेशमार, मृत्यमार और देवपुत्रमार इन चार मारोंको जीता था, इसलिए उन्हें मारजित कहा जाता है (११)। सत्यधर्मका उपदेश देनेके कारण आप शास्ता कहलाते हैं (१२)। सभी पदार्थ चिएक हैं, ऋर्यात प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और प्रीव्यरूप हैं, एकरूप स्थायी नहीं है: इस प्रकारका एक अर्थात ऋद्वितीय सन्दर सर्वेश्वताका प्रतिपादक लक्षण आपके पाया जाता है. अतः आप चित्रकैकमृतचा कहताते हैं (१३)। रजनयकी प्राप्तिको बोधि कहते हैं। इस बोधिका सत्त्व श्रयीत शक्तिरूपसे अस्तित्व सर्व प्राणियोंमें पाया है, इस प्रकारका उपदेश देनेके कारण आप बोधि-सस्य कहलाते हैं। अथवा बोधिरूप सत्त्व अर्थात् बल आपके पाया जाता है (१४)। आपने दर्शन को सत्तामात्रका प्राहक श्रीर निर्विकल्प अर्थात् विकल्पशन्य प्रतिपादन किया है, अतः आप निर्वि-कल्पदर्शन कहलाते हैं। अथवा आपने मतान्तररूप अन्य दर्शनोंको निर्विकल्प अर्थात विचार-शन्य प्रतिपादन किया है, क्योंकि उनका कथन प्रमाणसे बाधित है (१५)। एक-अनेक, नित्य-अनित्य, संत-असत आदि हैतोंको हम कहते हैं, आपने इन सबको अप्रामाणिक कहा है, अतः आप अहरवाडी कहलाते हैं। अथवा निश्चयनवर्षे अभिप्रायसे आत्मा और कर्महर द्वेत नहीं है ऐसा आपने कयन

श्रालुः । स्वमते नीरस्य जलस्य अप्कारिकस्य भावो नैरं नीरसम्हः, तदुपलक्त्यं पंवस्यावरायाम् । तम्र आत्मा प्रिक्तरुपत्या केवलकानारिस्त्यायो नैरात्मा, नैरात्मा भावः नैरात्मम्, तद्दत्तिते नैरात्म्यायारं, अत्यादा प्राक्तरुपत्या केवलकानारिस्त्यायो नैरात्मा, नैरात्मा भावः निर्माय प्राक्तिय त्यात्मायायाः प्राव्य-तिभवन्यम्यात्मिल्य यर्थे जीयाः ग्रुड्डक्रस्त्याया इति वचनात् राव्येषं जीयानां सामान्यकत्त्युण्यत्य विवाद्या । सामान्यकत्त्युण्यत्य । सामान्यत्यायायः । सामान्यत्यायायः । स्वयः । वच्यः । सामान्यत्यायायः । स्वयः । स्वयः । स्वयः । वच्यः । स्वयः । स्

किया है। इसलिए त्रापको अद्धयवादी कहते हैं (१६)। कृपा नाम दयाका है। आप महान दयाल हैं. क्योंकि सदम जीयों तककी रचा करनेका उपदेश देते हैं; अतः महाकृपाल कहलाते हैं (१७)। नीर नाम जलका है, नीरके समदायको नैर कहते हैं। जलमें भी आत्मा है इस प्रकारका उपनेश हेने से आप नैरात्म्यवादी कहलाते हैं। यहां नैर पदके उपलक्षणसे पृथिवी आदि पांचों स्थावरोंका प्रहण किया गया है। अन्य मतवालोंने पृथिवी, जल आदिमें आत्मा नहीं माना है, किन्तु आपने उन सबमें शक्तिरूपसे उसी प्रकारका आत्मा माना है, जैसा कि हम और आपमें है और वे भी उन्तति करके मनुष्यादि पर्यायको प्राप्त कर सकते हैं । बुद्धने आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं माना है और विखाई देनेवाले प्रत्येक पदार्थको आत्मासे रहित कहा है, अतः उन्हें नैरात्स्यवादी कहते हैं (१८)। आपने जीवको अनादि-सन्तानवाला कहा है, इसलिए आप सन्तानशासक कहलाते हैं। बढ़ने कात्माको न मानकर सन्तान नामक एक भिन्न ही पदार्थका उपदेश दिया है (१६)। निश्चयनयकी अपेका सभी जीव शहबद्धक-स्वभाववाले हैं. ऐसा जीवमानका सामान्य लक्क्स प्रतिपादन करनेमें श्चाप चरा अर्थात विचन्तरा हैं, इसलिए सामान्यलक्षण्चरा कहलाते हैं (२०)। शुद्धाशुद्धनयकी श्रपेका सभी जीव पांच स्कन्य अर्थात शानमय हैं, ऐसा श्रापने प्रतिपादन किया है, श्रतः पंचस्कन्ध-मयात्मदक कहलाते हैं । बुद्धने रूप, बेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार इन पांच स्कन्धमय आत्माको माना है (२१)। भूतार्थ अर्थात् सत्यार्थकी भावना करनेसे आप सिद्ध हुए हैं अतः भूतार्थभावना-सिद्ध कहलाते हैं। नास्तिक मतवाले प्रथिव्यादि चार मतोंकी भावना अर्थात संयोगसे आत्माकी सिद्धि मानते हैं (२२)। आपके शासन अर्थात मतमें संसारी जीवोंको नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगतिरूप चार भूमियोंमें विभक्त किया गया है, इसलिए आप चतुम मिकशासन कहलाते हैं। अथवा आपने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगरूप चार भूमिका अर्थात वस्त-स्वरूप प्रतिपादन करनेवाले आधारोंका उपदेश दिया है। चार्वाकने पृथिवी आदि चार भुतोंसे युक्त सर्व जगतको माना है (२३)। चार झानके धारक और आर्य अर्थात सुयोग्य ऐसे गराधर देवोंको भी आप सत्यार्थका उपदेश देते हैं, अतः चतुरार्यसत्यवका कहलाते हैं। बौद्धमतमें चार आर्यसत्य माने गये हैं, उनके वक्ता होनेसे बुद्धको उक्त नामसे पुकारा गया है (२४)। आपकी चित अर्थात चेतना राग, द्रेप, मोहादि सर्व विकल्प-जालोंसे रहित हैं, अतः आप निराध्यक्ति कहलाते हैं। बुद्धने चेतनाका कोई बाअय नहीं माना हैं (२५)। आप अन्यय अर्थात सन्तानरूपसे - योगो बैशेषिकसुण्याभावभित्यद्रप्रार्थव्यः । नैवाबिकः बोवशार्थवादी पंचापंवर्यकः ॥२२४॥ शामान्तराध्यक्षेत्रः समवायवशार्थभित् । शुक्तैकसाध्यकान्ति निर्विवेषसुष्यास्तः ॥१३२॥ सीकाः सर्वाद्यः क्रियः चंवांवर्गतितस्त्रवितः । व्यक्ताध्यक्तव्यक्तानी शाम्यवेतस्यभेदरक् ॥१३१॥ सम्बद्धनिवित्तानवादी सत्त्रायंवादसाद् । त्रिःसमावोऽवसमावः स्वाद्याव्यक्तिकाविद्वः ॥१९७॥ क्षेत्रस्त्र प्रस्ता पुरुषो नरो ना बेतनः पुतान् । स्वक्तां निर्देषोऽसूत्रो ओका सर्वगारोऽक्रियः ॥१९॥॥

योगो नेवायिकः, भगवांस्तु ध्वानयोगात् योगः । इन्द्रियनं कानं मामान्यं, श्रतीनिदयं कानं विशेषः । विशेषयं क्षत्रकानिन सद्दर्शियाति संस्क्षः वर्षते चर्यते वा वेदीष्णः । उच्छः रुपण्डःख्लं श्रमावश्च श्रास्त्रायः प्रख्यानावी तो मिनसि उत्यापयाति उच्छेदयति । बील-पुरालः वर्मायमंत्रमंत्रालाकारानामानः ए एयार्गाः तात् प्रयति काताति च, हय-मुण्य-व्यावतया सम्या वेसीति । न्याये स्यादादं निवृद्धो नेवायिकः । दर्रानीसपुर द्वावियोदशकारणानि योदशार्याः, तान् वदतीत्येवंशीतः । पंच च ते अर्थाः पंचार्याः । ते के ! कुंदः

अनारि-निधन हैं, इसलिए अन्वय कहलाते हैं। अथवा आपके अनु अर्थात् पीठके पीझे 'श्रय' कहिए पुण्यका संवय लगा हुआ है, अर्थात् आप महान् पुण्यशाली हैं, इसलिए भी आप अन्वय कहलाते हैं (२६)।

बार्च—हे बीतराग, ब्राप बौग हैं, बैद्येषिक हैं, तुन्छाभावभित् हैं, पटप्राधेटक हैं, नैवा-यिक हैं, वोइशाबंबादी हैं, पंचाबंबर्यक हैं, ब्रानान्तराश्वक्षोध है, समयायवशाबंभित् हैं, भुक्तिक-साध्यक्रमान हैं, निर्विद्येशपुराख्त हैं, सांक्य हैं, समीद्य हैं, कपित हैं, पंचाबंशितितत्त्वित् हैं, व्यक्तान्यक्रप्तिश्वानी हैं, क्रान्यतन्यभेतटक् हैं, ब्राह्मदोवद्दानवादी हैं, सत्कार्यवादसात् हैं, श्विप्तमाय हैं, अनुभमाय हैं, स्वक्षां हैं, निर्मुण हैं, अमूर्च हैं, मोका हैं, सर्वगत हैं, और श्रवित्व हैं, प्रमान हैं, ब्रक्सों हैं, निर्मुण हैं, अमूर्च हैं, मोका हैं, सर्वगत हैं, और

**ब्याच्या** - उपर्युक्त नाम क्रमशः यौग, नैयायिक, बैशेयिक और सांख्यके हैं, किन्त प्रस्थ-कारने विशिष्ट अर्थ करके उन्हें जिनेन्द्रका पर्यायवाचक सिद्ध किया है। हे भगवन आपके ध्यानकप योग पाया जाता है. अतः आप योग हैं (२७)। इन्द्रियज ज्ञानको सामान्य और अतीन्द्रिय क्वानको विशेष कहते हैं। आप अतीन्द्रिय केवलक्कानके धारी हैं, अतः वैशेषिक कहलाते हैं (२८)। वैशेषिकोंने अभावको भावान्तर स्वभावी न मानकर तुच्छ अर्थात् शन्यरूप माना है, परन्तु आपने उसका खंडन करके उसे भावान्तरस्वभावी अर्थात् अन्य पदार्थके सद्भावस्वरूप सिद्ध किया है. श्रातः श्राप तुच्छाभावभित् कहलाते हैं ( २६ ) । वैशेषिकोंने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष श्रीर समवाय नामक छह पदार्थोंको भावात्मक माना है, पर आपने उनका सवल यक्तियोंसे खंदन कर जीब. पद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छह पदार्थांका उपदेश दिया है. अत: आप षटपदार्थटक कहलाते हैं ( ३० )। जिसके द्वारा पदार्थ ठीक ठीक जाने जाते हैं, उसे न्याय कहते हैं। श्राप स्याद्वादरूप न्यायके प्रयोक्ता है, श्रतः नैयायिक कहलाते हैं (३१)। नैयायिक मतवाले प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, हष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्हा, हैत्वाभास. छल, जाति और निमहस्थान इन सोलह पदार्थोंको माननेके कारण घोडशार्थवादी कह-लाते हैं। परन्त आपने बताया कि दूसरोंको छल, जाति आदिके द्वारा वचनजालमें कैसाकर जीतनेका नाम न्याय नहीं है, और न संशय, छल वितण्डा जाति आदिके पदार्थपना ही बनता है। इसके विप-रीत आपने दर्शनविश्रक्षि, विनयसम्पन्नता, शीलब्रतानितचार, आभीच्एज्ञानोपयोग, आभीच्एसवेग, शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, साधुसमाधि, वैयावृत्यकरण, अहंदुशक्ति, आवार्यभक्ति, बहुअतुसक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिहासि, मार्गप्रभावना और प्रवचनवत्सलत्व ये तीर्थकरप्रकृतिके उपाजनके

चंद्र-हिमपटल-भौक्तिकमालादयः, पंचार्यैः समानो वर्षाः पंचार्यवर्षाः, कः क्षयो वस्य तीर्पकल्यस्वसम्प्राय-स्य सं यंचार्यकर्षाः । अपया पंचानां बीव-पुद्गल-भर्माषमीकायानां पंचातिकायानां वर्षाकः प्रतिवादकः ॥११४॥ सानात्त्रेषु प्रति-सुताविष्मनाः प्रयिषु क्षण्यदः प्रत्यचीमृतः बीचः केवलकानं यस्य । समावाययया वे अप्रारंतन्तुष्ट्रश्यत् भिलितात्तान् भिनति पृषक्तमा जानति यः स सम्यवस्यार्यमित् । मुक्ते अप्रभवनेन प्रकेत अप्रतिवादान् स्थानते पृषक्तमा जानति यः स सम्यवस्यार्यमित् । मुक्ते अप्रभवनेन प्रकेत अप्रतिवादान् स्थानते स्थानत

करानेके कारण प्रयोजनभूत सोलह पदार्थीका उपदेश दिया है अतः आप ही सच्चे पोड़शार्थवादी हैं ( ३२ )। आपने पंच अस्तिकायरूप अर्थोंका वर्णन किया है. अतः आप पंचार्थवर्णक कहलाते ( ३३ )। ज्ञानान्तरोंमें अर्थात मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्ययकानोंमें आपका केयलज्ञानरूप बोध अध्यक्त है, प्रधान है, अतः आप ज्ञानात्राध्यक्त्वोध कहलाते हैं ( २४ )। समवाय अर्थात् अप्रथक् आअयके वदा रहनेवाले जो पदार्थ हैं, उन्हें आप प्रथक्-ृष्यक् रूपसे जानते हैं, इसलिए समवाय-वशार्यभित कहलाते हैं (३५)। किये हुए कमाँका अन्त अर्थात विनाश एकमात्र फलको भोगनेके द्वारा ही साध्य है. इसप्रकारका उपदेश देनेके कारण आप अस्तैकसाध्यकर्मान्त कहलाते हैं (३६)। आईन्त्यपद प्राप्त करने पर तीर्थंकरदेव या सामान्यकेवली आदि सभी निर्विशेष-गुणास्तवाले हो जाते हैं, अर्थात् उनके अनन्तकानादि गुणोंमें कोई भेद नहीं रहता. सभी समानरूपसे आत्मिक गुणामृतका पान करते हैं और अजर-अमर हो जाते हैं: इसलिए आप निर्विशेक्गुणामृत कहलाते हैं (३७)। संख्या अर्थात गणना किये जाने पर-ईश्वरके अन्तेषण किये जाने पर आदिमें, मध्यमें या अन्तमें आप ही प्राप्त होते हैं; आपके अतिरिक्त अन्य कोई परमेश्वरकी गिनतीमें नहीं आता. अतः आपको लोग सांख्य कहते हैं (३८)। आप सन्यक् अर्थात् अच्छी तरह ईच्य कहिए देखनेके योग्य हैं, अतः समीच्य कहलाते हैं। अथवा सभी केहिए समभाववाले योगियोंके द्वारा ही आप इत्य हैं, दश्य हैं, अन्यके अगोचर हैं, अतएव समीत्य कहे जाते हैं (३६)। कपि अर्थात् बन्दरके समान चक्कल मनको जो लावे, अर्थात् वशमें करे, आत्मामें स्थापित करे, उसे कपिल कहते हैं। अथवा 'क' अर्थात् परमत्रद्वको भी जो लावे, उसे कपिल कहते हैं। आपने अपने ध्यानके बलसे परमन्द्रस्यरूपको प्राप्त किया है और जीवात्मासे परमात्मा बने हैं, अतः कपिल कहलाते हैं (४०)। अहिंसादि पांचों व्रतोंकी पश्चीस भावनाओंके तत्त्व अर्थात रहस्यको जाननेके कारण अथवा आक्रवके कारणभूत सम्यक्त्वकिया आदि पश्चीस क्रियाओं के स्वरूपको हेयोपादेयरूपसे जाननेके कारण आप पंचविंशतितत्त्ववित् कहलाते हैं। सांख्यलोग प्रकृति, महान्, अहंकार आदि पचीस तत्त्वोंको मानते हैं श्रीर उन्हें जाननेके कारण कपिलको पंचविंशतितत्त्ववित कहते हैं (४१)। व्यक्तक अर्थात् इन्द्रियोंके गोचर ऐसे संसारी जीव और अव्यक्तक अर्थात् इन्द्रियोंके अगोचर ऐसे सिद्धजीव, इन दोनोंके अन्तरको आप मली मांतिसे जाननेवाले हैं, इसलिए आप व्यक्ताव्यक्तक्कविज्ञानी कहलाते हैं। सांख्यमतमें प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले चौबीस तत्त्वोमेंसे कुछको न्यक्त और कुछको अन्यक्त माना गया है और आत्मा या पुरुषको झाता माना गया है। कपिल उन सबके विवेक था भेदको जानता है, इसलिए उसे व्यक्ताव्यक्तक्रविकानी कहते हैं व्यक्ताव्यक्तकथिज्ञानी । सर्वे बीचाः श्रद्धबद्धैकस्यभाषा इत्यमिप्रायबानित्पर्यः । चेतना त्रिविधा ज्ञानचेतना, कर्मचेतना, कर्मफलचेतना चेति । तत्र केवलिनां ज्ञानचेतना, त्रसानां कर्मचेतना, कर्मफलचेतना चेति द्वे स्थाव-रागां कर्मफलचेतन्यै ( नैव ) । चेतनाया भावः चैतन्यं क्षानस्य चैतन्यस्य ( च ) भेदं पश्यतीति ॥ ११६ ॥ निर्विकल्पसमाधी रिथत आत्मा राग-द्वेप-मोद्यादसंकल्प-दिकलपरितलात न स्वः संधिदितो येन ज्ञानेन तत् श्रास्त्रसंबिदितकानं, इंदृशं ज्ञानं धदतीत्येवंशीलः । संगन्छते सत समीचीनं कार्यं संवर-निर्वरादिलक्षणकार्यं कर्तव्यं करणीयं बत्यं सत्कार्यं तस्य बादः शास्त्रं सत्कार्यवादः । श्रासत्कार्यवादः सन भगवान सत्कार्यवादो भवति सन्दार्यवादसात , श्रामित्यामी संपदाती सातिर्धा इत्यनेन सत्रेण साटात्ययः ज्ञातव्यम । सादन्तमव्ययम् । त्रीणि सम्बद्धशंनज्ञानचारित्राणि प्रमाणं मोच्चमार्गतयाऽस्यपगतं यस्य । ग्राथवा त्रिष लोकेव इन्द्र-धरगोन्द्र-मनीन्द्रादीनां प्रमाणातवाऽभ्यपातः । वा तिस्रः प्रमाः सम्यन्दर्शनशानचारित्राणि अनिति जीवयति त्रिप्रमाणः । श्रद्धः आत्मा प्रमार्ग यस्य । स्यादा इत्यस्य शब्दस्य खहंकारो बादः स्यादाहंकारः । स्यादाहंकारे नियुक्तः स्यादाइंकारिकः अन् आत्मा स्यादाइंकारिकान्तः, इंदशमन्त्रमात्मानं दिशति उपदेशयति स्यादाइंकारि-कार्चादक , स्याच्छन्दपूर्वकवाद्यविधायीत्र्यः ॥११७॥ द्वियन्ति ऋधिवसंति तदिति द्वेत्रम , सर्वधातस्यष्टन् । चेत्रं ब्राधीमध्योश्यांनोकलक्कां त्रैलोक्यं श्रालोकाकाशं च जानाति संत्रज्ञः । त्रात सातत्यग्राने, श्रातति सततं गन्छति लोकालोकस्वरूपं जानातीति आत्मा । सर्वधातम्यो मन् । पुरुष्णि महति इन्हादीनां पुजिते पदे शते तिइतीति । ( ४२ )। ज्ञानके पांच भेद हैं और चेतनाके ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतना ये तीन भेद हैं। केवली भगवानके झानवेतना ही होती है। स्थावर जीवोंके कर्मफलचेतना ही होती है और बसर्जीवींके कमचेतना और कर्मफलचेतना ये दोनों होती है। आप ज्ञान और चैतन्य अर्थात चेतनाके भेरोंके या उनके पारस्परिक सम्बन्धके यथार्थ दशीं हैं, अतः ज्ञानचैतन्यभेदहक कहलाते हैं ( ४३ )। निर्विकल्प समाधिमें स्थित खात्मा खपने खापको भी नहीं जानता. अर्थात उस समय वह स्व-परके सर्व विकल्पोंसे रहित हो जाता है, इस प्रकारका कथन करनेसे आप अस्यसंविदित-ज्ञानवादी कहलाते हैं। सांख्य लोगोंके मतानसार कोई भी ज्ञान अपने आपको नहीं जातता है. इसलिए वे अस्वसंविदितज्ञानवादी कहं जाते हैं (४४)। सत्कार्य अर्थातु समीचीन संवर, निर्जरा आदि उत्तम कार्य करनेका उपदेश देनेके कारण श्राप सत्कार्यवादसात् कहलाते हैं (४५)। सन्य-ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये तीन रत्न ही मोक्तमार्गमें प्रमाणकपमें स्वीकार करनेके कारण आप त्रिप्रमाण कहलाते हैं। अथवा तीनों लोकोंमें इन्द्र, धरणेन्द्र और मनीन्द्रांके द्वारा आप ही प्रमाणक्रप माने गये हैं। अथवा रत्नत्रयरूप तीन प्रमाओंको आप जीवत रखते हैं, इसलिए भी त्रिप्रमाण नामसे प्रकार जाते हैं। सांख्य प्रत्यज्ञ, अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाणींको मानने-के कारण त्रित्रमाण कहलाता है (४६)। त्रापने ऋच अर्थात शुद्ध आत्माको प्रमाण माना है, अतः लोग आपको असप्रमाण कहलाते हैं। किन्तु सांख्यलोग अस अर्थात इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले प्रत्यक्जानको प्रमाण माननके कारण उक्त नामसे पुकारे जाते हैं (४७)। 'स्याद्वा' अर्थात् किसी अपनासं ऐसा भी हैं, इस प्रकारके ऋहंकार कहिए वाद या कथन करनेको स्याद्वाहंकार कहते हैं। आपने प्रत्येक अत्माको इस स्याद्वादके प्रयोग करनेका उपदेश दिया है, इसलिए स्याद्वाहंकारिकाच-दिक कहलाते हैं (४८)। श्राप लोक श्रीर अलोकरूप चेत्रको जानते हैं. श्रत: चेत्रज्ञ कहलाते हैं । अथवा आत्माकं शरीरमें निवास करनेके कारण आत्माको भी क्षेत्र कहते हैं। कोई आत्माको 'श्यामाक-तन्दल' अर्थात समाके चावल बरावर मानता है, कोई अंगुष्टप्रमाण कहता है और कोई जगद्वन्यापी मानता है। आपने इन विभिन्न मान्यताओंका निराकरण करके उसे शरीर-प्रमाण ही सिद्ध किया है. अतः आत्माको चेत्ररूप शरीर-प्रमाण जाननेके कारण आप चेत्रक कहलाते हैं (४६)। आप 'अतित' कहिए लोकालोकके स्वरूपको जानते हैं, अत: आत्मा कहलाते हैं ( uo )। पुरु अर्थात् इन्द्रादिसं पूजित पदमें शयन करते हैं, इसलिए पुरुष कहलाते हैं ( ५१ )। नय अर्थात न्यायके

हष्टा तटस्य: कुटस्थी ज्ञाता निर्कण्यनीऽभवः । बहिर्षिकारी निर्मोषः प्रधानं बहुषानकं ॥११२॥ प्रकृति: क्याविरास्वरफ्रित: ग्रह्नविप्रिय: । प्रधानमोत्त्रनीऽफ्रकृतिर्विरस्यो विकृति: कृती ॥१२०॥ मोमासकोऽस्तरार्थक: शुरिष्ठ, सर्वोत्सवः । परोष्ट्रानवार्योष्टणावकः सिन्दकर्मकः ॥१२१॥

त्याति नयं करोति नरः । द नये, श्रन्पवादित्यक्ष । श्रम्यना न धति न किमिप यह्नातीति नरः । होऽ-संज्ञायाम पि, पर्यनिर्मम्य इत्यर्थः । नगतीति समर्पतया मध्यक्षियं मोद्यमिति ना, नयते हिंक्त इति तुन् प्रत्य-यः । वेतयति लोभव्यत्व बानाति वापति ता, नंचार्देशुः । पुनाति पुनीतं वा पवित्रयति स्वालमां निज्ञातुर्ग विमुचनित्यत्वव्यत्वसम्यत्वत्वपृष्टं पुनान् । पुणो इत्यक्ष विम्नेत्वकः, स पुमान् । पातीति पुमानिति केचित् । न करोति पार्धानित । श्रम्यवा श्रं पिषं परमकत्वपायं करोतीति । श्रम्यत श्रम्य परमाव्ययाः करोत् संस्तिर्ग वीत्र मोचित्या विद्यापीयस्य कारक इत्यर्थः । निश्चिताः केश्वश्रानादयो गुणाः यत्य । श्रम्यवा निर्मता गुणाः राग-द्वेर-मोह क्रोचारयोऽगुद्धगुणाः यस्मादिति । मुण्ड्यो मोह मधुन्काव्यतेः, मृण्ड्येत स्म मूर्चः, मुण्डे माई मानः व्यत्या श्रम्या श्रम्या श्रम्या स्वत्यान्ता, न त्रप्रदेशाच्या, वर्षक्षिम् प् मुण्डा मोई मानः, न मूर्चो न मोई मानः श्रमुर्चः । श्रम्या श्रम्यां श्रान्यात्वा, न त्रप्रदेशाच्या, वर्षक्षिम् व लोकेऽजीके च गतः प्रातः । स्मवान्यत्वत्व स्व मान्यदेवित्यत्व प्रविक्रमण्यादिकिषायिवत्वव्यत्विकः ॥११ स्था

करनेसे आप नर कहलाते हैं। अथवा नहीं कुछ भी महत्त्व करनेक कारण अर्थात परम निर्मन्थ होनेसे भी आप नर कहलाते हैं। अथवा अर अर्थात कामविकारके न पाये जानेसे आपको नर कहते हैं। अथवा 'र' अर्थात रमग्री नहीं पाई जानेसे भी आपका नर नाम सार्थक है (५२)। आप भव्यजीवोंको 'नयति' कहिए मोचमार्ग पर ले जाते हैं, इसलिए ना कहलाते हैं (५३)। 'चेतितः कहिए लोकालोकके स्वरूपको जाननेके कारण आप चेतन कहलाते हैं ( ५४ )। अपने आपको और अनुसामी जनोंको पवित्र करनेसे आप प्रमान कहलाते हैं (५५)। पापको नहीं करनेसे अकर्त्ता कहताते हैं। प्रयया 'या' अर्थात् परमकस्तायक आप कत्ता हैं। अरथा 'ख' कहिए संसारी आत्माके परमब्रह्मस्वरूपको आप करनेवाले हैं, पर्योकि उन्हें संसारसे छुड़ाकर सिद्ध बनात हैं (५६)। राग, देवादि वैभाविक गुर्खाके निकल जानेसे आप निर्धेष कहलाते हैं। अथवा केवलज्ञानादि स्वभाविकगुण आपमे निश्चितरूपसे पाये जाते हैं, इसलिए भी आप निर्धेण संकाको सार्थक करते हैं अथवा 'निर्' अर्थात निम्नवर्गके प्रशियोंको भी आप अपने समान अनन्त गुर्शी बना लेते हैं. इसलिए भी निर्धु ए कहलाते हैं (५७)। मुच्छा या मोहको जो प्राप्त हो, उसे मूर्त कहते हैं. आप मोइ-रहित हैं, अतः अमूर्त कहलाते हैं। अथवा रूपादि गुरावाले और निश्चित आकार-प्रकार वाले अरीरको अर्सि कहते हैं। आप ऐसी अर्सिसे रहित हैं, क्योंकि सिद्धपर्यायको प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए भी अमर्त कहलाते हैं। अथवा मृत्तिका नाम प्रतिनमस्कारका भी है, आप नम-स्कारके बदलेमें किसीको नमस्कार नहीं करते हैं। अथवा कठिनताको भी मूर्ति कहते हैं, आप कठिनता या कर्कशतासे सर्वथा रहित हैं, उत्तममार्दवगुणके धारक हैं (५८)। परम आनन्दरूप सुखको भोगनेके कारण आप भोक्ता कहलाते हैं (५६)। सर्वको जाननेसे अथवा लोकपूरण-समदचातकी अपेचा सर्वव्यापक होनेसं आप सर्वगत कहलाते हैं (६०)। मन, वचन, कायकी कियासे रहित होनेके कारण आप अक्रिय कहलाते हैं। अथवा आप प्रमत्तदशामें होनेवाले पापोंकी शांद्रके लिए किये जानेवाले प्रतिकारण आदि क्रियाओंसे रहित हैं. क्योंकि सदा अप्रमत्त या जागरूक हैं (६१)।

अर्थ-हे विश्वविधिन, जाप दृष्टा हैं, तटस्य हैं, कृटस्य हैं, झाता हैं, निर्करणन हैं, अभव हैं, बहिविंकार हैं, निर्मोच हैं, प्रधान हैं, बहुधानक हैं, प्रकृति हैं, स्याति हैं, आरूद्रप्रकृति हैं, प्रकृतिप्रिय हैं, प्रधानभोज्य हैं, अप्रकृति हैं, विरस्य हैं, विकृति हैं, कृती हैं, मीमांसक हैं, अस्त-सर्वक्र हैं, शृतिपुत हैं, सदोत्सव हैं, परोख्कानवादी हैं, हृष्णावक हैं, और सिद्धकर्मकाहैं ॥११६-१२९॥ केशतर्यांनेन सर्व लोकालोकं प्रयत्तीलंशगीलाः । तटं संसार्यभेते मोलनिकटे तिहतीति तटस्यः । ग्राप्ति स्थ्य कप्रत्यसः । कृटस्यः श्रम्पञ्चतानुरुष्किर्ध्यरेक्टस्थाल्यलान्, श्रेलोक्स्यीयलयमे स्थित स्थ्यपं । तद्यि मालिनग्येच्चया श्रात्यस्य । बानातीलेश्वरीलः । निर्गतानि कश्चानि मोहः कानावस्यः दर्शनास्यान्य-वक्षमीयि यस्य । निर्मते भवः संस्थाये स्था । बंदिक्षीये क्षित्रारं कित्तरिक्यं व ब्रीहर्यक्रारः, अप्रतस्य-विद्यो नम्र हम्परः । ब्रह्माद्विक्स्वीकार्ये विकारस्तराम्राहितः । निश्चितो नियमेन मोक्षो सस्येति निर्मोचः, तद्भय एव मोक्षं यास्यर्ताल नियमोन्नित्तं भावतो निर्मोजस्तेनोच्यते । बुष्पत्रः बुष्पत्रः पारख-पोपयानीरित तत्वस्यार्वर्वते । प्रापीत्ये एक्षमत्या श्रात्यनि पार्यते हित प्रचानं परमणुक्कस्यानं, तदोगान्नयनानिपं प्रचान-निर्मात्वरिक्षात्वराज्यते । बहु प्रत्यस्य । ११९॥ क्षश्चीताद् स्थानार्प कृष्पानकम् ॥११९॥

हृतिः करणं कर्तव्यं तीर्थपन्तंतम्, प्रकृष्टा त्रेलोक्यलोक्कीत्तकारियाँ हृतिस्तीर्थप्र-स्तंनं यस्य स प्रकृतिः । स्थानं प्रकृतं कपनं यया-स्वयस्तरुपतिस्त्रयणं स्थातिः, त्योगाद् प्यानार्षि स्थातिस्योक्कीलार्यादे नामः सक्ततत्त्वस्त्रप्रकृषकः इत्यर्थः । (आ.स.) मन्ताद् रुद्धा त्रिभुक्तप्रविद्धा प्रकृतिस्तीर्थकानार्यं स्थेते। प्रकृत्ता स्थानिक प्रियः स्थेनगद्धस्यः । अयना प्रकृतीनां लोक्कानं प्रियः प्रकृतियः स्थेलोक्कीय इत्यर्थः ।

**व्याच्या -- आ**प केवलदर्शनके द्वारा सर्व लोकालोकको देखते हैं, अतः हटा हैं (६२)। संसारके तट पर स्थित हैं, अतः तटस्थ कहलाते हैं। अथवा परम उपेनारूप माध्यस्थ्यभावको धारण करनेसे भी तटस्थ कहलाते हैं (६३)। जन्म और भरणसे रहित होकर सदा कुट (टूँठ) के अस्य करना पा स्वभावसे अवस्थित रहते हैं, अतः कूटस्थ कहलाते हैं (६४)। केवलज्ञानके हारा सर्व जगतको जानते हैं, अतः ज्ञाता कहलाते हैं (६५)। ज्ञानावरणादि चातिया कर्र्मीके क्त्यम आपसे निकल गये हैं, जनः निक्त्यम कहलाते हैं (६६)। भव जर्यात संसारके जमात्र हो जानेसे जाप जमन कहलाते हैं (६७)। जापने जपने सबै विकारोंको वाहिर कर दिया है जनः ब्राहिधिकार कालाते हैं। अथवा वस्त्रादिकों के स्वीकारको विकार कहते हैं, आप उससे रहित हैं कार्यात लग्न-दिराम्बर है । अथवा आत्मस्यरूपको विरूप करनेवाला यह शरीर विकार कहलाता है. कापने उसे अपनी आत्मासे बाहिर कर दिया है। अथवा अशिमा, महिमा आदि ऋदियोंके दारा जाजा प्रकारकी विकिया करनेको विकार कहते हैं, आप किसी भी ऋदिका उपयोग नहीं करते. अर्थात उनकी विकियासे रहित हैं, अतः बहिविकार कहलाते हैं (६८)। आपके मानकी प्राप्ति नियमसे उसी अवमें निश्चित हैं, अतः निर्मोत्त नामका सार्थक करते हैं (६६)। जिसके द्वारा प्रकारहरूपसे एकाम होकर आत्माका धारण किया जाय, ऐसे परम शुक्कध्यानको प्रधान कहते हैं। क्यके अन्बन्धसे आपभी प्रधान कहलाते हैं। सांख्यमतमें प्रकृतिसे उत्पन्न डानेवाल चौडीस तस्त्रोंक समदायको प्रधान कहते हैं (७०)। वहु अर्थात् प्रचुर परिमाण्में जिसके द्वारा कर्मोंकी निजरी हो. प्रेम परम शक्तध्यानका बहुधानक कहते हैं, उसके संयोगसे आप भी बहुधानक कहलाते हैं। अध्या बहुधा अर्थात बहुत प्रकारके आनक कहिए पटह या दुन्दुभि आदि वाजे जिसमें पाये जाते हैं ऐसे कापके समवसरणको बहुधानक कहते हैं, उसके योगसे आपभी बहुधानक कहलाते हैं। समवसरण में मादे बारह करोड़ जातिके बाजे बजते रहते हैं (७१)। आपकी तीर्थ-प्रवर्तनरूप कृति प्रकृष्ट हैं अर्थात त्रैलोक्यके लिए हितकारी है, अतः आपको प्रकृति कहते हैं। सांख्य लोग सतोगाग रजोगण और तमोगुणकी साम्यावस्थाको प्रकृति कहते हैं (७२)। तत्त्वके यथावत स्वरूप-निरू-पताको करनेसे आप ख्याति नामसे प्रख्यात हैं। सांख्यमतमें ख्यातिनाम मुक्तिका है (७३)। आपकी तीर्थंकर नामक प्रकृति त्रिमुवनमें आरूढ अर्थात् प्रसिद्ध है, अतः आप आरूढप्रकृति कहलाते हैं (७४)। आप अफ़ति अर्थात् स्वभावसे ही सर्व जगतके प्रिय हैं। अर्थसा प्रकृति

मुक्तः धानं सावधानं श्रात्मत एकाप्रचिन्तनं श्राप्यात्मतः, तद्गोव्यं श्रात्यायं यस्य स प्रधानमोत्यः। द्वष्ट मृक्ततीनां त्रिणः इत्तवस्यात् योणाः श्रावात्मकृतयः सत्योऽपि श्रात्मत्यंत्वाचावां सन्यमपि श्रात्मवं राभरज्ञु रुपत्यां निवंततं श्रार्विचित्यत्यं यतः, तेन भगवानमृक्तिः। विषये प्रभुत्यादा श्रमृत्विः। विधिष्ठानामित्र-प्रत्योन्द्र-नेतन्द्र-सुनीन्द्रारीनां विशेषेषा रुपतिस्नाहेर्य वित्याः श्रातिष्यस्याम्प्रमृतित्वान् । श्रयाषा विद्यातं विनत्तं स्वत्यः श्रात्मत्यस्यन्यन्यस्यने।
स्वतं अत्यातं । श्रयापा विषये स्वतं प्रस्तावान्यन्यनिक्षयस्य स्वतं ।
स्वतं अत्यात्मत्यातं स्वतं ।
स्वतं अत्यातं ।
स्वतं अत्यातं ।
स्वतं ।
स्वतं स्वतं स्वतं ।
स्वतं विषये स्वतं स्वतं रुपतं ।
स्वतं स्वतं ।
स्वतं स्वतं ।
स्वतं स्वतं स्वतं ।
स्वतं प्रस्तं ।
स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्य व इतो, निद्यानविष्यहितविष्ठाष्टुण्यमृक्तिरित्यपं।।।१२०।।

मान पूनायां इति ताबदयं आदाः, मीमांकते मीमांककः, स्वकमय-मरक्षमयतन्वानि मीमांकते विचारय-तीर्ति । एवं च ते वाः रावद्याः व्यविद्वान्ताः, विमिति-क्षियत-क्ष्याय-वावकिः शास्त्राव्यदाः, इस्ताः प्रयुक्ताः स्वकाः येन तोऽस्तरचंकः । श्रुतिदान्देन कांकशीतपाणयिनः, तथा पूतः पित्रः, क्योऽपि यू कंपकेकृष्याः तीयेकत्मानामं वण्या पित्रो यूला वर्षवाः वैज्ञावदेत श्रुतियुत् उच्यते । स्वतः व्यक्तित उच्यते महा महाचां

क्यर्यात लोकोंके प्रिय हैं, सर्व-लोक-बल्लभ हैं, इसलिए भी प्रकृतिप्रिय कहलाते हैं ( ७५ )। अत्यन्त सावधान होकर श्रात्माका जो एकाम मनसे चिन्तवन किया जाता है और उससे जो अध्यात्मरस उत्पन्न होता है, उसे प्रधान बहते हैं। वह अध्यात्मरस ही आपका भोज्य अर्थात् भच्य है। अन्य पदार्थ नहीं, क्योंकि आप कवलाहारसे रहित हैं, अतः प्रधानभोज्य कहलाते हैं ( ७६ )। आपने कर्मोंकी मरूप मानी जानेवाली तिरेसठ प्रकृतियोंका स्वय कर दिया है, अतः अघातिया कर्मोंकी अविद्याल प्रचासी प्रकृतियों का सत्त्व भी असत्त्वके समान है, अकिंचित्कर है, अतः आप अप्रकृति अर्थात प्रकृति-रहित कहलाते हैं। अथवा आपका दसरा कोई प्रकृति अर्थात प्रभ नहीं है, किन्त आप ही सर्वके प्रभू हैं ( ७७ )। इन्द्र, धरऐन्द्र, नरेन्द्र आदि समस्त रम्य पुरुषोंसे भी आप विशिष्ट रम्य हैं. अति सन्दर हैं, अतः विरम्य कहलाते हैं। अथवा आत्मस्वरूपके अतिरिक्त आपको कार्ड दसरी वस्तु रस्य प्रतीत नहीं होती, इसलिए भी विरस्य कहलाते हैं ( ७८ )। विशिष्ट कृति अर्थात् कर्तिज्यके करनेसे आप विकृति कहलाते हैं। अथवा कृति अर्थात् कर्म आपके विगत हो चुके हैं, करनेयोग्य सर्व कार्योंको आप कर चुके हैं, कुतकुत्य हैं कुतार्थ हैं, इसलिए भी विकृति कहलाते हैं (७६)। आपके निदानादि दोष-रहित विशिष्ट कृत अर्थात् पुण्य पाया जाता है, इसलिए आप कृती कहलाते हैं। श्रथवा हरि, हर और हिरण्यगर्भादिमें नहीं पाई जानेवाली इन्द्रादिकृत पुजाके योग्य आप ही हैं। अथवा अनन्तचतुष्रयसे विराजमान महान विद्वान होनेसे भी आप कृती कहलाते हैं ( ६० )। आप स्वसमय और परममयमें प्रतिपादित समस्त तत्त्वोंकी भीमांसा अर्थात समीचा कर उनकी हेय-उपादेयताका निर्णय करते हैं, इसलिए मीमांसक कहलाते हैं ( पर )। अपने आपको सर्वज्ञ-माननेवाले जिमिनि, कपिल, कणाद, चार्बाक, शाक्य आदि सभी प्रवादियोंको आपने अपने स्यादावके द्वारा अस्त अर्थात परास्त कर दिया है, इसलिए आप अस्तसर्वह कहलाते हैं ( ८२ )। सर्वज्ञ वीतरागकी दिव्यध्वनिको श्रति कहते हैं। आपने अपनी दिव्यध्वनिरूप श्रतिके द्वारा सर्व जगत्को पून अर्थात् पवित्र कियाँ है, अतएव आप श्रुतिपूत कहलाते हैं। अथवा आपकी दिव्यध्वनि-को सुनकर भव्यपाणी तीर्थंकर नामगोत्रको बांधकर पवित्र होते हैं। अथवा श्रतिनाम वायुका भी है, वह आपके पृष्टगामी होनेसे पवित्र हो गया है, ऋौर वहीं कारण है कि वह प्राणियोंके बड़े बड़े रोगोंको भी चएअर में उड़ा देता है, इसलिए भी आप श्रतिपूत कहलाते हैं ( = 3 )। आपका सदा ही उत्सव अर्थात महापूजन होता रहता है, इसलिए आप सदोत्सव कहलाते हैं। अथवा सर्वकाल उत्कृष्ट सब अर्थात अध्ययन-अध्यापनरूप या कर्म-सूप्रगुरूप यह होते रहने से भी आप सदोत्सव नामको सार्थक करते हैं (=४)। अन अर्थात इन्द्रियों से परे जो अतीन्द्रिय केवलक्कान है, वही चार्वाको मौतिकः ज्ञानी भूताभिष्यक्तवेतनः । प्रत्यचैकप्रमावोऽस्तयरत्नोको गुरुशृतिः ॥१२२॥ पुरन्तरविद्यक्तम् वेदान्ती संविदद्वयी । क्षन्यद्वैती स्मोटवादी पाखण्डाने नवीधयुक् ॥१२३॥

## इति बुद्धशतम् ॥ १ ॥

यस्य । श्रम्या सदा तर्षकालं उत्कृष्टः स्त्रो यस्य । श्रद्धाणामिद्रियाणां परं परोज्ञं केवलकानं तदालननः यदतीत्वेशीलः । इष्टाः श्रमीद्याः पावकाः पवित्रकारकाः गण्यपदेवादयो यस्य । विद्धं समाप्ति गर्त परिपूर्णं जालं कमं हित्रा वारापंत्रं ययाक्यातल्यायं यस्योतं विद्यकमां, ययास्यातवात्त्रपंत्रके इत्यर्थः । विद्य-क्षमां कः श्रास्या पर्यते विद्यक्रमंकः, ययाक्यातवारिप्तरंत्रकारस्वरूप द्ययरं ॥१०१॥ श्रमक श्रदा कटिलायां तर्वो इति तावदातः स्वारियाणे पर्यादेशम्यं परस्ते भाषः । श्राकः श्रकनं

खाकः, दुरिला ककुटिला च गतिक्लते । यानतो गत्यर्था धातस्तावन्तो शानार्था इति वचनादाकः केखाशानम्, नार्थित विरोपपालात् चारः मनोद्यिकमुननिर्मतम्ववीवनानन्दकाकः आङः केख्वानं
प्रस्तेतं वार्वाकः । स्तर्यतं शृतिविद्यृतिस्वर्यामिति वचनात् । भरमार्यरायोपपालिता तक्सीराधी प्राप्तिद्वार्यायि
चर्यातं वार्वाकं । स्तर्यतं शृतिविद्यृतिस्वर्यामिति वचनात् । भरमा चरित विद्याः कोति भीतिकं धानार्यापारिक्यानि विद्याद्वतं शानं कंख्लाशनं यस्यति । स्वयता गृतिस्यो जीवेन्य उत्पतं ( मीतिकं ) शानं यस्य मते व ( मीतिन )
क शानः, इत्यतेन ग्रिपव्यादिन्यृतकंयोग शानं मत्यति तिरत्तम् । स्वयते मृत्यु जीवेषु अभिव्यक्ता प्रकरीकृता वेदता तार्वे केति । स्वयते प्रत्यतं केष्यवशानम्य एकमहितीयं न परोचप्रमायम् , अनुतादिकत्यत् केर्वालनः
व्यात्माकः स्वभाविकनुष्य है, अपन्य इन्द्रियन्त्रनित झान नहीं, इस प्रकारकं अपरेश रोने केलालः
व्यात्माका स्वभाविकनुष्य है, अपन्य इन्द्रियन्त्रनित झान नहीं, इस प्रकारकं अपरेश रोनेक अपर्यात् पावनः
व्यात्मावनादी बहुलाते हैं ( तप् )। जगतको पवित्र करनेवालं गायुपर रोकर पावकः अपर्यात् पावनः
व्यात्मावनादी बहुलाते हैं ( तप् )। जगतको पवित्र करनेवालं गायुपर रोकरण पावकः अपर्यात् पावनः
व्यात्मावनं श्राप्तिकं श्राप्तिकर्या स्वाप्तिकं क्षात्माने स्वर्यात् पावकः अपर्यात् पावनः
व्यात्मावने व्यात्विकति स्वर्यात् स्वर्यात् पावकः अप्राप्तिकं स्वर्यात् पावनः अपर्यात् पावनः
व्याद्वयात्वारिकति प्राप्तिकं प्राप्तिकरः कर्तवालं है ( नद् )। कर्म क्षात् प्रवाद्वार्यका प्राप्तिकं प्राप्तिकः स्वर्यात् पावनः स्वर्यात् पावनः स्वर्यात् प्रवादात्वारिकं प्राप्तिकः प्राप्तिकं स्वर्यात् प्रवादात्वारिकं स्वरात्वार्यात्वारिकं प्राप्तिकः प्रवादात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वार्यात्वा

पका डाला है उन्हें निजेराके योग्य कर दिया है, इसलिए भी खाप उनन नामको सार्थक करने हैं (८०)। अर्थ-हे चारुवाक्, श्राप चार्वाक् हैं, भौतिकझान हैं, भूनाभिज्यकचेनन हैं, अरवर्चुक-प्रमाख हैं, अस्तपरलोक हैं, गुरुशुनि हैं, पुरन्दरविद्यकणां हैं, वेदान्ती हैं, संविदद्वयी हैं,

शब्दाद्वेती हैं, स्कोटवादी हैं, पालंडल हैं, और नयीचयुक हैं ॥१२२-१२३॥

व्याच्या—विश्वको जाननेवाला आपका आक अर्थात् केवलज्ञान चारु है—सर्वजगत्के पाप-सर्वका पानवाला और सम्वजीवांको आनन्द करनेवाला है, इसिलए आप चार्याक कहलाते हैं। नास्तिन सवालं चृवाक ऋषिके शिष्यको चार्याक कहते हैं (प्या)। आपका केवलज्ञान अर्थात् कहते हैं (प्या)। आपका केवलज्ञान कहताते हैं। नास्तिन सवालं चृवाक ऋषिके शिष्यक है, ऐरवर्य-स्वयक्त हैं, अतः आप स्वीतिकक्रान कहताते हैं। अथवा ज्ञानकी उत्पत्ति मृत अर्थात् आपितं हो होती है, इस मकारका कथन करनेसे आप कर्ज नामसे पुकारे जाते हैं। नास्तिक सतवाले झालको प्रविच्यादि चार भूतोंसे उत्पन्न हुआ सानते हैं (प्रा) भूतोंसे अर्थात् जीवोंसे ही बता अधिकार होती है, अन्य अचेतन या जह परार्थोंसे नहीं, ऐसा प्रतिपादन करनेसे आप भूताभित्यक्तकेतन कहलाते हैं। नास्तिक सतवाले भूत-चतुत्रव्यके संयोगसे चेतनाकी उत्पत्ति मानते हैं, उनकी इस मान्यताका आपने खेवन किया है (Ee)। केवलज्ञानकर एक प्रवस्त झात्रामार है, स्वर्थोंकि चह चारिक, आतीन्त्रिय क्षीर तिरायस्य है, अन्य परार्थों का ना नहीं, ऐसा प्रतिचादन करनेसे आप प्रत्वेक्षप्रमाण नामसे प्रतिचादन करनेसे आप प्यावक्रप्रमाण नामसे प्रतिचादन करनेसे आप प्रत्वेक्षप्रमाण नामसे प्रतिचादन करनेसे आप प्रत्वेक्षप्रमाण नामसे हैं।

## इति बुद्धशतम् ॥ ६ ॥

जैनेतर या अनाईत कपिल, कणाद आदि परमतावलम्बी लोकोंको आपने अपने अनेकान्तवादरूप अमोध अस्त्रसे परास्त कर दिया है. अतः आप अस्तपरलोक कहलाते हैं। नास्तिक मतवाले परलोक अर्थातु परभवको नहीं मानते हैं (६२)। आपने द्वादशांगरूप श्रुतिको केवलज्ञानके समान ही गुरू अर्थात गौरवशाली या उपदेश दाता माना है, अतः आप गुरूश्रति कहलाते हैं। अथवा गुरु अर्थात गराधरदेव ही आपकी बीजासररूप श्रुतिको घारण कर प्रनथ-रूपसे रचते हैं। अथवा आपकी दिव्यप्यनि रूप श्रुति गंभीर एवं गौरवशालिनी है। अथवा मिध्यादृष्टियोंके लिए व्यापकी श्रति गुरु त्रर्थात् भारी या दुष्प्राप्य है। नास्तिकमतमें गुरु अर्थात् बृहस्पतिको शास्त्रों-का प्रशंता माना गया है ( ६३ ) । पुरन्दर अर्थात इन्द्रके द्वारा आपका कर्णवेधन नामका संस्कार होता है, इसलिए आप पुरन्दरविद्धकर्ण कहलाते हैं। भगवानके कर्ण यद्यपि गर्भसे ही छिद्र-सहित होते हैं. परन्त उनपर मकड़ीके जालेके समान सुद्म आवरण रहता है, इन्द्र उसे वक्रसूचीके द्वारा दूर करता है। वस्तुतः भगवान्का शरीर अभेग्र होता है (६४)। वेद अर्थात ज्ञानकी परिपूर्णताको वेदान्त कहते हैं। केवलज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है और आप उसके धारक हैं. अतः वेदान्ती कहलाते हैं। अथवा स्त्री, पुरुष, नपु सकरूप लिंगको भी वेद कहते हैं। आपने इन तीनों वेदोंका अन्त कर दिया है, अतः वेदान्ती कहलाते हैं ( Eu )। केवलज्ञान ही सम + वित अर्थात समीचीन ज्ञान है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई दसरा ज्ञान सम्यक नहीं है, इस प्रकारके श्रद्धितीय केवलज्ञानके धारक होनेसे आप संविदद्वर्या कहलाते हैं (१६)। सभी वचनवर्गणाएँ शब्दोंकी अत्पत्तिकी कारण हैं. अतः सर्व पुदगलद्रव्य शक्तिरूपसे एकमात्र शब्दरूप हैं, ऐसा कथन करनेके कारण आप शब्दाद्वैती कहलाते हैं ( ६७ )। जिसके द्वारा केवलकान स्कृटित अर्थात् प्रकटित होता है, उस शुद्ध-बुद्ध आत्माको स्कोट कहते हैं, वही आत्माका स्वभाव है, ऐसा उपदेश देनेके कारण आप स्कोटवादी कहलाते हैं (६८)। पाखंड अर्थात मिध्यामतोंका घात करनेसे आप पालंडल कहलाते हैं ( ६६ )। विभिन्न नयोंके समुदायको नयीच कहते हैं। परस्पर निरपेक नय मिथ्या हैं और सापेक नय सत्य हैं, अतः नयोंकी प्रवृत्ति परस्पर-सापेक ही करना चाहिए, इस प्रकारकी योजना करनेके कारण चाप नयीचयुक कहलाते हैं (१००)।

इस जकार त्वम इद्यक्षक समाप्त इचा -।

## (१०) अध अन्तकुच्छतम्

ष्णमाहरपास्कृतीरपाष्ट्रः परेतमः स्वितः । विदेशी दृषितारातिङ्गीनकर्मसमुख्या ॥ १२४॥ संह्याप्यमिदस्साहयोगः सुप्तायांचापयः । योगान्वेदापदः योगाकिङ्गिर्वित्वेपनोधाः ॥ १२४॥ स्थितस्युक्षवपुर्वोगो गांवेनोयोगकार्यकः । सुस्भवाकृष्यत्योगस्यः सुश्मीकृतवपुःक्रियः ॥ १२६॥

क्षन्त सेवारस्वावसानं कृतवात् । यारं संवारस्य प्रान्तं संवारसमृद्रस्य पाततं कृतवात् । तीरं संवार-स्वमूद्रस्य तरं प्राप्तः । तासवा पास्य पारं पात्तमः, पारं तमार्थ पाण्यितस्यानं प्रदायद्वनस्यापुरी-पासपुरी-कक्ष्मतात्वी रिक्रद्वेत्रे रिक्षतः वोगानियोधार्यं गतः पारंतमः शिवतः । त्रयो दंडा मनोवाक्षायक्षस्या योगा विकाने यस्य व विदेशी । देहिता कोवन्तीऽपि सृततस्याः कृताः मोह्मभूपातनात् प्रवदेशारियम्बा देन व देहितारातिः । देहिताः स्वयत्तीकृताः क्रयतयः विमिनं-कण्चर-चार्याक पास्यादयो निष्यायादिनो वेन व तयोकः । क्षानं च केवलं क्षात्वक्षानं कर्मे च पाणित्रयाया विदर्शयक्षत्रपोग्यतिकाति किया प्यायस्थातवारिकानियार्थः, क्षान-कर्मायी, तयोः चनुष्याः मगुइः । विद्यते यस्य ॥११२॥। विद्यतः संकोचितो मीद्यास्यकातिकानिकटे वति व्यन्तिवीयी वेन व तयोकाः । उत्तव्या रिनार्यं प्राप्ताः मनोवनवनकायानां योगा

अर्थ- हे अनकातक, आप अन्तकृत् हैं, पास्कृत् हैं, तीरप्राप्त हैं, पारेनमःस्थित हैं, विद्वासाति हैं, बातकर्मसमुख्या हैं, संहतःश्वित हैं, उत्सक्तयोग हैं, सुगार्श्वोपम हैं, योगस्नेहिमक्त्रिया हैं, योगस्निहिनक्तेपनोधन हैं, स्थितस्यूतवर्श्वास हैं, गीमंनोयोगकाहयंक हैं, सूच्य-वाक्वियागस्य हैं और सुर्याकृतवर्शक्रिय हैं।।१२४-(२३॥

स्याच्या है भगवन, आपने संसारका अन्त कर दिया, अतः अन्तकृत कहलाते हैं। अथवा अन्त अर्थात् मरएका कुन्तन कहिए अभाव कर देनेसे भी अन्तकृत कहलाते हैं। अथवा आप आत्माके स्वरूपके प्रकट करनेवाले हैं। अथवा आपने मोत्तको अपने समीप किया है। अथवा व्यवहारको छोड़कर निश्चयको करनेवाले हैं, इसलिए भी अन्तकृत कहलाते हैं (१)। संसारको पार कर लेनेसे पारकृत कहलाते हैं (२)। संसार-समुद्रके तीरको प्राप्त कर लेनेसे तीर-प्राप्त कहलाते हैं (३)। तसके पार अर्थात पाप-रहित स्थानमें स्थित होनेसे आप पारेतमःस्थित कहलाते हैं। भगवान आईन्त्य-अवस्थाके अन्तमें योगनिरोध कर सिद्वपद प्राप्त करनेके लिए अष्टापद, सम्मेदशिखर, ऊर्जयन्त आदि सिद्धतेत्र पर अवस्थित हो जाते हैं। अथवा आप अज्ञानसे अत्यन्त दूर स्थित हैं, इसलिए भी पारेतमःस्थित कहलाते हैं (४)। मन, वचन, कायरूप तीनों योगोंका निरोध कर आपने उन्हें अच्छी तरह दंदिन किया है, इसलिए त्रिहंडी कहलाते हैं। अथवा माया, मिथ्यात्व और निदान नामक तीन शल्योंको आपने जड़से उन्मूल कर दिया है, इसलिए भी त्रिदंडी कहलाते हैं (५)। अराति कहिए असातावेदनीयादि शत्रुओं-को आपने दंडित किया है अर्थात जीवित रहते हुए भी उन्हें मृत-सहज कर दिया है, क्योंकि मोहरूप कर्म-समाटके स्वयं कर देनेसे उनकी शक्ति सर्वथा सीख हो गई है, अतएव आप देखिता-राति कहलाते हैं। अथवा जिमिनि, कलाद, चार्चाक क्रांदि मिध्यावादीरूप अरातियोंको आपने दंबित किया है, अपने वशमें किया है, इसलिए भी दंडिताराति कहलाते हैं (६)। आप झान और कर्म अर्थात् ययाख्यातचारित्रके सम्बय हैं, पुञ्ज हैं, अतः झानकर्मसम्बयी कहलाते हैं। अथवा परमानन्दरूप मोदके साथ रहनेको समृत कहते हैं, आप ज्ञान, चारित्र और मुखके चय व्यर्कात् पिंड हैं, इसलिए क्वान-कर्मसम्बयी कहलाते हैं (७)। मोक्तगमनका समय समीप वाने पर आप अपनी दिव्यध्यनिको संहत अर्थात् संकोचित कर लेते हैं, इसलिए संहतध्यनि कहलाते हैं (८)। आत्म-प्रदेशोंमें चंचलता उत्पन्न करनेवाले योगको आपने उत्सन्न अर्थात विनाशको स्कृतकायक्रिवारवाणि स्वावाण्यिक्यायोगद्या । एकर्व्द्री च परमर्द्धाः परमर्ववरः ॥१२०॥ नै:कार्यसिद्धः परमनिर्जरः प्रज्वलक्षमः । मोषकर्मा गुडकमेपाषः शैकेरवर्षकृतः ॥१२०॥ एकाकाररसास्वादी विश्वाकाररसाकुतः । क्षत्रीणककृतोऽजाप्रवसुतः सून्यतम्यः ॥१२२॥

सुद्तमकायिकयायां युद्तमकाययोगे तिउतीत्येश्योतः सुद्तमकायिकयास्यायो । एश्वाउरणान् किथलकाल-पर्यन्तं सुद्तमकाययोगे तिउति । वाक् च चित्तं च यानिचचं, तयोगोगो वाक्चित्तयोगः सुद्तमकायीवाक्चित्त-योगः सुद्तमवाक्चित्रयोगस्तं इत्ति थिनाशयतीति । एको क्रायहायो दंडः सुद्तमकाययोगः विषये सस्य स एकदंडी भगवान् उच्यते । कियलकालं सुद्तमिकयाग्रातियातिनामपरमग्राक्रणाने स्वामी तिउतीति एकदण्डी

प्राप्त कर दिया है, अतः आप उत्सक्तयोग कहलाते हैं। अथवा विश्वासघातीको भी योग कहते हैं, आपने विश्वासघातियोंको उन्कितन कर दिया है, इसलिए आप उत्सन्त्योगी कहलाते हैं (१) आप सुन समुद्रकी उपमाको धारण करते हैं इसलिए सुनायोगीय कहलाते हैं (१) आप सुन समुद्रकी उपमाको धारण करते हैं इसलिए सुनायोगीय कहलाते हैं (१ क्ष प्रकार आप भी योगके अभावसे आलभदेशोंकी चंचलतासे सवैधा रहित हैं (१०)। मन, वचन कायके ज्यापारहर योगके स्त्रे को अपने दूर कर दिया है, इसलिए योगकहालर कहलाते हैं (११)। आप योगोंकी कृष्टियोंके आपने दूर कर दिया है, इसलिए योगकहालर कहलाते हैं (११)। आप योगोंकी कृष्टियोंके ज्ञाने वहते हैं (१६) कार योगोंकि कृष्टियोंके उत्तर हुए हैं, अवांत् योगन्तमन्त्री जो सुक्त रक्षक्रण आममदेशोंदर कहते हैं (१२)। स्थूल युर्धोंग अर्थात इत्तर हुए हैं, अतः योगिजन आपको योगिकिष्टिनिलेंपनीयत कहते हैं (१२)। स्थूल युर्धोंग अर्थात इत्तर हैं । भागवान योग-निर्देशक समय समेर प्रमान वाहर कारों कार आप स्थितस्थल वाहर कहती हैं। भागवान योग-निर्देशक समय समेर मान स्थान वाहर कारों कार कहते हैं (११)। पुनः वाहर वाहर वाहर योग गीगनिलियोंगको कहत करते हैं, अर्थात करते हैं, अर्थात करते हैं। अर्थात करते हैं। अर्थात करते हैं। इसलिए अर्थ प्राप्त वाहर व्यवस्थल योग गीमनेयोगको एक्षक कहताते हैं (१४)। प्रभाद सुक्त वचनयोग और स्वस्थलनोयोंगको अर्थात करते हैं। इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं (१६)।

अर्थ-हे शीलेश, आप सुरमकायक्रियास्यायी हैं, सुरमयाक्षित्तयोगाहा हैं, एकदण्डी हैं, परमर्द्ध हैं, परमसंदर हैं, नैकन्येसिस हैं, परमिन्तेर हैं, प्रज्ञलामा हैं, मोचकर्मी हैं, बुटकर्मपाश हैं, तैलेश्यलंकुत हैं, एककारासास्यादी हैं, विश्वाकारसाकुत हैं, ज्ञजीवन हैं, असूत हैं, आजागृत हैं, असुत हैं और सम्बतास्य हैं ॥१२०-२२६॥

क्याक्या — जीदारिककाययोगको सूत्म करनेके झनन्तर कुछ काल तक खाप सूत्मकाय-योगमं अवस्थित रहते हैं, इसलिए सूत्मकायकिवास्थायो कहलाते हैं (१७)। पुनः खाप सूत्म बचनयोग और सूत्ममनोयोगका बिनाश करते हैं, इसलिए सूत्समाकृषिकतोगहा कहलाते हैं (१०)। तदनन्तर आपके केवल एक सूत्मकाययोगकर पण्ड विद्यान रह जाता है, इसलिए आप एकस्पडी कहलाते हैं। जितने समय तक अगदात्र सुस्माकेवाशितपाति नामक दुतीय क्रुक्तधानमें अवस्थित प्रेयानयोगी चतुरश्रातिसम्बगुबोध्युषाः । त्रिःशीतानस्वयर्थोयोऽविद्यासंस्कारनात्मकः ॥११०॥ वृद्धो निर्वयनोयोऽसुरस्यात्मानसञ्चाययः । प्रेष्ठः स्थेवान् स्थिरोऽनिष्ठः मोद्यो ज्येष्ठः सुनिष्ठितः ॥१६१॥ भृतार्थयुरो भृतार्थदुरः एरमनिर्गुयाः । व्यवद्यारसुप्रक्षोऽतिवागस्काऽपितसुस्यतः ॥१६१॥

कथले, न तु कार्बादिरण्डं करे करोति मगवान् । एम उन्हर्ष्टी इंच ख्राला यस्येति । एम उन्हर्ष्टः संबंधे निर्वस्ति । एम उन्हर्ष्टः संबंधे निर्वस्ति । १९२७॥ निर्मतानि कर्माया वानावरणादीनि वस्येति निःकर्मा । निःकर्मयो मायः कर्म वा नैकर्मप्ति । त्राप्ति । क्ष्रम्मेभारिक हिंदामरकर्म न कुर्वनित वेद्यन्तवादिन उपनिवदि एउकाः नैकर्म्यक्ति । अस्या उन्हर्ष्टः अर्थनेभ्यपुणा कर्मया निर्मय वस्येति । प्रस्तत्ति । क्षर्यानि । क्षर्यानि । क्षर्यानि । वस्यानित । भोगोनि निःकर्तापि कर्माया निर्मय कर्मया निर्मय वस्येति । प्रस्तत्ति । क्षर्याने । प्रसाना कर्मयानित्याः । मोगोनि निःकर्तापि कर्मायानित्याः । शीलानां क्षर्यानित्यानित्याः । शीलानां कर्मायानित्याः । उन्हर्णनित्यानित्याः । शीलानां कर्मायानित्याः , उन्हर्णनित्यानित्याः । शीलानां कर्मायानित्यानित्यानित्याः । शीलानां कर्मायानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानितित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यानित्यान

रहते हैं, उतने समय तक उनकी एकदण्डी संखा रहती है (१८)। आप कर्म और आत्माका चीर-नीरके समान उत्कृष्ट विवेक करनेवाले हैं, अतः आपको परमहंस कहते हैं (२०)। आपके सर्व कमंकि आक्षवका सर्वथा निरोध हो गया है. अतः आप परमसंवर कहलाते हैं (२१)। आपने सर्वे कमोंका अभाव कर सिद्धपद प्राप्त किया है. अतः आप नैःकर्म्यसिद्ध कहलाते हैं (२२)। आपके कमोंकी असंख्यातगुणअणीरूप परम अर्थात उत्कृष्ट निर्जरा पाई जाती है, इसलिए आप परमनिर्जर कहलाते हैं (२३)। श्रापक प्रज्वलत्प्रभावाला अर्थात लोकालोकको प्रकाशित करनेवाला अतिशय प्रभावान् कवलज्ञानरूप तेज पाया जाता है, इसलिए श्रोप प्रज्वलत्त्रभ कहलाते हैं (२४)। श्रापने विश्रमान अधातिया कर्मोको माथ अर्थातु । नष्फल कर दिया है, इसलिए आपको मोधकर्मा कहते हैं (२५)। आपक कमांक पात्र अथात बन्धन स्वयमव ही प्रतिच्छ टट रहे हैं. इसलिए आपको ब्रटल्कमंपाश कहते हैं (२६)। शालक अठारह उजार भेदोंका धारण करनेसे आप शैलेहयलंकत कहलाते हैं (२७)। आप एक जाकाररूप अर्थात निज शुद्धबर्द्धकस्वभावरूप ज्ञानामृतरसके आस्यादन करनेवाले हैं, अतः एकाकाररसास्वादी कहलाते हैं ( २८ )। विश्वाकार श्रर्थात लोकालोकके आकार रूप जो विशिष्ट ज्ञानामृतरस है, उसके आस्वादनमें आप आकुल कहिए निरत हैं, अर्थात् निजानन्द रस लीन हैं अतएव आप विश्वाकारसाकुल कहलाते हैं (२६)। आप जीवित रहते हुए भी हवासोब्र्वास नहीं लेते हैं अर्थात् आनापान्वायुसे रहित हैं, इसलिए अजीवन कहलाते हैं (२०)। आप मरणसे रहित हैं, अर्थात् जीवन्मुक हैं, अतः अमृत कहलाते हैं (३१)। आप योगनिदामें अवस्थित हैं अतः अजामते कहला। हैं (३२)। आप आत्मस्यक्ष्पमें सावधान हैं. मोहनिद्रासे रहित हैं, अतः असुप्त कहलाते हैं (३३)। आप अन्यरूप हैं, अर्थात् मन, वचन, कायके व्यापारसे रहित हैं, अतएव शन्यतामय कहलाते हैं (३४)।

अर्थ — हे जांगरूक, आप प्रेयान हैं, अयोगी हैं, चतुरशीतिलत्तराग हैं, स्माग हैं, निर्मता-नन्तपर्याय हैं, अविधासरकारनाहक हैं, इह हैं, निर्मत्तीय हैं, अणु हैं, अशीधान हैं, अनुश्रिय हैं, प्रेष्ठ हैं, स्थेयान हैं, स्थिर हैं, निष्ठ हैं, अंब हैं, जोड़ हैं, धुनिश्चित हैं, भूतार्थक्षर हैं, भूतार्थक्र हैं, परसन्दिर्ध ग हैं व्यवहारसुपुत हैं, अतिजागरूक हैं और अतिस्थित्यत हैं।।१३०-१३२।।

ब्या क्या – हे सर्व हितंकर, आप जगतको अतिशय प्रिय हैं. अतः प्रेयान् कहलाते हैं (३५.)। आप यांग-रहित हैं. अतः अयोगी हैं ( ३६ )। आपके चौरासी लाख उत्तर गुण पाये जाते हैं . अतः योगिजन आपको चतरशीतिलक्षगण नामसे पकारते हैं (३०)। राग, द्रेष आदि वैभाविक गुर्णोंके अभावसे आपको अगुरण कहते हैं (३८)। सर्व द्रव्योंकी अविविचत अनन्त पर्यायोंको आपने अच्छी तरह पी लिया है, अर्थान केवलझानके द्वारा जान लिया है, उन्हें आत्मसात कर लिया है, अतः आपको निःपीतानन्तपर्याय कहते हैं (३६)। अविद्या अर्थात अनादि-कालीन अज्ञानके संस्कारका आपने सर्वथा विनाश कर दिया है, अतः आपको अविद्यासंस्कारनाशक कहते हैं। अथवा आपने अविद्याको अपने विशिष्ट संस्कारोंसे नाश कर दिया है ( ४० )। आप सदा वृद्धिका प्राप्त होते रहते हैं. अथवा लोकपूरण-समद्घातकी अपेचा सबसे बढ़ हैं. अथवा केवल-ज्ञानकी अरेजा लोकालांकमं ज्याम हैं, अतः बुद्ध कहलाते हैं (४१)। आप निरुक्तिके द्वारा बचनीय अर्थात् कहनेके योग्य हैं, अथवा वचनीय अर्थात् निन्दा-अपवादसे रहित हैं, अतः निबंचनीय कहलाते हैं ( ४२ ) 'अणिति, शब्दं करोतीत्यणु: अर्थात जो शब्द करे उसे अणु कहते हैं । अईन्त अवस्थामें आपकी दिञ्यध्यनि खिरती है, अतः आप भी अणु कहलाते हैं। अथवा पुदुगलके सबसे छोटे अविभागी अशको अणु कहते हैं। वह अतिसूचम होनेसे इन्द्रियोंके अगोचर रहता है। आप योगियोंके भी अगम्य हैं, अतः अणुसहश होनेसे अणु कहलाते हैं (४३)। आप अणुसे भी अत्यन्त सूच्य हैं, इसलिए अणीयान कहलाते हैं। अणु यदापि सूच्य है, इन्द्रियों के अगोचर है. तथापि वह मूर्त होनेसे अवधि-मनःपर्ययक्कानियोंके दृष्टि-गोचर हो जाता है। पर आप अवधि-मनःपर्ययहानी महायोगियोंके भी अगोचर हैं, क्योंकि अमूर्च हैं, अतः अतिसूरम होनेसे आपको करणीयान कहते हैं ( ४४ )। अणुना अर्थात सुद्रतासे रहित महान पुरुषोंको कानणु कहते हैं । आप इन्द्र, नागेन्द्र, मुनीन्द्रादि महापुरुषोंके प्रिय हैं, कामीष्ट वल्लम हैं, कातः कानणुप्रिय कहलाते हैं । श्रथवा शरीर-स्थितिके लिए स्वभावतः श्रानेवाले नोश्राहारवर्गणाके परमाणु भी आपको श्रभीष्ट नहीं हैं. क्योंकि योगनिरोध करनेपर आप उन्हें भी प्रहण नहीं करते हैं, इसलिए भी खनणप्रिय कहलाते हैं ( ४५ )। आप सर्व जगतको बात्यन्त प्रिय हैं. अतः प्रेष्ठ कहलाते हैं ( ४६ )। योग निरोध करने पर अर्थात अयोगिकेवली गुएस्थानके प्राप्त हो जानेपर आप प्रदेश-परिस्पन्तसे रहित निक्षल रहते हैं, अतः एकक्पसे स्थिर रहनेके कारण आप स्थिर कहलाते हैं? ( १७ )। अत्यन्त स्थिरको स्थेयान् कहते हैं। जाप समेरके समान जनल हैं, जतः स्थेयान् कहलाते हैं (४८)। आप अपने ध्येयमें अत्यन्त दृढ़ता-पूर्वक स्थिर हैं अतः निष्ठ कहलाते हैं (४६)। अत्यन्त प्रशैसाके योग्य होनेसे आपको श्रेष्ठ कहते हैं ( ५० )। ज्ञानकी अपेदा अत्यन्त बृद्ध होनेसे आप ज्येष्ठ

१ विशेषके लिए प्रस्तावना देखिये । २ अर्थकी सुविचाके लिए स्थेयान्ते पहले स्थिरको रखा है ।

विदेशीदेतमाहात्म्यो निरुपाधिरकृषिमः । बसेवसहिमाध्ययनसृद्धः सिब्हिस्ययेवरः ॥१११॥ सिब्हानुत्रः सिब्हपुरीपान्यः सिब्हपबाधियः । सिब्हसंगोन्युत्रः सिब्हार्थितः सिब्हार्थपहुरूः ॥११७॥ प्रकृष्टस्वसम्बद्धारीकास्यः प्रयवशेवतः । कृताध्यान्यः परमगुक्रवेरयोऽपवारकृत् ॥११५॥

र्वादतादः युदितं परमप्रकर्षमागतं माहात्म्यं प्रभाशे यस्य स तयोक्तः । निर्गता उपाधिर्धर्मीचिन्ता

कहलातं हैं ( ५१ )। आप अच्छी तरहसे आत्माम स्थित हैं, अतः सुनिष्ठित कहलातं हैं ( ५२ )। भतार्थं अर्थात परमार्थसे आप शर-बीर हैं. क्योंकि कमोंकी सेनाका आपने विध्वंस किया है. इसलिए भेतार्थशर कहलाते हैं। अथवा भेत अर्थात प्राणियोंके अर्थ कहिए प्रयोजन या अभाष्टका पूर्ण करने में बाप शर हैं, समट हैं। अथवा भूतार्थ अर्थात सत्यार्थमे जाप शर हैं। अथवा आत्मस्वरूपकी प्राप्तिरूप प्रयोजन आपका पूर्ण हो गया है, ऐसे शुर होनेसे भी आपकी भूतार्थशर कहते है ( ५३ )। भतकालमें भोगकर छोड़ हुए पंचेन्द्रियोंके विषयोंको भूतार्थ कहते हैं, खाप उनसे दूर हैं, खथात सर्वथा रहित हैं, अतः भूतार्थद्र कहलाते हैं। अथवा भूत कहिए प्राशियोंके प्रयोजनभूत अर्थोंसे श्राप श्रत्यन्त दर हैं । श्रथवा भत-पिशाचोंके समान संबोधित किये जाने पर भी जो प्रवाधको प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे अभन्य जीवोंको भत कहते हैं उनके प्रयोजनभत अर्थसे आप अत्यन्त दर हैं. मर्थात उन्हें सम्बोधनेमें त्रसमर्थ हैं. इसलिए भी भूतार्थदर कहलाते हैं। त्रथवा सत्यार्थका हान केवलक्कोनके विना दर अर्थात असम्भव है ऐसा आपने प्रतिपादन किया है ( ५४ )। राग, द्वेष आदि वैभाविकराणोंके अत्यन्त अभाव हा जानेसे आप परमनिर्गुण कहलाते हैं। अथवा 'पर + अनिर्गुण ऐसी सन्धिक अनुसार यह भी अर्थ निकलता है कि आप निश्चयसे गुण-रहित नहीं हैं. किन्तु अनन्त गुर्होंके पुश्च हैं ( ५५ )। आप व्यवहार अर्थातु संसारके कार्योमें अत्यन्त मीन धारण करते हैं, या उनसे रहित हैं, अतएव व्यवहारसुषुप्त कहलाते हैं ( ५६ )। अपने आत्मस्वरूपमें आप सदा अतिशय करके जामत अर्थात सावधान रहते हैं, इसलिए अतिजागरूक कहलाते हैं (५७)। आप अपने आपमें अत्यन्त सुखसे स्थित हैं, अतः अतिसस्थित कहलाते हैं ( ५५ )।

कार्यं—दे अचिन्त्यमाहात्त्य, आप विदेतीदितमाहात्त्य हैं, निरुपाधि हैं, अकृत्रिम हैं, अमेय-महिमा हैं, अत्यन्तवुद्ध हैं, सिद्धित्ववंदर हैं, सिद्धातुत्त हैं, सिद्धपुरीपान्य हैं, सिद्धात्यातिथि हैं, सिद्धसंपीनमुख हैं, सिद्धात्वित्व हैं, सिद्धोपाहुक हैं, पुष्ट हैं, अधादशसहस्वशीताहव हैं, पुण्यशंकत हैं, शुत्तासपुत्र हैं, परसङ्घनतित्व हैं और अपचात्वन्त हैं।१३३-२३॥।

ह्याच्या — त्रापका माहात्त्य उत्तरीत्तर उदयवील है, परम प्रकर्षको प्राप्त है इसलिए आपको उदितोदितमाहात्त्व्य कहते हैं ( QE )। आप सर्व परिमहरूप उपाधियोसे रहित हैं, स्वतः धार्मेंबदेशविहारकर्मादिको यस्येति । श्रयवा निर्गत उप समीपात् श्राविर्मानसी पीडा यस्येति निरुपाविः, जन्म-जरा भरगा न्याधित्रवरहितत्वात निश्चित्त इत्वर्षः । श्रथवा निश्चित उपाधिरात्मधर्मस्यात्मस्वरूपस्य चित्ता परमशक्रथ्यानं यस्पेति । अकरपोन अविधानेन धर्मोपदेशादेरकत्रिमः । इन बन्धात्त्रिमकः । महतो भावो महिमा । प्रवादिभ्य हमन् । या अमेयोऽमर्यादीभतो लोकालोकव्यापी महिमा केवलशान-व्यामिर्यस्यासायमेथमहिमा । अत्यन्तमतिशयेन शह. कर्ममलकलंकरहितः अत्यन्तशहः. रागद्वेषमोहादिरहिती वा. इत्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरहितो वा. सिक्कटतरसिद्धपर्यायत्वात । सिद्धेरारमोपलब्धेः कत्यायाः स्वयंबरः परियोता ॥१३३॥ विद्वानां मक्तारमनामन्त्रो लघुभाता, पश्चानातत्वात । विद्वानां मक्तारमनां परी नगरी मक्तिः इंग्रह्मान्मान्संशं पत्तनं, तस्याः पान्यः पथिकः । विद्वानां मक्तजीवानां गणः समहः, अनन्तविद्व-समदायः सिद्धगणः, तस्य श्रातिथिः प्राघर्णकः । सिद्धानां भवविच्यतानां संगो मेलस्तं प्रति उत्मखो बढोलंड: । सिद्धेः कर्माविच्यतैः सरपूर्वः महापूर्वरातिरातं योग्यः श्राष्ट्रलेघोचितः सिद्धालिग्यः । सिद्धानां मक्तिवलजभानाभपगढकः आलिंगनदायकः अंकपालीविधायकः ॥१९४॥ पष्णाति सम पष्टः पूर्व-सिद्धसमानज्ञानदर्शनसम्बर्धीयां द्यनन्तगर्भाः सवतः । अप्रनुवते ज्ञयोन अभीष्टस्थानं प्राप्तवन्ति जातिशद्धत्वात स्वस्वाधिनविधानस्थानं नयन्त्रीति अञ्चाः, अधिपरिषका ( दश ) अधादश. अधादश च तानि सहस्राचि श्रष्टादरातद्वलाचि । श्रष्टादरातद्वलाचि च तानि शीलानि श्रधादरातद्दलर्सीलानि, तान्येन श्रर्था शांकिनो यस्य साञ्चादरातद्वलर्सालारुवः। पुण्यं सद्वेषरामायुर्नामगोत्रतत्त्वत्यं संबलं पप्योऽदर्नं यस्य स भवति पण्यशंवतः । वृत्तं चारित्रं ऋशं मुख्यं युग्यं बाहनं यस्येति । कपायानुरंजिता योगवृत्तिलेंश्योच्यते, जीवं हि कर्मगा लिम्पतीति लेश्या । कृत्ययुटोऽन्यत्रापि चेति सुत्रेण कर्तरि ध्यण , नामिनश्चोपधाया लघोरिति गुर्याः, प्रभोदरादित्वात पकारस्य शकारः, स्त्रियामादा । परमशुक्का लेश्या यस्य स तथोकः । ऋपचरस्यम-

निरुपाधि कहलाते हैं। अथवा मानसिक पीड़ाको उपाधि कहते हैं. आप उससे सर्वथा रहित हैं। अथवा धर्मोपदेश, विहार आदि कार्योंको भी उपाधि कहते हैं। योग-निरोध कर लेने पर आप उनसे भी रहित हो जाते हैं। अथवा आत्मस्वरूपके चिन्तन करनेवाले परमश्रूकच्यानको उपाधि कहते हैं। वह आपके निश्चित है, इससे भी आप निरुपाधि नामको सार्थक करते हैं (६०)। त्राप त्रपने स्वामाविक रूपको प्राप्त हैं. अतः अकृत्रिम कहलाते हैं। त्राथवा योगनिरोधके पश्चात धर्मोपदेशादिको नहीं करनेसे भी आप अकृत्रिम कहलाते हैं ( ६१ )। अमेय अर्थात अमर्यादीभूत लोकालोकव्यापी महिमाके धारण करनेसे आप अभेयमहिमा कहलाते हैं (६२)। आप राग, देव. मोहादिक्य भावमलसे, अष्टकर्मरूप दृज्यमलसे और अरीरक्रय नोक्संमलसे सर्वथा रहित हैं. श्रातः श्रात्यन्तहात् कहलाते हैं (६३)। श्रात्मस्यरूपकी उपलब्धिरूप सिद्धिके आप स्वयंवर अर्थात परियोता हैं. अतः सिद्धिस्त्रयंवर नामते प्रसिद्ध हैं (६४)। सिद्धोंके प्रधात मुक्ति प्राप्त करनेसे आप सिद्धोंके लघन्नाता हैं, अतः सिद्धानुज कहलाते हैं (६५)। ईपत्पाग्भार नामक सिद्धपुरीके आप पथिक हैं. अतः सिद्वपुरीपान्थ कहलाते हैं (६६)। सिद्धसमदायके आप अतिथि अर्थात् मेहमान या पाहने हैं. अतः सिद्धगणातिथि कहलाते हैं (६७)। सिद्धोंके संगमके लिए आप उत्मुख अर्थात उत्कण्ठित हैं, इसलिए सिद्धसंगोन्सुख कहलाते हैं (६८)। सिद्धोंके द्वारा आलिंगन या भेंट करनेके योग्य होनेसे आप सिद्धालिंग्य कहलाते हैं (६६)। सिद्धोंके उपगृहक अर्थात श्चालिंगत-दायक या श्रंकपाली-विधायक होनेसे आप सिद्धोपगृहक कहलाते हैं (७०)। सिद्धोंके समान अनन्त ज्ञानादिग्रणोंसे पुष्टिको प्राप्त होनेके कारण आप पुष्ट कहलाते हैं (७१)। अठारह हजार शीलके भेदरूप अश्वोंके स्वामी होनेसे आप अष्टादशसहस्रशीलाश्व कहलाते हैं। जिस प्रकार उत्तम अरव मनुष्यको चराभरमें अभीष्ट स्थानपर पहुँचा देता है. उसी प्रकारसे खापको अपने अभीप्र सिद्धिरूप शिवपुरीको पहुँचानेवाले शीलके अठारह हजार भेट प्राप्त हैं (७२)। आपके पुण्यरूप शंवल अर्थात पाथेय या मार्गका भोजन पाया जाता है, अतः आप पुण्यशंवल कहलाते श्चेषिष्ठेऽस्त्यच्चासका पंचवस्त्रकृतियतिः। हाससित्रसङ्घाती त्रयोग्रकवित्रसूत् ॥१२०॥ व्यवेतीऽवासकोऽप्रायोऽवास्पीऽनितृपरिषदः। । क्षत्रीसीत्री परमनिद्दशोऽव्यन्तनित्यः॥१६०॥ व्यतिप्योऽद्यासकोऽत्रीक्तोऽत्रीचकोऽत्रीचोऽक्यः। क्षास्योऽसमकोऽसम्योऽसमको ज्ञाननिर्मदः॥१२०॥

पचारो मारणं कर्मशत्रृशामेवापचारो चातिकर्मशां विश्वेषनमित्ययेः । श्रपचारं बातिर्वधातधातनं पूर्वमेव कृतवान् भगवानित्ययः । श्रयचा श्रपचारं मारणं कृंतति उच्छेदयतीति श्रपचारकृत् ॥१३५॥

श्रालग्रेम दिग्रः शीमतर चेषिङ, एकेन च्योन नैलोक्यिणस्तरामिस्तात् । श्रन्यवृत्यस्य सत्ता श्रम्यवृत्यस्ता, तंतास्त्र पश्चिमः स्मयः, तेन तह गावुको निश्नीस्वर्यः । श्रम्या श्रम्यवृत्यस्य पंजाकस्थान यास्य सत्ता मित्रमः । श्रम्यता श्रम्यव्यस्य हरिता छे अल्पव्यसः एता मित्रं वस्येति । पेच च तानि लाक्च्य रायि च पंजाव्यस्तायि, श्रा इ उ स्तृ त्र इत्यंक्स्यायि, क च ट त प क्यायि वा, क स्ता त व ह इत्यादि स्तायि या । यावकात्यनंवयस्त्रयम्ब्राम्यंते तावकात्यस्यंतं चतुर्देशे गुश्रस्थानं स्रयोगिकेतस्यरनापि स्तिवर्यस्थिते । पंजानामत्त्रयायां मध्ये य पूर्वः स्मयः समयो दिक्सरास्त्रम्यः क्रायेते । उत्तर्यस्थापि भावते । तारिसमुनान्यस्य दिस्तरात्रमृत्तीमंत्रयान् वित्यतेत्रमृत्तीस्थति त्रिपते इर्श्वस्तीतः हास्त्र-

हैं (७३)। इस अर्थात् सम्यक् चारित्र ही जापका मुख्य युग्य किंदिए बाहत है, इसलिए श्राप इनामश्रम बहलाते हैं (७४)। परमञ्जक लेक्ष्य के हानसे परमञ्जकलिय कहलाते हैं (७५)। अपायन वार्तिया कर्मीके अपचार कर्यात् संराष्ट्रको किया है, इसलिए अपचारकुत कृतलाते हैं। जिस प्रकार प्रभु पर विजय पानेका इच्छुक कोई मनुष्य, मारण उच्चाटन, विष-प्रयोग आहिक द्वारा शत्रुका विनाश करता है, उसी प्रकार आपने भी ध्यान और मंत्र रूप विष-प्रयोगके द्वारा कर्मी का मारण, उच्चाटन आदि किया है। अथवा आप अपचार अर्थात् मारणका 'इन्तित' किंदिए उच्चेत कर्मी है, अर्थात् हिंसा-विधान करनेवाले मतोंका निराकरण करते हैं, इसलिए भी अपचार- इत कहलाते हैं (७६)।

सर्थ — हे नेमंकर, आप चेपिष्ठ हैं, अन्यन्त्रश्यसमा हैं, पंचलव्यन्नशस्यित हैं, हासप्तति-प्रकृत्यासी हैं, त्रयोदरक्तितगृत् हैं, अयाजक हैं, अयाज्य हैं, अयात्रियरिक्ट हैं, अत्राक्षि होंत्री हैं, पर्सानिक्ष्यह हैं, अत्याननिर्दय हैं, अशिक्य हैं, अशास्त्रक हैं, अर्थार्थ हैं, अर्थार्थ हैं, अर्थार्थ हैं, अर्थार्थ हैं। अर्थीचिन हैं, अच्च दैं, अराम्य हैं, अराम्य हैं, अरास्य हैं, अरास्य हैं और अर्थ हैं और

 तिमङ्गल्याली । त्रयोदरा कतीन् वयादराकमंगकृतीः नुयति विषये वयोदराककिमणुत् ॥१६६॥ न विषये वेदः क्रीपेन्तुंक्कलं सस्वीत क्रवेदः, लिगवरपहित इत्यर्थः । न यावयति, निवा पूनां कारपति, क्रांतिनःसुहत्वात् । यन्यं वास्येति क्रवेदः, लिगवरपहित इत्यर्थः । न यावयति, निवा पूनां कारपति, क्रांतिनःसुहत्वात् । यन्यं प्रकार क्रांति क्रयं क्रांति क्रयं क्रांति क्रांति क्रयं क्रांति क्र

उपघात परधात कोई एक बेटतीय कर्म और जीच गोत्र । इन बहत्तर प्रकृतियोंको त्रायोगिकेवली भगवान चौदहवें गुणस्थानके द्विचरम समयमें सत्तासे व्युष्टिक करते हैं ( ८० )। वे ही अन्तिम समयमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पेचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग आदेय, यशः-कीनि, तीर्थंकरप्रकृति, मनुष्यायु, उच्चगोत्र और कोई एक वेदनीयकर्म, इन तेरह कलि अर्थात कमेशकृतियोंको 'तुदति' कहिए चेपण करते हैं. सत्त्वसे ज्युद्धिक करते हैं. इसलिए चरमसमयवर्ती अयोगिकेवली अगवानको त्रयोदशकलिप्रणुत कहते हैं ( =१ )। आप तीनों वेदोंसे रहित हैं, अतः अवेद या अपगतवेदी कहलाते हैं। अथवा आपने ऋग्वेदादिको प्रमाण नहीं माना है. इसलिए भी अबेद कहलाते हैं। स्थायवा 'अ' इहिंद शिव, केशव, बाय, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्नि स्मीर सूर्यका बाचक है। 'वं शहर बक्ताका बाचक है। श्राप इन सबके 'इय' अर्थात पापको 'चति' कहिए खंडित करते हैं. इसलिए भी अवेद नामको सार्थक करते हैं ( ५२ )। अतिनिःस्पृह होनेसे आप भक्तोंके द्वारा अपनी पजाको नहीं कराते हैं. अतः अयाजक कहलाते हैं । अथवा अय नाम गतिका है । वह तीर्थ अवर्त्तनरूप गति तरहचें गुणस्थानमें होती है। पर अयोगिकेवली भगवान तो व्यपरतिक्रयानिवर्त्ति शक्तभ्यानवाले हैं. अतः उनके योगिनिरोधके साथ ही विहार धर्मोपदेश आदि सर्व कियाएं बन्द हो जाती हैं. इसलिए भगवान अयके अजक अर्थात गतिके निरोधक होनेसे अयाजक कहलाते हैं ( = ३ )। आपका स्वरूप अलस्य है, अतः किसीके द्वारा भी नहीं पूजे जा सकते. इसलिए आपको अयुज्य कहते हैं (८४)। आप अतीन्द्रिय अमृत्तस्यरूप हैं, इन्द्रियोंके अगोचर हैं, इसलिए किसीके दारा टक्यपजाके योग्य नहीं है, अतएव आपको अयाज्य कहते हैं ( प्.)। अग्नि तीन प्रकारकी होती है-गाहंपत्य, आहवनीय और दाखिए।मि। आपके इन तीनों ही प्रकारकी अग्नियों का परिमद नहीं है, अतः अनिप्रपरिमद कहलाते हैं। अथवा स्त्रीके मदराको भी परिमद कहते हैं। आप अप्रि और स्त्री दोनोंसे रहित हैं, इसलिए भी अनप्रिपरिमह कहलाते हैं ( =६ )। अप्रिके द्वारा यह करनेवाले बाह्मणको अग्निहोत्री कहते हैं, आप विना ही अग्निके कर्मरूप समिधाकी भस्म करनेवाले हैं, अतः अनिप्रहोत्री कहलाते हैं (८७)। आप संसारकी सर्व वस्तुओंकी इच्छासे सर्वथा रहित हैं. अतः परमितः स्पृष्ट कहलाते हैं। अथवा पर अर्थात उत्कृष्ट मा कहिए लक्ष्मीके धारकको परम कहते हैं। आप समवसरणुरूप उत्कृष्ट लहमीके धारण करने पर भी उससे सर्वथा निःस्पृह हैं, इसलिए भी आपको परमनिःस्पृह कहते हैं ( प्य )। आप परम दयालु होकरके अत्यन्त निर्दय हैं, यह परस्पर विरोधी कथन भी आपमें संभवता हैं:-जिसके सभी छोटे बड़े प्राणियों पर भी दया निश्चितरूपसे पाई जाती है. उसे निर्देश कहते हैं और अन्त रहितको अत्यन्त कहते हैं। इस प्रकार

## महाबोगीवारो ह्रव्यसिद्धोऽनेहोऽपुनर्भवः । ज्ञानैकविज्ञानवनः सिद्धो बोकाप्रगासुकः ॥११२॥

इत्यन्ताष्टकम् । युक्तमेकत्र १००८ ।

निःकह्यः । श्रम्यवा श्रास्त्वन्तं श्रासिययेन विनाशं प्रासाः निर्देयाः श्रद्धरखेण्ड्युर्ये यस्पार्थित । श्रम्या श्रासिद्धयेन श्रन्ते मोद्यगनन्त्राले निश्चिता दया स्व-परबीवरद्धयालद्ववा यस्प्रेति ॥११७॥ न केनापि शिष्यते श्राप्तियः । श्रम्यवा मोद्यगनन्त्राले ग्रामितिष्यनस्त्राहित्यायीः विशित्रेपि परानिःश्युह्वात् निर्मिद्धाया श्राप्तियः । न शास्ति न श्रिप्यान् पर्मे नृते श्रमात्रकः, योगनियेषवात् । न केनापि श्रदे श्राद्धियः, स्वयंत्रक् स्वयंद्धद्धात् । न कापि शीवते श्रमे माद्यति, लाचुवतितार्यवात् । न केनापि श्रमे प्राप्तितः, स्वयंत्रक्ष्यः । स्वयंद्धत्यात् । नास्ति वृत्ये विनाशो यस्य । श्रम्यता श्रम्यात्वा ग्रम्यायाः । श्रादिशेसकस्त्र द्वय्यं । श्रादोऽनुप्रकर्गकः । न गर्नु शर्म्यः श्रममः। श्राप्ति श्रम्यानस्त्रकारित्यात्रिः । श्रमित्रेसकस्त्र द्वय्यं । न कमिते पञ्चतीत्यानस्त्रान्तिः । निद्युद्धात्मस्त्रक्षे स्थित द्वय्यं । श्रमातस्त्रकर्णे निना (न) किपित स्यं मनोहर्

### इत्यन्तः क्रम्कतम् ॥१०॥

बह अर्थ हुआ कि आप अनन्त द्याके भंडार हैं। अथवा अन्त अर्थात् यमराजके ऊपर आप अत्यन्त निर्देय हैं, अर्थात उसके अन्तक या विनाशक हैं. इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है। अथवा हिंसा करनेवाले निर्देशी पुरुषोंके आप अतिशय अन्तको करनेवाले अर्थात उनके विनाशक हैं. क्योंकि उनके मतका खंडन करते हैं। अथवा अन्तमें अर्थात मोत-गमनके समय आपमें निश्चित रूपसे परिपूर्ण दया पाई जाती है. इसलिए भी आपको अत्यन्तनिर्दय कहते हैं. ( = E )। आप किसीके भी शिष्य नहीं हैं, क्योंकि स्वयं ही प्रबोधको प्राप्त हुए हैं, अतः आपको अशिष्य कहते हैं। अथवा निर्वाण-गमनके समय आप गणधरादि समस्त दिवय-परिवारसे रहित हो जाते हैं. इसलिए भी आप अशिष्य कहलाते हैं (६०)। योगनिरोधके पश्चात आप शासन नहीं करते हैं. व्यवति शिष्योंको उपदेश नहीं देते हैं, वातः अशासक कहलाते हैं ( ६१ )। आप किसीके द्वारा भी दीचाको प्रदेश नहीं करते, क्योंकि स्वयंबुद्ध हैं, अतः अदीस्य कहलाते हैं (६२)। आप कृत-कृत्य हो जानेसे किसीको दीचा भी नहीं देते हैं। इसलिए अदीचक कहलाते हैं ( ६३ )। आप किसीसे भी दीचित नहीं हैं, स्वयं ही अपने आपके गुरु हैं, अतः अदीचित नामको चरितार्थ करते हैं (६४)। आपके आत्मस्वरूपका कभी चय नहीं होता. अतः अच्य कहलाते हैं। अथवा आपका ज्ञान अन्त कहिए इन्टियोंकी सहायताको प्राप्त नहीं करता है (६५)। आप बढ़े-बढ़े योगियोंके भी गम्य नहीं है, वे भी आपका स्वरूप नहीं जान पाते हैं. इसलिए आपको अगस्य कहते हैं (१६)। आप किसीके भी पास नहीं जाते हैं. किन्तु सदा अपने आत्मस्वरूपमें स्थित रहते हैं, इसलिए बागमक कहलाते हैं (६७)। श्रापके आत्मस्वरूपके सिवाय श्रन्य कोई भी वस्तु रम्य नहीं है. अतः आपको अरम्य कहते हैं ( ६८ )। आप अपने शुद्ध-बुद्ध अत्मस्वरूपको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी रमण नहीं करते, किन्तु स्व-रत रहते हैं, अतएव अरमक कहलाते हैं (१६)। आप झानसे भली-भांति परिपूर्ण हैं अर्थात भरे हुए हैं, इसलिए ज्ञाननिर्भर कहलाते हैं ( १०० )।

## इस प्रकार दशम कन्तकृत्-शतक समास हुवा ।

सर्थ-दे भगवन, आप महायोगीरथर हैं, इब्बसिद्ध हैं, भदेह हैं, अपुनमंव हैं, झानैकचित् हैं, जीवघन हैं सिद्ध हैं, और लोकामगामुक हैं ॥१३६॥ ह्र्यसहेक्ट्रं नाम्मां सहस्रं अस्तिनोध्दंताय । बोध्यन्तानामधीतेध्यी सुक्त्यन्तो अस्तिम्युत्ते ॥१४०॥ हर्षे बोध्यम्तं प्रेतासितं यत्यसुक्त्याय । वृदं मंगक्यमधीत्रीयतं रत्यस्यक्तम् ॥१४॥ हर्मेय परमतीपंत्रिमनेवेक्ष्ताभगम् । वृद्यमेवासित्तको कर्यक्रीयम्बन्द्रास्त्रम् ॥१४१॥ पर्वसम्बन्धानामुक्तास्त्रम् वर्षम्

महायोगिना गवापरदेशनामिश्वरः स्वामी । हम्बरूपेवा सिद्धो हन्यस्थिः साञ्चासिद्ध ह्यायौः । न विचले देहः शरीरं यत्येति अदेहः, परतीदाक्षितैन्यकार्मकारपैरत्रवरिहः ह्यायौः । न पुनः संवारे भवतीति । अपवा न विचले पुनर्मनः संवारी क्योति । अपवा न पुनः भवी बही उपलच्च्यात् क्रवाविष्णवादिको देशः संवारोऽदितः, अपयोव श्रीमहत्तवर्दर्शक्षंत्र एवं वेष हर्ययो । जनमेव केन्वतानमेव एका आहितीया चित् केता परवेति ज्ञानेकवित् । जीवेन आलाना निर्वृतो निष्यन्ते बीववनः बीवास हत्ययंः । सिद्धिः स्वात्मीय-लिपः संवाता यत्येति । लोकर्व त्रेवीनस्य अप्रे शिक्षरे तत्रुवातवातवलये युक्तियालाया उपरि मनायृनैक- गव्युतिपदेशं गच्छतीत्येवंशीलः ॥११६॥

#### इत्यन्ताष्टकम् ।

(६९) अत्यवीभूतं क्रान्तानां क्रतीतानागतवर्णमानकालापेच्या क्रान्तवंत्रवानां क्रहेंतां श्रीमद्भाग-दर्शस्त्रकंतां क्रप्येचरं क्रार्थिकं व्यर्द दशावत्रमानां वः पुमान् ब्राज्यसम्बन्धाः भक्तितः त्यसम्बन्धान्तित्वा विनयतः क्रयांत पठित क्रवी भव्यवीदाः शुक्तिरत्ते तस्याः सा सुरूचन्ता, ता मुक्ति क्रप्युयत्वक्षमीमोगं क्ररहते भूत्ते, वंवादे उच्यर्पेकासम्प्रप्यस्य क्रप्युयत्वोक्ष्यं मुक्ता मोच्येच्य ग्राप्तीत्वयः। १४०॥ इदं अव्यर्धः भूतं श्रीकानामस्तरमं लोकोचमं क्रहंन्त्वकाकोचमःशिक्षत्रक्षयाः क्षेत्रक्षाकोचमःकेर्वात्रम्वत्वमीकोचनवत् । वृत्यं भव्यवीवाना इदं श्राप्त्रं क्रदंन्त्यस्त्र विक्रवस्त्रमान्त्रस्त्रम् क्रिक्तस्त्रम् वर्षात्रम् । क्रमभृत्तः १ उस्ययं उद्गिकम् । इदं अत्यत्वीयसं क्रिक्टवस्त्रमान्तवनं मक्क्षतं मं सक्तं यां सक्तं त्यस्त्रमान्त्रमान्त्रस्त्रम् कर्मा

व्याच्या—आप गण्यरदेवादि महायोगियोंके भी ईश्वर हैं, अतः सहायोगीश्वर हैं (१)। आप प्रटब्स्पसे सालात सिक्ष हो चुके हैं, इसलिए इव्यस्तिक बढ़ालाते हैं (२)। आप प्रश्रेरसे रहित हैं, अतः अदेह कहलाते हैं (३)। अब आप सीरासे रहित हैं, अतः अदेह कहलाते हैं (३)। आव आप सीरासे क्षेत्र क्षान्तमान्य हो चेतता है, इसलिए आपको अपुनर्सव कहते हैं (४)। आपको केत्रकात्तमय ही चेतता है, इसलि कार्निक आपमें अपन्यका सेर्क्स से वन हैं, अर्थात अपने आप निज्यन्त जीव-सर्व हैं, इसके अलिरिक आपमें अपन्यका सेर्क्स भी नहीं हैं (६)। आपने स्वात्मीपलिक्ष्म्प सिद्धिको प्राप्त कर लिया है, अतः सिद्ध कहलाते हैं (७)। लोकके सम भागपर गमनजील होने से आप लोकामगामुक कहलाते हैं (६)।

इस प्रकार ज्ञान्तिम जष्ट नामोंके समूहरूप अष्टक समाप्त हुआ। उपर्युक्त इस शतकोंके साथ इस अष्टकको जोड़ देनेपर आपके १००६ नाम पूर्ण हो जाते हैं।

अर्थ-जो आसन्त भन्य पुरुष भण्डिसे कालत्रयकी अपेना कानन संस्थावाले कहैं नांकि इत एक हजार आठ तामोंने पढ़ता है, यह मुण्डि है अन्तमं जिसके ऐसी अण्डि क्यांत् अन्युरवात्त्रीको प्राप्त करता है क्यांत् स्वमादिकके सुख भोगकर अन्तमं तिबोध-ताम करता है। आपके स्वकृतामिके स्तवनक्ष्य यह जितसहस्रामा लोकमं उत्तम है और पुरुषोंको एरम घरण है। यह मुख्य मंगल है क्योर एसर पावत हैं। यहां एसत तीये हैं, यही हड़का साथन है और यहो सबे क्योन और संक्रकांत्र क्यांक कारण है। आईन्तमावान्के इन सहस्रानामोंमेंसे एक भी नामको उच्चारण करनेवाला मतुष्य मुख्यं मञ्जलमित्यर्थः । इदं प्रत्यत्तीभृतं जिनसङ्खनामस्तवनं परम पावनं परमपनित्रं तीर्थेकरपरमदेवपंड की मनुष्यमात्रस्यापि स्थापकमित्यर्थः ॥ १४१ ॥ इदमेव जिनसङ्खनामस्तवनमेव परं उत्कृष्टं संसारसम्प्रदतस्यो पायमतम् । इदमेव मनोऽभीष्ट्रवस्तदायकं ऋखिलानां शारीर-मानशागंतकानां क्रेशानां वःखानां संक्रेशानामार्च-रीद्रभ्यानानां चयकारस् विव्यंसविधायको हेतरित्यर्थः ॥१४२॥ प्रवैक्तानां ऋष्टाधिकसहस्रतंख्यानां श्रीमद्भगवद-र्डसर्वज्ञतीर्धकरपरमदेवानां मध्ये एकर्माप नाम समारयन जिह्नाग्रे कर्धन प्रमान ग्रानन्तजन्मोपार्जितपार्पेर्सच्यते परिश्वियते परित्यज्यते । कि पनः सर्वाणि. यः सर्वाणि अर्डजामानि अर्थाविकैकसङससंख्यानि उच्चारयति प्रति भक्तिपर्धकं यः स प्रमान पापैभेन्यते इति । कि पनरुत्यते सर्वाचि नामान्युवारयन् पुमान् भव्यजीवोऽ-तन्तमयोपाजितमहापातकेरिप सच्यते एवात्र सन्देहो न कत्तंत्यः । ऋष्टाधिकसहस्रनाम्नां यो विद्वज्जनशिरोरलं श्चर्यं जानाति श्चर्यंत्रः, स पुमान् जिन इवाचरित जिनायते, उपमानादाचारे, श्चाय्यंताश्चेति सुत्रह्रयेन क्रमादायिप्रत्यय आत्मनेपर्दं च सिद्धम् ॥१४३॥

॥ इति जिनसङ्खनामस्तवनं समाप्तम् ॥

पापोंसे मुक्त हो जाता है, किर जो सर्व नामों उच्चारण करेगा, उसका तो कहना ही क्या है। द्यापके इस सहस्रतामकी अधिक क्या प्रशंसाकी जाय. जो परुष इसके अर्थको जानता है, यह जिन भगवानके समान आचरण करता है अर्थात सम्यन्दृष्टि गुणी पुरुषोंके द्वारा महान सन्मान की प्राप्त होता है ॥१५०-१५३॥

ध्याच्या-प्रत्यकार जिनसहस्रनामके अध्ययन करनेका फल बतलाते हुए कहते हैं कि जो निकट भव्यजीव अर्डन्त भगवानके इन सहस्रतामोंको भक्ति पूर्वक पढता है, वह स्वर्गलोक और मन्द्रयलोकके उत्तमोत्तम भोगोंको भोगकर अन्तमें मोच सलको प्राप्त होता है। जिस प्रकार लोकमें बहुन्त मंगल-स्वरूप हैं, सिद्ध मंगल-स्वरूप हैं, साधु मंगल-स्वरूप हैं और केवली भगवानके द्वारा प्रशीत धर्म मंगल-स्वरूप हैं, उसी प्रकार यह जिनसहस्रनामरूप स्तवन भी मंगल-स्वरूप हैं। तथा जैसे अहन्त भगवान लोकमें उत्तम हैं. सिद्ध भगवान लोकमें उत्तम है. साथ लोकमें उत्तम हैं. कौर केवल-प्रणीत धर्म लोकमें उत्तम है. उसी प्रकार यह जिनसहस्रानाम-स्तवन भी लोकमें उत्तम हैं। तथा जैसे ऋहन्त अगवान शरण हैं. सिद्ध अगवान शरण हैं. साथ शरण हैं स्त्रीर केवलि-प्रणीत धर्म भरण है. उसी प्रकार यह जिनसहकानामस्तवन भी जीवोंको शरणभूत हैं। जैसे सम्मेनाचल. गिरनार आदि तीर्थ पितत-पावन हैं, उसी प्रकार यह जिनमहस्थनाम स्तयन भी परम तीर्थ है. सब मनावाछित पदार्थीका देनेवाला है, सभी प्रकारके शारीरिक, मानसिक, आरान्तुक दुःख और संक्लेशोंका नाशक है। जो पुरुष जिनभगवानके एक भी नामका उचारण करता है, वह भी पापोंसे मक्त हो जाता है फिर जो भक्ति-पूर्वक सम्पूर्ण नामोंका उन्नारण करेगा, वह तो नियमसे ही पापोंसे मक होगा । इस जिनसहस्रनामकी अधिक क्या प्रशंसा की जाय, इसके अर्थका जानकार ज्यक्ति तो जिन भगवान्के समान सन्मानको प्राप्त करता है, इसलिए भन्यजीवोंकों चाहिए कि वे प्रतिविज्ञ इसका भक्तिपूर्वक पाठ करें।

इंस प्रकार जिनसङ्खनामस्तवन समाप्त हचा ।

अ प्रतिके अन्तमें इस प्रकारकी पुष्पिका पाई जाती है:---

<sup>\*</sup>इत्याशाधरसूरिकृतं जिनसङ्खनामस्तवनं समाप्तम् । मृनि श्रीविनयचन्द्रेश लिखितम् । श्रीमूलसंव सरस्वतीगन्छे म॰ श्री ५ सकलकार्ति, तत्पद्दे म॰ श्री ५ मवनकार्ति, तत्पद्दे म॰ श्री ५ शानमूष्या तद्भात-स्यविराचार्यगीरः श्री ५ रक्कींचि, तब्छिष्यमुनिशी विनयचन्द्रपठनाये । अन्यात्र ११४५ शुर्म सन्तु । ..... वचाचारादि जततपौद्यापनयमनियमेत्यादिसमस्तपापदोषप्रायश्चित्त निः.....समस्तकमैद्ययविना-शननिःशृद्धचिद्दपप्राप्तिनिमित्तवेषधरेण मुनिविनयचन्द्रेश भावना भाविता ।

# जिनसहस्रनाम [ श्रुतसागरी टीका ]

ध्यात्वा विद्यानन्दं समन्तमङ्गं मुनीन्द्रमहैन्तम् । श्रीमत्तद्वचनाम् विवरसमाक्ष्मि संसिज्यः ॥

श्रम श्रीमदाशाधरस्रिएर्यहरणाचार्यवर्यो जिनस्कादिककत्यास्त्रप्रीय्तक्रं न्याकरण-कृदोऽलंकार-साहित्य-रिद्धान्त-स्थवस्य-स्टम्प्यापमिन्युग्रुद्धिः, संवारपायवारप्रतन्भयमीतो निर्म्यवतस्त्रमामे-अद्वाद्यः, प्रश्युक्ष इतिदिव्यावर्षियियनगनः, जिनसङ्क्ष्यासस्तवनं 'विकीर्यः 'म्रामे सवाङ्गसेन्यु' इत्यादित्वामिप्रावसंत्यनयरः स्केकिसमाद । श्रीविधानन्त्यु'।

> प्रभो भवाक्रभोगेषु निविष्णो दुःखभोरुकः। एव विकापयामि स्वां शरुण्यं करुवार्णवम्॥१॥

हे प्रभो<sup>9</sup>, त्रिमुन्तैकताय, यः कोऽपि तीर्यकरपरमदेवसत्यदं सम्बोधनम् । **एय** प्रत्यक्षं भूतोऽदं । श्राशायरमहाकायः त्यां भवन्तं विकाययामि, विवर्ति कगेमि । कथ-भूतोऽदम् **! भयाक्रभोगेषु** संवार-शरीर-भोगेष निर्विचको निर्वेदं मातः । उक्तञ्च—

> भवतसुभोर्यावरत्तमसु जो झप्पा सः।पृङ्। तासु गुरुको वेक्सडी संसारिक्ति तुष्टेड्॥

कस्मात्कारणाजिविष्ण इत्याह—दुःक्षभीकको यस्मात् इति क्षण्याहारः, सोपस्कारणि काक्ष्याकि भवन्तावि वचनात् । मान्यस्मादिश्वमिति भवः, अव्याचादिस्य । अपिति कुटिलं गच्छति रोमादिपीदितं, रागादिविक्तं 'वेत्यक्क्ष । अपिति कुटिलं गच्छति रोमादिपीदितं, रागादिविक्तं 'वेत्यक्क्ष । अप्तापि ' अव्य । मुक्त्यते रागदेपमोहाचाविष्ठं पुरुषेः स्थापि मेमाः । सक्ष्यति कृत्यते संभाषां धव् । मदश्च अक्क्षये नेमागश्च मश्चक्षभोगाः, इतरेतरणोगो इन्द्रः । तेषु भवाक्ष-मोगेषु । निर्विण्याः, निर्दर्शं विद विचारणो के सक्ति वाह्यस्य च उमयोरपि नत्यं, निर्विण्यः स्त्यपं । मयेन चिति व्रति वावत् । उक्तञ्च ।

वेसेविदितं वितेर्विन्नं विसं विस्तते विन्नस् । विसं धने प्रतीते च विन्ततेर्विसमन्यस् ॥

श्रान्यत्र लामार्य इतिश्वनात् विद शनं श्रदादौ, विद विचारणे रुघादौ, विद क्वायां दिवादौ, विद्तुल् लामे तुदादौ, चतुत्वांदियु मध्ये विद विचारणे इत्यस्य निर्विष्ण इति प्रयोगो शातव्याः, अन्येयामस्टनात् । दुःलाझीदकः दुःलमीदकः । मियो स्वक्को च । कदम्भूतं लाम् श्वारच्यम् । ग्र्याति भयमनेतित गर्थम्, कस्याधिकस्यायोश्य युद् । ग्रर्याय दितः शरप्यः, तं शरप्यम्, चतुगवादितः । अतिमयनसम्यः इत्यया । पूरः क्यम्भूतं लाम् । कर्याणविम् । किनते स्वर्गमामिभिः प्राणियम् । इत्यत्वात् कृत्यः क्ष्यम् विक्रस्या, क्ष्यायाः स्वर्गाः क्ष्यम् । कृत्यां वर्ण विद्यते यस्य योज्यांच । अर्वादः स्वरोपः अर्थाः क्ष्यार्थः, क्ष्यार्थः क्ष्यार्थः

१ ज संविक्षीपुँ: १ र ज कुतसागरस्र(२० । ३ सा० ग्रे०—सद्दक्षनामस्तवन विवरणं । ४ ज दे त्रिञ्रु०। ५ ज दमा० । ६ स सगवन्तं ।७ ज दोवध्याद्वारः [ः स० ग्रे० चुत्राचि । ६ ज वैति क्रंगं।१० ज'मगायन् ।

#### सुक्षतालसया मोहाद् भाम्यत् बहिरितस्ततः। सुस्रोकहेतोर्नामापि तथ न बातवान् पुरा॥२॥

सुखाती आध्याः प्रीतिसुत्पादनतीति सुख्यः। अचि इन लोपः। धर्यं पुनःपुनवां लक्तं लालता । प्रकारोति मोद्दे अकानम् । कक्तीत् व कार्यः संवातां मन् । भ्राम्यतीति भागमन्त, वर्तमात्रं कार्यकान्त्रमात्रमात्रीकार्यकामनिकार्यः रान्ताः । विषावेश्वं, राम्यतीति देशों यिन । विदेश् हतत् तत्त् इमान्यन्त्रमात्राः । हे भगवन्, सुख्यात्रस्था सुख्या प्रात्याः रार्वेषः रात्रस्य जातस्य जातस्य अस्यात्रस्थान्यः । स्वात्रस्थान्यः प्रत्यात्रस्थान्यः । स्वात्रस्थान्यः स्वात्रस्थानः स्वात्रस्थानः स्वत्यत् प्रत्यान्यः स्वात्रस्थानः स्वत्यत् प्रत्यान्यः स्वात्रस्थानः स्वत्यत् प्रत्यान्यः स्वत्यत् प्रत्यान्यः स्वात्रस्थान्यः स्वात्रस्थान्यः स्वत्यत् प्रत्यान्यः स्वत्यत् स्वात्रस्थान्यः स्वत्यत् स्वात्रस्थान्यः स्वत्यत् स्वात्रस्थान्यः स्वत्यत् स्वात्रस्थान्यः स्वत्यत् स्वात्रस्थान्यः स्वत्यत् स्वात्रस्थान्यः स्वत्यत्वरस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यत्यः स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य

## मच मोहप्रहावेशशैथिल्यात् किञ्चिदुन्मुकः । मनन्तग्रुणमासेभ्यस्त्वां भ्रत्वा स्तोतुमधतः ॥ ३॥

दे स्वामित्, अद्य श्रस्मित् मये भोद्दभद्वाचेयग्रीयस्वात्। मोहो श्रशनं मिय्यात्वमोहो वा, छ एव महः पिरात्वः, ग्राथित्यकारित्वात् मोदगरः, तत्व श्रानेशः मवेशः श्रवधार्यप्रवर्षनम्, तस्य ग्रीपित्वं उपद्यमः व्योगयमां वा, तस्मात् मोदग्रश्चित्रशीयस्वात् । किवत् , ग्रीयस्वात् किञ्चित् देपत् मनाक् । उन्सुखः बद्धोरुष्टः। किमत् उन्सरः किञ्चतः श्रम्पात्रम् । त्वां ममन्ते स्तोतं स्त्रतिवर्धाकर्तुं श्रद्भमुष्टातः उपदम् परः स्त्रताः । कि कृत्या १ वृतं त्वां श्रुत्वा मन्त्रतमाकर्ष्यं । कीटशं श्रुत्वा १ श्रमतन्त्रगुणं श्रमन्तकेवत्वरानं श्रमतन्त्रवर्षात् । क्ष्मताः श्रमत्त्वस्त्रवर्षानं श्रमतन्त्रवर्षात् स्त्रान्तर्वर्षे द्वायान्तर्वर्षे द्वायान्तर्वर्षे । क्षमतः श्रम् । क्ष्माः श्रमत्त्रवर्षात् ।

## भक्त्या प्रोत्साद्यमाखोऽपि दूरं शक्त्या तिरस्कृतः। त्वां नामादसद्द्ये च स्तुत्वाऽऽत्मानं पुनाम्यदम् ॥४॥

हे विभुवनैकनाय, आहं आधाषरमहाकविः त्वां मयनतं खुत्वा खुर्ति नीत्वा आरमानं निजवीयत्यक्षं पुनामि पवित्रवाभि, अन्तत्वयोषार्थित 'बुलिनिकाचितदुरितमुक्तो मवामि। केन इत्या ? स्तुत्वा नामाष्ट-सहत्व अष्टाभि गिर्क तहत्व अद्यक्ति नामा अप्रकृति क्रिक्त स्तुत्व नामाध्यक्त स्तुत्व क्रिक्त स्तुत्व नामाध्यक्त स्तुत्व क्रिक्त स्तुत्व नामाध्यक्त स्तुत्व नामाध्यक्त स्तुत्व नामाध्यक्त स्तुत्व स्तुत्व नामाध्यक्त स्तुत्व स्तुत्व नामाध्यक्त स्तुत्व स्तुत्व नामाध्यक्त स्तुत्व नामाध्यक्त स्तुत्व स्तुत्व नामाध्यक्त स्तुत्व स्तुत्त

कुदाः प्रायहरा<sup>1</sup> भवन्ति जुलाः दृष्ट्वैत कासे क्वन्ति-चेत्रामीयसमा<sup>त</sup> सन्ति ग्रहरः सस्ते विवस्तुचिद्धदः । इन्युः चीजुलााः <sup>9</sup>वदे च सुद्वः कुदाः मसकारतथा, तस्माद् विविधाहियलस्विरं स्वं तहर्यः आस्मा गाः ॥

१ इ. मसोपार्श्वतानि बहुतकः, विद्युः । अ. असोपार्श्वितनिकान्त्रिदः । २. इ. प्राप्यमानः; । ३. इ. कुर्वति । ७ इ. पुकार्य इति पाठी नास्ति । ५ अ. इती । ६ इ. मोचप्यस्थ । ७ स. पुरेष्ट् । ६. इ. तहिरो ।

#### जिन-सर्वत-यहाई-तीर्थकुकायवोगिनाम् । निर्वाण-प्रता-वजान्तकतां चाष्ट्रीसरैः गतैः ॥ ४॥

दे सकलावरालकेवलान, वहं "बाहोत्तरैः शहीः खुत्वा बात्मानं पुनासीति क्रियाक्यरकसमन्यः । क्रेयां शतीरत्याह—जिन्नसर्वेक्षयकार्द्वतीर्यक्वष्णायवेगिनाम्, किननामगतेन वर्वजनामशतेन वर्वाजनास्यतेन वर्वजनामशतेन वर्वाजनास्यतेन त्यार्वनाम-शतेन तीर्यक्रमामशतेन नामनामशतेन वीर्यक्रमामश्रीतेन तामनामशतेन वीर्यक्रमामश्रीते नामनामश्रीतेन नामनामश्रीतेन नामनामश्रीतेन नामनामश्रीतेन विकास वर्षाची विकास वर्षाची विकास वर्षाची वर्षाची वर्षाचीयान्य वर्षाची नामनामश्रीतियान्य वर्षाचीन नामनामश्रीतियान्य वर्षाचीन वर्षाचीन वर्षाचीयान्य वर्षाचीन वर्याचीन वर्षाचीन वर्याचीन वर्षाचीन वर्षाचीन वर्षाचीन वर्षाची

## जिनो जिनेन्द्रो जिनराट् जिनप्रष्टो जिनोत्तमः। जिनाधियो जिनाधीशो जिनस्थामी जिनेस्वरः॥६॥

श्रमेक थियमभवगहनव्यवनप्रापण्डेतृत् कर्मारातीत् जागित वर्षं नगतीति जिल्ल<sup>1</sup>। हण्णिकृतिक्यो नक् (१)। एकरेतेन वसत्तमावेन वा कर्मारातीत् जितन्त्वी विनाः, सम्पन्नदृष्टाः प्रमुक्ताः प्रमुक्ताः प्रमुक्ताः प्रमुक्ताः अपूर्णकारणाः अनिष्ठकिरणाः कृत्रकाम्परायाः वर्षणकारणाः विशेषकारणाः प्रमुक्ताः प्रमुक्ताः पर्यानकारणाः वर्षणकारणाः जितन्त क्रायः विनत्त क्रायः प्रमुक्ताः (१) जिल्लाः (१) जिल्लाः विनत्त क्रायः विनत्त क्रायः (४)। जिल्लाः (३)। जिल्लाः प्रमुक्ताः विनत्त अप्ताने विनत्त (४)। जिल्लाः (४)। जिल्लाः प्रमुक्ताः विनत्त अप्ताने विनत्त क्रायः (४)। जिल्लां क्रायः विनत्त क्रायः (४)। जिल्लां क्रायः विनत्त क्रायः (१)। जिल्लां क्रायः विनत्त क्रायः विनत्त क्रायः (१)। जिल्लां क्रायः विनत्त क्रायः विनत्त क्रायः विनत्त विनत्त क्रायः विनत्त विनत्त क्रायः विनत्त विनत्त

## जिननाथो जिनपतिर्जिनराजो जिनाधिराट्। जिनवभुजिनविभुजिनमत्त्री जिनाधिमुः॥ ७॥

विनानां नायः खामी जिननाथः (१०)। विनानां परिः खामी जिनप्रशः (१९)। विनानां प्रवा त्यामी जिनप्रशः (१२)। विनानां प्रवा त्यामी जिनप्रशः (१२)। विनानां प्रवाः खामी जिनम्भ्यः (१४)। विनानां विनाः खामी जिनम्भ्यः (१४)। विनानां विनानं विनानां विनानां विनानां विनानां विनानां विनानां विनानां विनाना

## जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायकः। जिनेट् जिनपरिषुद्धो जिनदेषो जिनेशिता॥ ॥॥

क्वानां नेता स्थानी जिननेता (१८)। किनानामीशानः स्वामी जिनेशासः (१६)। किनानामितः स्वामी जिनेशासः (१६)। किनानामितः स्वामी जिनेशः (२०)। किनानामीट् रवामी जिनेद् (२२)। किनानामीट् रवामी जिनेद् (२२)। किनानामीट् रवामी जिनेद् (२२)। किनाना पैरदः स्थानी जिन्द्येत्वद्धः । परिषुकः के अनुकानक्षेत्रः (२६)। किनाना देवः स्वामी जिनवेशः (२५)। किनानामीशिता स्वामी जिनवेशतः (२५)।

## जिनाधिगाजी जिनपो जिनशी जिनशासिता। जिनाधिनायोऽपि जिनाधिपतिजिनपासकः॥ १॥ ॥

जिनानामधिराजः स्वामी जिनाधिराजः (२६)। बिनान् पातीति जिनपः। नातीस्त्रपुरसर्गातः (२७)। जिनान् प्रंतीति जिनपः। नातीस्त्रपुरसर्गातः (२७)। जिनानां शास्त्रिता स्वषः जिन स्वास्त्रिता (२६)। जिनानां शास्त्रिता स्वषः जिन स्वास्त्रिता (२६)। जिनानामधिषते स्वामी जिनाधिनायः (१०)। जिनानामधिपतिः स्वामी जिनाधिनाः (१०)। जिनानां पातकः स्वामी जिनावास्त्रसः (१२)।

## जिनचन्द्रो जिनादित्यो जिनाको जिनकुखरः। जिनेन्द्रजिनचौरेयो जिनभूको जिनोत्तरः॥१०॥

किनानां चन्द्रः ब्राह्मदको जिलवन्द्रः (११)। किनानामादित्यः प्रकाशको जिलाबित्यः (१४)। किनानाको प्रकाशकः जिलाकोः (१५)। बिनानां कुंतरः प्रधानः जिलकुञ्जरः (१६)। किनानामित्वुअदः विकेष्टुः (१७)। किनानां पुरि नियुक्ते जिलव्योरेयः (१८)। किनानां पुरि नियुक्ते जिलकुर्युरं (१८)। किनेयु उत्परः उत्कृष्टः जिलोक्यः (४०)।

## जिनवर्यो जिनवरो जिनसिंहो जिनोहहः।

जिनर्षमो जिनवृषी जिनरत्नं जिनोरसम्॥११॥

नियु वर्षो सुख्यो जिनवर्षाः (४१)। बिनेतु वरः ब्रेडः जिनवरः (४२)। बिनानां बिनेतु वर विद: सुख्यः जिनविद्यः (४४)। बिना उद्धाः पुषाः यस्य व जिनोद्वाहः ', बिनानुद्वद्वित ऊप्ये नर्याति वा विनोद्वहः (४४)। बिनेतु कृप्यः ' श्रेडो' जिनर्षेक्षः (४४)। बिनेतु वृपः श्रेडः जिनवृषः (४६)। बिनेतु एलं उत्थाः जिनरक्षम् (४०)। बिनानावृष्टः प्रयानो जिनोस्सम् । वरः प्रथमार्थं रावादी (४०)।

#### जिनेशो जिनशार्दृक्षो जिनास्यं जिनपुंगवः। जिनहंसो जिनोसंसी जिननामो जिनास्माः॥ १२॥

किनानानीशः स्थामी जिनेशः (४६)। जिनानां शार्दुलः प्रधानः जिनशार्दुलः (५०)। जिनानां स्वव्यं भगनं जिनास्वयं (५१)। जिनानां पुत्रवः प्रधानः जिनपुद्धवः (५२)। जिनानां हेले भारसरः जिनहासः (५३)। जिनानां हेले भारसरः जिनहासः (५३)। जिनानां हेले भारसरः जिनहासः (५४)। जिनानां प्रधानः जिननामः (५४)। जिनानां मा प्रधानः जिननामः (५४)।

## जिनप्रवेकश्च जिनमामगीर्जिनसत्तमः। जिनप्रवर्षः परमजिनो जिनपुरोगमः॥१३॥

जिनानां प्रवेकः प्रधानः जिनम्बेकः (५७)। जिनानां ग्रामखीः प्रधानः जिनमामखीः। अथवा जिनामानाः पिळल्पहान् नयतीति जिनमामखीः (५८)। जिनानां चनाः अष्टः प्रधानः जिनस्यामः (५६)। जिनेतु प्रवर्षे दुस्यः जिनम्बद्धः (६०)। परया उन्तृद्धया गया तक्स्या अयुद्ध-निः अयदान्तव्योपलिद्धित्या स्ति इति एतः परमक्षालो जिनः परमाजिनः (६१)। जिनानां पुरोगसः प्रधानः अप्रसरः जिन-पुरोगसः (६२)।

## जिनश्रंष्टो जिनस्येष्टो जिनमुक्यो जिनाम्रिमः। श्रीजिनश्चोत्तमजिनो जिनस्नुन्दारकोऽरिजित्।। १४॥

बिनानां श्रेष्ठः प्रशस्यः जिनाश्रेष्ठः (६१)। बिनानां त्येष्ठः व्यक्तियंवन वृद्धः प्रशस्यो वा जिनाल्येष्ठः (६५)। बिनोन्न सुस्यः प्रशासः जिनामुख्यः (६५)। बिनानार्गाध्रमः प्रभानः जिनाम्रिक्यः (६६)। श्रिया व्यस्तुदरं निःश्वत्यव्यया लहस्या उपलवित्तो जिनः व्यग्तिकाः (६७)। उत्तमः उत्त्रह्यो जिनः वदमाजिनः (६०)। जिनानां इन्यस्कः श्रेष्ठः जिनः वदमाजिनः (६०)। जिनानां इन्यस्कः श्रेष्ठः जिनः वदमाजिनः (६६)। अर्गिनां इन्यस्कः वितानां व्यस्तिकः वितानां व्यस्तिकः वितानां इन्यस्कः वितानां व्यस्तिकः वितानां वितानां वितानां व्यस्तिकः वितानां वितानां

## निविद्या विरजाः शुद्धो निस्तमस्को निरञ्जनः । घातिकर्मान्तकः कर्ममर्माविस्कर्महानद्यः ॥ १५ ॥

विर्मात विनन्धे विन्तोऽन्तरायो यस्त्रेति निविद्याः (७१) । विगतं विनष्टं रखे शान-दर्शनावरणदर्यं यस्त्रेति विरजाः (७१) । शुद्धः-कर्ममलकलंकरवितः (७६) । निर्मतं तमो श्रशानं यस्त्रेति विस्तमस्कः

१ द स जिनानुबद्धः। २ द कृपभः। ३ अ ज्येष्टो ।

(७४) । निर्मातं अञ्चनं वस्येति निरञ्जनः, हत्यकर्मः आकर्मः नीकर्मत्वीतः (७५) । चातिकर्मयाः मोहनीय-शानावस्य-रहानाकस्यान्तरपायां क्रत्यको निजायकः चातिकस्रान्तकः (७६) । कर्मयाः मर्म वीवनस्यानं विभ्यतीति कसंममाधित् । न क्षं इति इत्ति व्यक्तिकस्यात्वानीव् निवनतेतु प्राविकारणवानानेव वर्षेयः (७७)। कर्म हन्तिति कसंद्वा (७८) । आविद्यानानार्य पायनतुक्तः वस्तितं अववाः (७६)।

#### बीतरागोऽश्चव्हेचो निर्मोहो निर्मदोऽगदः। विक्राणो निर्ममो प्रनेगो निर्मयो बीतविकायः॥१६॥

भीती विनद्ये रागो सस्येति बातरागः। बजेर्का । (८०) । अतिवामाना कुद् हुनुवा सस्येति अञ्चल् (८१) । अतिवामाना कुद् हुनुवा सस्येति अञ्चल् (८१) । निर्मातो मोदो अञ्चलं प्रस्मित अञ्चलं (८१) । निर्मातो मोदो अञ्चलं स्वस्मादिति निर्माद्यः (८२) । निर्मातो मोदो अञ्चलं स्वस्मादिति निर्माद्यः (८२) । निर्मातो मोदो योगो स्वस्माद्यः । इत्यनेन वे केलीलनां योगं करलाहारं च कथ्यानि वे प्रस्मुताः निराहताः (८५) । विश्वता विश्वेष्णः । विश्वाचा अध्यामानां सर्वेषित विद्युष्णः । श्रीनां पश्चिषा विश्वाचा स्वस्मानिकायो स्वर्मात विद्युष्णः । श्रीनां पश्चिषा वा राष्णा मोवामिकायो स्वर्मात विद्युष्णः । श्रीनां पश्चिषा वा राष्णा मोवामिकायो स्वर्मात विद्युष्णः । श्रीनां पश्चिषा विद्युष्णः । श्रीनां पश्चिषा विद्युष्णः । त्या स्वर्मात स्वर्मात विद्युष्णः । त्या स्वर्मात विद्युष्णः । त्या विद्युष्णः । त्या वित्र अप्यविद्युष्णं स्वर्मात्या स्वर्मातः । त्या वित्रमात्या स्वर्मातः स्वर्मातः । अत्यव्या स्वर्मातः । स्वर्मात्या स्वर्मातः । स्वर्मातः । अत्यव्या स्वर्मातः । अत्यव्या स्वर्मातः । अत्यव्या स्वर्मातः । स्वर्मातः । अत्यव्या स्वर्मातः । अत्यव्या स्वर्मातः । अत्यव्या निर्मातः । स्वर्मातः । स्वर्यः । स्वर्मातः । स्वर्मातः । स्वर्मातः । स्वर्यातः । स्वर्मातः । स्वर्यातः । स्वर्यातः । स्वर्मातः । स्वर्यातः । स्वर्य

इहपरलोयत्तायां ऋगुत्ति-भय-भरवा-वेदमा<sup>२</sup>कत्सं । सत्तविष्टं भयमेयं खिहिट्टं जिखावरिंदेवा ।

**धीतिश्वरमयः**—वीतो यिनष्टो विरमयोऽद्भुतरसोऽष्टविधो मदो वा यस्येति वीतिवरमयः ।

ज्ञानं पूजी कुलं जाति बलसृद्धिं तपो वपु: । अष्टावाभ्रित्य मानित्वं स्मयसाङ्गैतसम्या: ॥

श्रथवा जीतो विनष्टो वेर्गरुडस्य स्मयो गर्वो यस्मादिति वीतविस्सयः। भगवान् विषं कर्मविषं च विनादायति बस्माविति भावः (६०)।

> अस्वप्नो निःभ्रमोऽजन्मा निःस्वेदो निर्जरोऽमरः । अरत्यतीतो निश्चन्तो निर्विषादस्थिषष्टिजितः ॥१०॥

सस्याः — श्रविधानाः स्वन्तो निहा गर्योति श्रस्वनः, श्रप्रमत् हृस्यशः । श्रयबा श्रस्त् प्राणिनां प्राणान् श्रपोऽवातिं जीवनं नस्तिति स्परकार्वाधकतात् श्रस्तवः, क्ष्म्त्वापि च डास्ययः (१९१) । त्रि.श्रसाः निर्गतः श्रमः सेदो सस्तिति निःश्रमः, निश्चितः श्रमो बाह्याय्यन्तसत्त्वयं तर्या स्वयिति निःश्रमः (१९१) । श्रव्यक्ता न विषये जन्म गर्भवायो स्वयेति श्रवन्ता (१९) निस्स्वेतः गिशुलेऽपि स्वेरदिति निःस्वेदः । श्रव्यता निःस्तानां दक्षितायां इं कार्म वाहितं श्रमीये क्षानिकं दवातीति निःस्वेदः ।

श्री तालाइष्टमा विभिन्यमेतरुक्तमस्ति २ व नेमचा । १ ज 'इह य प्रस्थ इदर्शी ती लोकी च इदर्शलोकी । स्राचार्य अपार्थ अपार्क्त, समुद्रित-समुद्रित मासदायामा । मर्च्य च लाखुस । केमचा बेदना पीका । आक्रस्थिकं पनादिगर्वो-द्रम्सं, मयराप्यं प्राप्तिकासिसम्पन्यनीय: १ इदलीकमय २ परलोकमयं १ अप्रमुक्तमयं ४ अप्रुक्तिमयं ४ मरचामयं ६ वेदनामयं ७ आक्रसिक्तम्वसिक्तादि इति पाठोत्रिकः ।

## क्तासुद्धान्ते बसुधन्यवान्ते पर्व गोसिउ तुर्दु सत्त्वरः । तुव करन्यविद्याने केवसन्तान्ते तुर्दु परमप्पठ परमपद ॥

इत्यमिषानात् (EY) । निर्जरः-निर्गता जय यस्मादिति निर्जरः (EU) । असरः-न म्रियते ग्रामरः-(६६) । अरत्यतीतः-अरतिररुचिस्तया अतीतो रहितः अरत्यतीतः (६७) । निश्चिन्तः-निर्गता चिन्ता यस्मादिति निश्चितः (६८)। निश्चिषादः -निर्गतो विषादः पश्चात्तापो यस्मादिति निर्विषादः। अथवा निर्विष पापविषयहितं परमानन्दामसं श्रांस झास्त्रादयाति निर्विषादः (EE)। श्रिषप्रिष्ठित-त्रिषष्टिं कर्मप्रकृतीनां जय-तीति त्रिपश्चितित । कारतास्त्रिपष्टिप्रकृतय इति चेदुच्यते नरकायः तिर्यगायः देवायः इत्यायकर्मणः प्रकत-व्यक्तिकः । सम्बन्तं विश्वात्वं सम्बन्धियात्वं चेति दर्शनमोहस्य कर्मगः प्रकृतयस्तिकः । श्रनन्तानवन्धिनः क्रोधमानमायालोमाश्चारित्रमोहस्य कर्मगः प्रकृतयश्चतसः । तथा ऋप्रत्याख्यानकोधमानमायालोभाश्चत्वारः । तथा प्रत्याख्यानकोधमानमायालोभाश्चत्वारः । तथा संज्यलनकोधमानमायालोभाश्चत्वारः चेति षोडश कृषायाः । तथा हास्यं रतिः ऋरतिः शोक-भयजगुण्याः पट । स्त्रीवेद-पंनवेद नपंसकवेदाश्चेति त्रयो वेदाः, एवमहाविंश-तिमकृतयो मोहनीयस्य । नामकर्मणः मकृतयक्षयोदशः। तथाहि-साधारण त्रातप-एकेन्द्रियजाति-द्वीन्द्रि-यजाति-जीन्द्रियजाति चतुरिन्द्रियजातिनरकर्गात-नरकगत्यानपर्वी स्थावर सन्दर्म-तिर्यमातिर्तिर्यमात्यानपूर्व्ये उद्योत इति । मतिज्ञानावरणं अतज्ञानावरणं अवधिज्ञानावरणं मनःपर्ययज्ञानावरणं केवलज्ञानावरणं इति पञ्च ज्ञाना-वरगाप्रकृतयः । दर्शनावरगास्य नव । तथाहि-चत्तर्रशनावरणं श्राचत्तर्र्शनावरणं श्राविदर्शनावरणं स्रविदर्शनावरणं सेवलदः भीतावामां जिहा जिहाजिहा प्रसाना प्रसाना प्रसान स्थानमहिः । एवं साथसा १४ । स्थलरायस्र्यप्रसायः पंच-हाजानगयः साभानगयः भोगानगयः वर्षभोगानगयः वीर्यानगयः । ३ । २८ । १३ ।१४ । ५ । एवं त्रिपष्टिजित (१००)।

॥ इति जिनशतकनामा प्रथमोऽप्यायः समाप्तः ॥

# अथ द्वितीयोऽध्यायः

सर्वज्ञः सर्ववित्सर्वदृशीं सर्वावस्रोकनः । जनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्तसुकात्मकः ॥१८॥

क येदानीं सर्वेज्ञज्ञतं व्याख्यास्यामः । सर्वेक्कः—वर्ध त्रिलोकं कालत्रमवर्षित्रव्यपर्यायविद्यतं वस्त्र क्रलोकं व बानावीति स्वेक्कः (१)। सर्विवन्-वर्षे वेशीति त्रविद्यत् (२)। सर्वेद्वशी-चर्व ह्रष्टुमवलोकविद्धं शीलास्य क वर्षदर्शी (१)। सर्वायलोककाः-वर्षित्यन् बनलोकनं ज्ञानचनुस्यतं र सर्वादलोकनः (४)। अवन्यविक्तमः-अनन्तीऽपर्यन्ती विकाः। पराक्रमा यरोव्यनन्तिकमः। क्षत्रस्यानेन वर्षेत्रस्युवेदकशक्तित्वर्यः। अथवा शरीर-सामध्येन मेर्वादिकान, अपि समुस्यान्यसम्य हृत्ययः। । तथा चोक्तम्-

> करतकेन महीतक्षमुद्धरेक्जकनिश्चीनपि विश्व क्षमु विपेत्। अचलनेद् गिरिराजमकक्षमा मृतु जिनः कतमः परमोत्नतः॥

ष्ठायवा श्रान्ते श्रातोषाकारी किस्सो शानेन समानं स्थेति श्रानन्तिकामः । श्राम्बा श्रान्तः श्रेष-त्रातः भीविष्णुः श्राकाशस्थितदर्शनं नत्रमत्तादयो विशेषेण कामानेत्रीभृता यस्येति श्रानन्तिकमः । श्राम्बा श्रानन्ति विशिष्टः क्रमामार्थि श्राप्तको वा सस्येति श्रान्तिकमः (६) । अवस्यविष्टः-श्रान्त्य वीर्थे श्राफिरस्येति श्रानन्तवीर्थैः (६) । अवस्यत् श्रुव्यास्म का-श्रान्तं सुर्थमात्रान्ते यस्य सेऽन्त्रसुखात्मकः । वश्यान्ति श्राक्षित्रस्यति । वश्यान्ति श्राक्षित्रस्य । अर्थेनि श्रीविष्टाः । अर्थेनि श्राप्ति । वश्यानि श्राप्ति । वश्यानिकाः । वश्योन्ति ।

#### अनन्तसीक्यो विश्वको विश्वकश्याऽसिक्षार्थकः। स्यक्रविश्वतकासर्विश्वकारशेषवितः॥१६॥

कमन्तरसीक्य:— अनन्तं तीव्यं यत्येतं अनन्तरीक्यः (८) । विश्ववह:-फिर्यं वगत् जानातीति विश्ववः । नान्तुरभाशंकृत्वज्ञां कः (६) । विश्ववहरूवः - विश्वं द्यवान् विश्वदः । दर्शः 'व्यविष् अति (१०) । अधिलार्योद्धकः - अतिलान् अर्थान् प्रयतीति अधिलार्थदक् । सर्वत्रभगपर्ययेषु केवस्यः इति वचनात् (११) । स्यल्वदक् - म्यलं सर्वं परवतीति न्यवदक् । न्यत्तं इनिस्यर्थतं परवतीति ना न्यवदक् । (१२) । उत्तक्ष काम्यरिक्षाच्ये --

> सम्बन्हु असिदिउ बाबासउ जो सबस् हु<sup>२</sup> बा पत्तिसङ् । सो शिदिउ पंत्रिदिय बिहुड बहुत्तरीबार्ड पासिउ पियङ् ॥

विश्वसम्बद्धः - विश्वती विश्वस्मिन् चत्तुः केवलदर्शनं यस्येति विश्वतश्रद्धः । सार्वविश्वसिक्कं वस् इत्येकं (१३)। विश्ववस्धः - विश्वसिन्तः लोकालोकं चत्तुः केवलकान-दर्शनद्वयं यस्येति विश्वचन्तुः (१४)। स्रशेषवित्त- करीयं लोकालोकं वेचीति अरोपवित् (१५)।

> वानन्दः परमानन्दः सदानन्दः सदोदयः। नित्यानन्दो महानन्दः परानन्दः परोदयः॥२०॥

आनन्द: — श्रासम्तात् नन्दितं श्रानन्द: (१६) । परमानन्द: — एतमः उत्कृष्टः श्रानन्दः वैद्यं यस्पेति परमानन्द: (१७) । सदामन्द: — सदा वर्षन्तवं श्रानन्दः पुत्रं क्या व सदानन्दः । श्रायना अत्र्वं सम्तिनीनं श्रान्त्ये। यस्पेति चदानन्दः (१८)। सद्दोत्वयः — चदा सर्पन्नालं उदयो श्रनस्तामनं वस्पेति । श्रायवा वदा सर्पन्नालं उत्कृष्टो श्रायः द्वामावदी विधियंत्य त बदोदरः।

#### मतस्त्रका मण्डिका प्रकारमुद्धकरुवती । प्रमास्त्रवाचकान्यसून्ययः शुभावदो विधिः ॥

इति कसस्वकः (१६)। जित्यानान्यः — नित्यः शास्तः आनन्यः सौस्यं सस्येति नित्यानन्दः (२०)।
सङ्गानन्दः — महान् आनन्दः धीर्ष्यं यस्येति महानन्दः । अववा महेन तकस्वपूक्वा आनन्दो अव्यानो सस्यादिति महानन्दः (२१)। पराकन्दः — पर उक्कण्ट आनन्दो यस्येति यदानन्दः । अववा परेयं तर्वमावियानाननन्दो यस्यादिति परानन्दः (२२)। परावक्वः — परः उक्कण्ट उदयोऽज्युवयो बस्येति परोदयः । अववा परेयां
भवानां उक्कण्टः अपः पुत्यं विधिष्टं धुनं धुभावुनीमधेनलव्यं निद्यानादिरदितं तीर्यकरनामगोत्रोपसञ्चयोगलव्यतं प्रच्यं स्थाविति परोदयः (२१)।

परमोजः परंतेजः परंभाम वरंगदः । प्रत्यक्योतिः परंज्योतिः परंज्ञा परंद्राः ॥ २१ ॥

परमोजः—परं व्यक्तियायनत् योजः उत्साहरूपः परमोजः (२४)। परंतेषाः—परं उत्सर्धं तेषी भूरिमारकरमकाशस्यकरः" परंतेकः (२५)। परंचाम—परमुक्तुन्दं धाम तेषःस्वरूपः वर्षमाम (२६)। परंमहः—पर्मुकुन्धं महः तेवःस्वरूपः परंगहः (२७)। प्रत्यक्योतिः—प्रत्यक् पाधान्यं क्योतिः तेवः-स्वरूपः प्रत्यक्योतिः (२८)। परंज्योतिः—परमुकुन्धं क्योतिः चत्तुःप्रायः परंज्योतिः, ' लोकालोकलोचनत्वात् (२६)। परंज्ञक्व—परमुकुन्धं ब्रह्म पञ्चमञ्चानत्वरूपः एरंज्ञक्व (३०)। परंग्रहः—परमुकुन्धं रहो गुक्रस्वरूप-साम्बरमस्यो वा परंग्रः। तन्त्वं रते च गुक्कं च सा इत्यनिचीयते इति वचनात् (३१)।

> प्रस्यगातमा प्रबुद्धात्मा महात्मात्ममहोदयः । परमात्मा प्रशान्तात्मा परात्मात्मनिकेतनः॥ ५२॥

प्रत्यगातमा - प्रत्यकः पाश्चात्यः श्वातमा बुद्धिर्यस्य स प्रत्यगातमा ।

सूर्योऽन्नी पवने चित्ते स्रती<sup>२</sup> बल्नेऽसुमव्यपि । बुद्दी काथे मताक्षात्मा स्वभावे परमाव्यनि ॥

इत्यिमधानात् (२२)। प्रवुद्धात्मा—प्रवुद्धः प्रकरिंग केवलशानविहेतः आत्ना जीवो यस्य स प्रवु-द्धाला (३३)। प्रद्वात्मा—महान् केवलशानेन लोकालोकव्यापकः आत्ना यस्य स महात्ना (३४)। भारमप्रदोदयः—आत्नालो महानुद्देशो यस्य स आत्ममहोदयः, कदाचिदपि न शानाहित इत्यर्थः। अथवा महत्त्व खालां उदयस्तीर्थकत्नामोदयो यस्य स आत्ममहोदयः (३५)। परमातमा – परमः उन्कृष्टः केवल-शानी खाला जीवो यस्य स पम्मातमा (३६)। प्रशास्तात्मा—प्रशास्त्रो धातिकर्मच्यवान् आत्मा यस्य स प्रधान्ताल्या (३७)। परात्मा—पर उन्कृष्टः केवलकानोपत्नात्मा—प्रशास्त्रा ध्यवा पर एकेनिजादिर्पचेनिय-पर्वता प्राचितः आत्मानो निक्षयनयेन निजवमाना यस्य स परात्मा। अच्छा योगीन्द्रदेवेन—

> जीवा जियावर जो मुखाइ जियावर जीव मुखेह। सो समभावि परिद्वियत जह शिष्टाया कहेड ।।

श्रम हेतुहेतुमदाव उको भवतीति भावः (१८)। आस्मिनिकेतनः—श्रात्मेव शरीरमेव निकेतनं पारं यस्वेति श्रात्मिकेतनः, ज्यबहोरकेयर्थः। निश्चयनयेन तु श्रात्मा चीचो निकेतनं यहं यस्य स श्रात्म-निकेतनः (१९)। तथा चोक्तं योगीन्द्रदेवीः—

> ते वंदर सिरि सिद्धगया जे अप्पा यावसंति। कोयासोट विसयस्य इहु मुल्हहिं विसक्ष वार्यतः॥

व्यवहारनयेन त-

पुकरतम्भं नवद्वारं पञ्च पञ्च <sup>६</sup> जनाशिलस् । अनेककक्मेनेवं शरीरं योगिनां गृहस् ॥

परमेष्ठी महिष्ठात्मा श्रेष्ठात्मा स्थात्मनिष्ठितः। ब्रह्मनिष्ठो महानिष्ठो निकदात्मा ददात्मरक्॥२३॥

परमेष्टी—परमे उन्हार्थ इन्द्र-परणोन्द्र-नेन्द्र-गणीन्द्रादिधिदेते पदे तिव्वतीति परमेष्ठी (४०)। मिह्यालमा श्रतिपायेन महान् श्रालमा यरोपति मिह्यालमा। अथवा मही श्रावमयूमी तिव्रतीति महिद्राः, मिह्यः श्रालमा यरोपति महिद्रालमा। उक्तञ्च—

१ इ.स. लोकः । २ स प्रे॰ 'चित्ते ताये ते समुपस्विप' इति पाठः ।

ह दू प्रताबीह्रक् पाठ:---जीवा जिलवर जो यः कोऽधि जीवान् जिलवर जाताति ग्रुण्य जिल्लयर जीव ग्रुण्येहैं। सो समभावि परिट्यिट लहु विकास्तु लहेर धु ४ का वकु । ५ सा नियंत । ६ का वनाः ।

#### योरह्य े-भवण्यासिय-माजुस-जोड्सिय-कण्यासी व । गेवेय-सम्बस्ति मोक्समडी ब्राटमी पहर्ड ॥

श्रेष्ठारमा- प्रतियोगेन प्रयास्यः श्रेष्ठः । श्रम्यवा प्रतियोगेन दृदः लोकालोकन्यापी श्रेष्ठः, श्रेष्ठः श्रास्मा सस्येति श्रेष्ठाला, केरलामापेष्य्या सर्वव्यापित्रीयस्वरूप हृत्ययः (४२)। स्वास्मिनिष्टतः—स्वास्ति निकश्चस्तुर्द्धस्वरूपे न्यतियोगेन रियतः स्वास्तानिश्चितः (४२)। श्रष्ठानिष्ठः- नक्षिण केवलकाने न्यतियोगेन विद्यतित प्रवानिशः (४४)। तथा चोषाः—

भारम्नि मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते व भरतराजस्य ।

सहानिष्ठः — महती निशा रियतिः किया ययाकः तत्तार्वारिषं यस्येति महानिष्ठः परमौदासीनतां प्राप्त इत्यर्थः । सत्त्राशिककदेदोपस्थापनापरिकारिकद्विस्युक्तसाम्यरायक्याक्यात्विष्ठि वारिष्ठं पञ्चवित्रम् (४६) । निक्रद्धारमा — गारित्रायेन कदलिपुननप्रसिद्धं झाला यस्येति निक्दालम् (४६) । इद्धारमञ्जल – इदालम निश्चलस्य झानन्यक्षोपिता सत्त्वामात्रावलोक्षिती इन् इश्नं यस्येति इदालसङ् (४७) । उत्ते च निश्चन्द्रक्षा मानवता वैकारचन्त्रकर्पना —

> दंसना पुरुषं वान्यं इष्टुमस्थानं वा दोण्यि उपस्रोगा । जुगवं जन्हा केवलियाहे जुगवं तु ते दोण्यि॥

तथा चोक्तं आशाधरेख-

सत्ताकोषनमात्रसियपि निराकारं सर्वः वर्यनं, साकारं च विज्ञेषकोष्टर्सितं ज्ञानं प्रवादीषकृतः । ते नेत्रे कसर्वर्दिनी सरकार्ता प्रावेशिकं सर्वतः, स्कर्जन्तीः प्रापणुक्तिविज्ञती पुष्पाकर्मगाविताः ॥

ननु श्रयमिश्रायः सिद्धानां कथितः, ऋईतां कथं संगच्छते, इत्याह—सत्यं, ऋईतिद्धयोरन्तरं शरीरसहिताशरीरयोर्वेतते; न तु श्रनत्तचतुष्टेमन ।

> एकविद्यो महाविद्यो महाब्रह्मप्रदेश्वरः । पञ्जबन्नमयः सार्वः सर्वविद्येश्वरः स्वभः ॥ २४ ॥

प्रकविद्यः— एका श्रादितीया केवलकानलच्चापलचिता मतिभु ताविधमनःपर्यवरहिता विद्या यस्पेति एकविद्यः। (४८)। उत्तक्ष पुज्यपादिन—

> चाविकमेकमनन्तं त्रिकाससर्वार्थयुगपद्वभासस् । सक्तसुसाधाम् सततं वदेश्चे केवसञ्चानस् ॥

सहाविद्यः—महती केवलग्रानलज्ञ्या विद्या यस्येतं महाविद्यः (४६)। सहास्रक्षपदेष्यस्यः— ह्रक्षण्यः केवलज्ञानस्य पर्दं श्यानं ह्रह्यपद्वं महत्व ह्रह्मपदं च महास्रक्षपदं मोज्ञः, तस्य ईश्वरः स्वामी महा-ह्रह्मपदेश्वरः । अपना महास्रक्षायो गयाचरदेवादयः पर्द्योक्षरप्योजीताः महास्रक्षपदाः, तेषामीस्यः महास्रक्ष-पदेश्वरः। अपना महास्रक्षपदं गमक्षर्यं तर्मस्यस्यः महास्रक्षपदेश्वरः (५०)। पञ्चक्रक्षस्यः—पञ्चाप्ते-इत्यमितिस्तुताविधमनःपर्ययेक्षेत्रकानिर्मच्चा निष्यकः पञ्चक्रक्षमयः, ज्ञान-वाद्यस्य केवलज्ञानानकर्मित्वत्। इत्यमा पञ्चनिर्मक्षमिः प्रवृक्षित्वदानायोगाच्यायक्षराञ्चाक्षित्वतः पञ्चक्रक्षमयः, पञ्चक्रपरोहिनां गुणीवित्वत्वात्

१ जुनारहर ० स प्रे॰ वारक। २ स मक्ष । ३ जुंक्यस्थकानां शस्त्रिकशाटः । ४ जुंक्यितं शस्त्रिकः शटः । ५ जुन्मितं ।

(५१) । सार्षः —सर्वेम्यः सद्राधिमध्याद्याः एकेमियः द्वामियः नीमियः नार्विपायः पंचीमियः पद्मान् वादरः पर्याप्तायः स्वाप्तायः स्वयः स

वरंगानि चतुर्वेदा मीमौसा म्यावविस्तरः । धर्मशास्त्रं पुरायां च विधा व्यत्तिसतुर्दशः॥

शिवा करूपे ध्याकरणे ज्योतिषं खंदो निष्कं चेति परंशानि । ऋग्वेदो युप्तेदः सामवेदश्चवर्षकोऽ-धर्वणवेदश्येति चत्यापे थेयः । मीमांचा पूर्ममार्गाचा जरुरमांगांचा चेत्रकमीमांना न्यायविदत्तरः । नीति-शाक्षं पर्याप्तकं अधादरा रम्पतयः पुराणं च तदिष अधादराप्तकारं । तेषानन्तर्गदा लोकतो ज्ञातन्त्राः । स्वेदिक्यस्य

> सुगतो यदि सर्वेज्ञ: कपिस्तो नेति का प्रमा । ताबुभी यदि सर्वेज्ञी मतभेदाः कथं तयो: ॥ इति ॥

श्रलमतिबिस्तरेख (५३)। सुभूः- शोभना वमक्षरखलच्या मोचलच्या ईपत्याग्मारनाझी भूः स्थानं यस्येति सुभूः (५४)।

> अनन्तभीरनन्तारमाऽनन्तशक्तिरनन्तदक्। अनन्तानन्तभीशक्तिरनन्त्रचिदनन्तमृत्॥२५॥

अवन्तस्यी: — केश्ताजानलच्या थीड्र विश्वेशेत अनन्तयाः । अथवा अनन्तस्य शेषनागस्य वीक्षिन्तनं विश्वन्तयोः । अथवा अनन्ते मोच्चे धीयंत्य, अथवा अवन्तेषु विद्येषु दीचावस्ये पीयंत्य सोऽनन्तयीः (५५) । अवन्तास्या – अनन्तेन केश्ताआनोग्याद्विता आस्या वस्येति अवन्तास्या । अथवा अनन्ता विनाशर्यदेव आस्या गर्येति अनन्तास्या । अथवा अनन्तानन्ताः आस्यानो जीवा यस्य मते तोऽनन्तास्या । अथ्य श्राक्तं मञ्जूषु बीवेषु कराज्ञित्वस्तो मिक्यतीति चेन्न, संसाराष्ट्रिः स्तरस्यि जीवेषु वेषानन्तनाताः । उद्यक्तं—

> जह्या होहिसि पेण्डा कियागमे अस्य उत्तरं तह्या । एकविगोदसरीरे भागमयंतिया सिद्धिगया ॥

हाल्लरीयांचादिरान्दश्त् धपवरकाधिनगंच्छ्रद्वातवत् संचारिजीवानामत्तो न वर्तते विद्वानामनत्त्रवेड-पीत्यपं:। इत्यनेन ये वर्दात्त गुक्त गतेषु क्षं बेषु संचारो रिक्को भवति, तदनन्तरं परमेश्वरः कर्ममलक्षकं तेषां लागते, प्रधान संचारे पर्वात्त, पुनर्पय च ग्राक्तमांश्रक्ततीति प्रस्तुका भवत्ति (६६)। अननन्त-द्वाक्कः- धनत्ता राक्तिः सामध्यं यस्येति अनन्तराक्तिः (६७)। अनन्तदृष्क्- अनन्ता इक् केश्ववद्दानं संच्येति अन्तराहक् (५८)। अन्वत्यानव्याधीयाक्तिः- अनन्तानन्ता षोः शक्तिर्वेक्रमः प्रश्नसामध्येन्यस्य। स्रोद्येति अन्तराहक् (५६)। उक्कस्त-

> द्युज्या अवश्रं चैन प्रदर्श पारवं सथा। स्मृत्यृद्दापोद्दनिर्योतीः जोतुरही गुवान् विदुः ।॥

१ इ. सर्गदेवीप०। २ इ. काम् । ३ अ. विका पता०। ४ इ. काववा। ४ महापुराख पर्व १ स्तो० १४६ ।

श्रवन्तिश्वित्—अनन्ता चित् केवज्ञज्ञानं वस्येति अनन्ताचित् (६०) । अवस्तासुत्—अनन्ता सुत् इर्षः सुसं वस्येति अनन्तसुत् (६१) ।

## सन्तर्मकाराः सर्वार्थसामात्कारी समग्रधीः। कर्मसाची जगबश्चरसञ्चातमाऽबलस्थितिः॥२६॥

## निरावाधोऽप्रतक्यांत्मा धर्मचकी विदांबरः। भतात्मा सहजज्योतिविष्ठज्योतिरतीन्द्रयः॥२०॥

निराबाध: — निर्गता आवाधा कष्ट यस्पेति निराबाध: (६६) । अमतक्वांस्मा—अमतक्वंः आविकाः अविवादः अविकादः अवकावः आता स्थानः स्वरूपे स्थिते अमतक्वांसा (७०) । अस्वाक्री — अस्विक्री— अस्विक्री— अस्विक्री — अस्विक्री — अस्विक्री । सगवात् प्रिवित्रीस्थतस्यकनसंबोधनार्यं यदा विद्यारं करोति तदा धर्मवक्र स्वामिनः छनावाः अप्रेडमे निराधारं आकाशे चलति । उक्त अस्विक्रः लव्यं अविव्यत्विक्षता —

#### रकुरत्रसहस्रक्षियं विभक्षमहारक्षक्रिः विनिक्रपरीतम् । प्रदक्षितसहस्रकिरवाच तिमंदवामप्रगामि वर्मस्रकम् ॥

चर्चप्राममयदानदायकं भवति (७१) । चिद्वांचर:—विदां चिद्वजनानां मण्ये वरः श्रेष्ठः विदांचरः । व्यक्ति हुन्यन्ते विभक्तवोश्रीनधानात् (७२) । भूतास्त्रा--शृदः चल्यार्थः क्राला यत्येति भृतास्ता । कोऽवी क्रालराज्यस्य सल्यार्थं इति चेदु-यते—व्यव सालव्यगमचे इति तावद् चातुर्वतेते । क्राति सतते गच्छित लोकालोकस्वरूपं जानातीत्यास्मा । सर्वजाहुम्यो सप्<sup>2</sup> । सर्वे गालवर्षं झानार्थां इत्यमिधानात् । तथा चोक्तः—

## क्षणार्थी मंगले वृद्धी निवासे व्याप्तिसंपदीः। श्रामित्राये च राक्षी च प्राद्धुभवि गती च सूः॥

इति वचनात् भृतो लोकालोकस्य शानेन व्यापक श्वातमा वस्येति भूतासम्। न द्व प्रियन्यसेवोवायुः लद्वयाचतुर्भृतमयक्षार्याककस्थित ब्रातमा वर्तते (७६) । सहक्रक्योतिः — वहवं स्वाध्यिकं ज्योतिः केनलवार्या स्थिति सहक्योतिः (७४) । विषयस्वय्योतिः — विश्वसिन् लोकं प्रालोकं च ज्योतिः केवलवार्या-केनलवार्या-त्वन्युं ज्योतिलाचनं वस्येति विश्वज्योतिः । अयु वा विश्वस्य लोकस्य ज्योतिकसद्धः विश्वज्यातिः । लोकालोचनमित्ययं । क्योतिकसद्वति त्याच्यात् (७५) । अतिनिद्वयः — ब्रतिकान्तानि इतिः-वाणि येनीतं क्रातिन्यः, इतिस्वकानयीतः हत्याः (७६)। उक्तव्य-

१ वा 'स्थामिना अहारकेख' इत्यविकः पाठः । २ व सत् ।

सम्बण्हु अधिदित बाबासट जो सबसूह न पश्चित्रह । सो विविद्य पंचिदिय बिरट वहतरबिहि पाबित पियह ॥

केवली केवलालोको लोकालोकिमिलोकनः। विविक्तः केवलोऽब्यक्तः शुरुण्योऽचिन्त्यवैभवः॥ २८॥

केवली - केवलं केवलशानं विचार यस्पीत केवलां (७७) । कोवलात्सोकः - केवलोऽसहायो मित-श्रानादिनिरपेच् आलोकः केवलशानोधोतो यस्पीत केवलालोकः (७८) । लोकालोकिविलोकनः— लोकालोकियोर्सिलोकनं अवलोकनं यस्पीत लोकालोकिविलोकनः (७६) । विचिकःः विविच्यते स्म विचिकः सर्वविषयेन्यः पृथ्यन्तः । विचित्रं पृथ्यमालं (८०) । केवलः नेवलः अवहायः । अथवा केव्यत्वानित वर्व संसीत केवलः (२१) । अव्यत्वः — इन्दियायां मनवः अग्रम्यः अगोचरः केवलशानेन प्राप्त इत्यदेः (२२) श्रारण्यः— शर्वा साधुः शरण्यः, अविन्यनसम्यं इत्यदे (८३) । अविक्त्य-वैमुद्दः— अविन्यं मनवः अग्रम्यं वैमवं विमुलं प्रमुक्तं यस्पीत आविन्यवैमयः (८४) । अविक्रस्य-

> विश्वशृद्धिश्वरूपातमा विश्वातमा विश्वतोमुखः। विश्वव्यापी स्वयंज्योतिरचिन्त्यातमाऽमितप्रभः॥ २६॥

विश्वश्वत-विश्वं विभिर्ति धर्यत पुरणाति वा विश्वश्वत ( ८५ ) । विश्वस्ताना विश्वति प्रविशांति पर्यटन्ति प्राणिनोऽस्मिनिति विश्ने त्रलोक्यं तदपस्तदाकार आत्मा लांकपरणायसरे जीवो यस्यात विकासकारमा । अध्यक्षा विक्रांति जीवादयः पदार्था यश्चिमित्रिति विक्रयं केवलञ्चानं विक्रयरूपः केवलञ्चानस्करूपः बात्या वस्येति विश्वस्थातम् । ब्रिक्स स्विट स्विट विक्रिस्यः स्वः (८६)। विश्वातमा – गृथा चत्तपि स्थितं कजलं चन्नारिति, प्रस्थप्रमितं धान्यं प्रस्थ इत्यपचर्यते तथा विश्वरिथतः प्राणिगणो विश्वशान्द्रेनोच्यते. विश्व श्रातमा निजसहशो यस्पेति विश्वातमा (८७)। विश्वतोमस्य - विश्वतक्षत्रदिन्न सन्त्रं वक्त्रं यस्येति विश्वज्ञामुखः, केवलशानवन्तं स्वामिनं सर्वेऽपि जीया निज-निजसन्तुः सगवन्तं पश्यन्तीति भायः, तस्य ताहशनिर्मलस्यात । स्थाया विश्वतोम्खं खल जल<sup>3</sup>मच्यते तत्स्वभावत्यातः स्थामतजन्मपातकप्रज्ञालन-त्वात. विषयसखरा-णानिवारकत्वात् प्रसम्भावत्वाच भगवानपि विश्वतामुख उच्यत । अथवा विश्वं संसारं तस्यति निराकरोति मस्त्रं यस्येति विश्वतामस्त्रः, भगयनमस्त्रदर्शनेन जीवः पनभेव न संभवेदिति भावः। श्चयवा विश्वतः सर्वोगेश मुखं यस्येति विश्वतोमुखः, सहस्रवार्षः सहस्रपात् इत्यमिधानात् ( ८८ )। विश्वव्यापी-विश्वं लोकालोकं केवलशानेन व्याप्नोतीत्वेवंशीलः विश्वव्यापी । श्रथवा लोकपुरगाप्रस्तावे विजर्व जगत श्रात्मप्रदेशैव्यांमोतीत्येवंशीलः विश्वव्यापी ( ८६ ) । स्वयंज्योत्तिः स्वयं श्रात्मा ज्योतिश्च-स्तर्यस्थिति स्वयंज्योतिः. प्रकाशकत्वात स्वयंसर्य इत्यर्थः (६० )। अचिन्त्यातमा – ग्रचिन्त्यः ग्रवाग्मनस-गोचरः श्रातमा स्वरूपं यस्येति श्रचिन्त्यातमा, श्रचिन्त्यस्यरूपः (६१)। आमतप्रभः श्रमिता प्रमा केंवल-शानस्वरूपं तेजो यस्पेति श्रामितप्रमः । श्रयवा श्रामिता प्रभा कोटिभास्कर कोटिजन्दसमानं शारीरतेजो यस्पेति श्रमितप्रमः (६२)।

> महौदार्यो महाबोधिर्महालाभो महोदयः। महोपभोगः सुगतिर्महाभोगो महाबलः॥३०॥

महोदार्थ— महत् श्रोदार्थं दानशक्तियंत्यति महोदार्थः । भगवान् निर्प्रन्थोऽपि सन् याख्रितफलप्रदा-यक हत्यर्थः । उक्तञ्च-—

> नि:किंचनोऽपि जगते न कानि जिन दिश्रसि निकासं कामितानि । नैवात्र चित्रसयवा समस्ति बृष्टिः किसु खादिह नो चकास्ति ॥

१ द विविर्। २ स 'विश्वं' इति पाठः। ३ द अन्। ४ द प्रकासस्वात्।

इम्पवा वैरान्यकाले उर्वलागीति भावः (६६)। सङ्घाचोचिः—महती बोधिर्वेरान्यं रकत्रयप्राप्तिर्वा स्त्येति महाचोचिः (६४)। उत्तह्रः—

> रक्षत्रवरिप्राप्तिवीधिः सोऽतीव दुर्वमा । सन्ध्वा कर्ष कर्वचित्रचेरकार्ये वज्ञो सहानिह ॥

महालाभा—महान् लाभी नवकेनललिक्तक्वी स्वयंति महालामः। सम्मक्षं चारितं वानं दर्शनं दानं लाभी भोग उपभोगो वीर्षं चेति नवकेन्वलल्ब्यः (६५)। महोदया—महान् तीर्यकरनाम-कर्मण उदयो पिपाको स्वयंति महोदयः। क्रयवा महान् उत्कृष्टः क्रयः श्रुमावहो विधिवेत्येति महोदयः। क्रयवा महान् कदाचित्य्यत्तं न यात्यति उदयः कर्मच्योत्यकः केन्वलशानत्योद्गामी स्वयंति महोदयः। क्रयवा महान् कदाचित्य्यत्तं न यात्यति उदयः कर्मच्योत्यकः केन्वलशानत्योद्गामी स्वयंति महोदयः। क्रयवा महान् कर्मणायिकस्या यत्यति महोदयः। क्रयवा महत्वा केन्वलशानेन युक्ता दया वस्येति महोदयः। सक्तकः—

> बस्य ज्ञान-द्यासिन्धोरगाधस्यानधाः गुवाः । सेम्यतामकयो धीगः सम्रिवे चासताव च ॥

शानेन दयया च मोच्चो भवतीति बुचितमत्र (६६)। सहोप्रभोगः—महान, उपमोगश्रृष्ठत्र-चामर-विद्यमनारोकतत्रप्रमुखो मुहुमौन्यं समक्तरप्रादिलच्चां क्यु क्येति महोप्रभोगः (६७)। सुनातिः— शोमना गतिः केवलशानं वस्येति द्यातिः। स्रयवा शोभना गतिः पंचमोगतिवस्यति द्यातिः। स्रयवा शोभना गतिक्षेतनसम्बन्धः वस्येति स्थातिः, श्रृष्ठस्थावस्यायां मन्दगमनो वा (६८)। तथा चौच्चं—

> गिरिभित्यवदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः स्वद्रानवतः । तव समवादानवतो गत्रम्भितमपगत्रमादानवतः ॥

महाभोगः - महान् भोगः गन्योदकृष्टि पुष्पष्टि शीत-सृदु-सुगंभप्रभते वातादिलच्या भोगः तकृद् भोग्यं वत्तु वत्येति महाभागः । समयं समयं ग्रत्यानन्यभाषारायारियरियतिहेदुपुष्परसाद्युलच्यये नीकर्माभियानो भोगो वर्ष्येति महाभागः । अथवा महान् आमोगो मनस्कारं लोकालोकव्यापकं केषलकानं यत्येति महाभागः । क्वालोको मनस्कार हत्यिभयानात् (६६) । महाबलः —महत् वलं समत्तपत्तुः परिच्छेदकल्यां केवलकानं यत्येति महास्वः । अथवा महत् वलं रायेरलामव्ये निर्मयतं च वस्येति महाक्वः (१००) । तथा चोर्क आशार्ष्यरेष्

नापेत्वान् । विस्मयान्तर्वित्वपतनकृते वृत्तकृत्वान् वितन्तव् ,

निःश्रेविकृत्यः भोगेः चत्रवित्वपुत्रुतन्त्वलाम्।वितिद्दिः ।
श्रीकुयदशुगगुह्यात्वित्वत्वित्वत्वात्वोत्वार्वे।व्यवर्यः

व्यादशुर्वे संगमस्य व्यक्ति विजयनो महासारमञ्जयातः सं वोऽन्यातः ॥

श्रास्यास्यमधः - जी बीरानाथः किल बालकुमारः बालकीडां काक्यव्यचरेः रावकुमारेः समान-वयोमिर्यदा तदकीडां करोति, तरिसकावरि तीपमेन्द्रसमायां क्या वमून-वहेनानां मध्ये श्रीचौरनाथः सूर्ये करीते । तत्कुत्या संगमको नामदेवस्तरपर्यवित्तं कुंडपुरं प्राप्तः । तत्रोवानवने बहुमी रावकुमारेः सह कीडां कुर्वायाः श्रीचौरस्वामी संपामुद्धेख् दृष्टः । तरिसक्ववर्षे बृत्तमाच्या श्रीचौरराजो रावकुमारेः सह कीडां कुर्वायाः श्रीचौरस्वामी संपामुद्धेख्य दृष्टः । तरिसक्ववर्षे बृत्तमाच्या श्रीचौरराजो रावकुमारेः सह कीडां कुर्वायाः । संपामी नाम देवः सर्वरूपे एस्ता तदमुलमारम्य स्कन्यपर्यन्तं वेदिस्ता रिस्ता । तं हृद्धा सर्वेद्धपि दृष्टुमायाः विदयम्यो मयविवृत्ता परप्यां पतिताः यत्र तत्र पत्राचिता ॥ श्रीचौरतः तं कालवायद्यां सर्वे समाद्या लालिक्कायतेन तेनादिना मातुक्तरंगं गत इन कीडां चकार । संगमत्तु विकुम्सात्वायमयोगः स्मोरिः स्वामिनः स्तृति चकार, त्वं महावीर हाति स्वामिनो नाम कुष्ट्या स्वर्गे गतः । तद्वदातमकतायन्तर

१ द 'न्य पुत्रान्' इस्यभिकः पाठः । २ द 'सर्परारीर' इस्यभिकः पाठः । १ द व मीवीरी ।

जाशाचरः व्यक्तिदं चकार— नापंचातित्यादि । सन्यगङ्कंदः । च कात्यविद्धः महाबीरतायः जीनहाषीर-स्वामी को युष्पान् प्रध्यात् संस्वतात् । स कः ? यः संगमस्य संगमनामदेवकः स्ववर्षव्यासंगं क्विषतः । स्ववर्षेत्वः । स्ववर्षेत्वः संगमस्य संगमनामदेवकः स्ववर्षव्यासंगं क्विषतः । स्ववर्षेत्वः संगमस्य संगमनामदेवकः स्ववर्षव्यासंगं क्विषतः । स्ववर्षेत्वः । क्विष्ठं कृतं , वार्षेत्वः नापंचान् । स्ववर्षेत्वः विषयः क्वामयं व्यवदेशः विषयः । स्ववर्षेत्वः । स्ववर्षेत्वः विषयः क्वामयं व्यवदेशः क्वामयं व्यवदेशः क्वामयं व्यवदेशः क्वामयं । स्ववर्षेत्वः । क्वामयं क्वामयं व्यवदेशः स्ववर्षेत्वः । क्वामयं क्वामयं स्ववर्षेत्वः । स्ववर्षेत्वः सर्वेत्वः स्वयं स्वर्षेत्वः स्वयं स्वर्षेत्वः स्वर्षेत्वः । स्वर्षेत्वः सर्वेत्वः स्वर्षेत्वः । स्वर्षेत्वः सर्वेत्वः स्वर्षेत्वः स्वर्षेत्वः स्वर्षेत्वः स्वर्षेत्वः । स्वर्षेत्वः स्वर्षेतः स्वर्षेत्वः स्वर्यः स्वर्वः स्वर्षेत्वः स्वर्षेत्वः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्षेत्वः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्षेत्वः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्षेत्वः स्वर्यः स्

सर्वज्ञवचमरवनाविचच्चां जच्चे प्रवीवावरः । अविचानन्दिगुरोः शिष्यः श्रीश्रुवसागरो जयवि ॥ इति सर्वज्ञातनामा द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ।

-

# अथ तृतीयोऽध्यायः।

नमः सिखेभ्यः । श्रथेदानी यशार्रशतं विनयते ।
 यशार्दी मगवानर्दन्महार्द्दो मघवाचिनः ।
 भृतार्थयश्रुक्यो भृतार्थकतुर्योग्यः ॥ ३१ ॥

यहाई:— यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु । जिनानां यजनं यतः । वाचि विचि प्रष्टिक् विज स्विप पिक्यनां नक् । यजं इन्त्र-परणेन्त-नरेन्द्रादिकृतागर्हवां पूजानन्यसंगविनीमहंतीति यत्राहः । कर्मस्यय् (१)। भगवान्—मंगो ज्ञानं परिपूर्णेश्वरं तथः श्रीः वैराग्यं मोत्तस्र विचते वस्य स मगवान् (१)। उत्तास्र—

> पेरवर्यस्य समग्रस्य ज्ञानस्य तपसः श्रियः। वैराग्यस्याय मोष्टस्य कण्या भग इति स्मृतः॥

अर्हेज् — हन्तरिकृतामनन्तरंमाविनीमहंगामहंतीति योग्यो भवतीति अर्हन् । वर्तमाणे अन्तरावान-मम्मेकांकिक्त्यामंत्रितयोः इत्यनेन यान्त्रभत्याः । अयवा अकारशान्तेन अरिक्तंत्र्यते, छ एव मोहनीयः । 'सञ्ज्ञाचेषु प्रकृताः अन्तरः भवयवेचपवि वर्तते, इत्यमित्रमात् । एकरिया एवी रहस्यं च लत्यते । कि तत् तः । हातानस्य दर्शनात्यां च व्यमेतत् एव उच्यते, एहराशच्येन अत्यरावकर्मीच्यते । मोहनीयं एतव्यह्नव्यं च भातिकर्मचन्नव्ययं कम्पते । तत् हता अर्दणामसंत्रीत्यर्गः । ततुकः अभिनेतरोक महर्षिणाः—

मोहादिसर्वदोषारिपातकेम्यः सदाहतत्त्रोभ्यः। विरहितरहरकुतेभ्यः पूजाईभ्यो नमोऽर्वस्यः॥ तथा च चारित्रसारप्रनथे चासुण्डेन राहा नान्दीसूत्रस्य पूर्वाचेंऽयमेवायोंऽवतारितः--

श्रारिहनन-रजोहनन-रहस्यहरं पूजनाहँमहँन्तम् । सिद्धान् सिद्धान्तगुणान् रकत्रयसाचकान् सावे साधन् ॥

तथा चोक प्रमास्वाभिना—मोहकाण्याणावर्यं वावस्वान्तरावकाण केवलक्ष्यं (१)। महाहै।—
महत्त्व त्रकल कहाँ योगः महाहै। अपना महत्त्वतीति नहिः। कर्मण्या । अपना महास्वावान्द्रं महाहै।
कर्मण्या महत्त्व प्रमास्व कर्मण्या । अपना महास्वावान्द्रं महाहै।
कर्मण्या वार्ष्ठितः प्रभावितः। अपना मांकंत्रं कर्मण्यात्वितः गोधपानि वे त मच्याः केना
दिगानपः तेर्पर्वेतः मद्यावितः। अपना मांकंत्रं कर्मण्यात्वितः गोधपानि वे त मच्याः केना
दिगानपः तेर्पर्वेतः मद्यावितः। अपना महत्त्वः प्रभावं च । तो च मपनान् मचना वा (५.)। अत्वाव्यं
वज्यक्षणः—मृतार्यः स्वयादः मञ्चर्षः पृतादः पुताः भृतायंभ्रतपुत्रमः। मागनतः किल नारावयं वज्यपुर्वः
वज्यत्वः तीनम्प्यार्थं इत्यर्थः (६)। अत्वार्थं कृतुष्ठयः—भृतार्थं कर्ष्याः कृतुष्ठयः वज्युत्वः स्वयं कृतुष्ठयः अत्रावं क्ष्यायं अत्वर्षः स्वयं कृतुष्टः स्वयं स्वयं स्वयं । अत्वर्षः स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । (७)।

## पूज्यो अद्वारकस्तत्रभयानत्रभयान्महान्। महामहार्हस्तत्रायुस्ततो दीर्घायुरच्यंबाक्॥ ३२॥

पुष्यः - पूजायां निपुकः पूज्यः (८)। सङ्कारकः महान् पिंडतानारपतिः प्रेरावि त्याहाससीः सार्योगितं स्वारकः (६)। तत्रभवान् — पूज्यः (१०)। अवभवान् — पूज्यः (११)। सहान् — पूज्यः (१२)। सहार्यहार्दः - महापूज्योग्यः (१२)। तत्रायुः — पूज्यः (१५)। तत्रोदीघोषुः -पूज्यः (१५)। अव्योगार्क् - अर्थ्या पूज्यः वाष्ट्रस्य त अर्थ्यतहः (१६)।

## आराध्यः परमाराध्यः पञ्चकस्याकपूजितः। दृश्विशुद्धिगक्षोद्यो वसुधारार्वितास्पदः॥ ३३॥

ह्याराध्यः—पूज्यः (१७)। परमाराध्यः—परमिरिकाधिन्यराज्येत परमायाः। झवन परमधानायाप्यः (१६)। पञ्चकत्यायापुनितः—पञ्चकुक्त्यायेषु गर्गावतार-जन्तानिषेक-तिःक्रमय्-कान-निर्वायेषु पृतितः पञ्चकत्यायापुनितः। (१६)। ह्वतिकशुक्तियायोवन् सन्धान्यः—दशः क्यान्यस्त्यः विद्युद्धि-निर्ततीनारता यथः गयास्य हारश्चनेदगयास्य च हथिशुक्तिः, हथिशुक्तियाते चेतुन्यते— उदशः उत्कर्षय प्रचथः हथिशुक्तिगयोदयः। काऽवी हथिशुक्तियित चेतुन्यते—

> सूदग्रयं अवासाष्टी तथाऽनायतनानि षट् । अष्टी शृक्षाद्यस्थेति दृग्दोषाः पश्चविंशतिः ॥

तत्र मृदत्रयम्-लोकमृढं देवतामृढं पाखंडिमृढं चेति मृदत्रयम् । तत्र लोकसृढम्-

स्वां वें प्रह्मालानं सक्कान्ती वृत्वस्वयः। सन्व्यास्तिप्तिस्वकारे दृत्वस्व्येनाविकः॥ गोष्ट्रप्तान्तनस्कारसम्बन्धस्य निषेत्रसम्बन्धः। स्व-वातन-स्-व-व-श-क-वैवादिसेवनस्। स्वापासारास्त्राम्युच्चः सिकवारभूमास् । शिद्यादेश्वरावस्य क्षेत्रस्य सिकवारभूमास् । तत्र देवतामूढम्-

वरोपविष्यवाऽऽशावान् रागष्ट्रेषमकीमसाः । देवता यदुपासीय देवतासृहमुच्यते ॥

तत्र पासचित्रसद्धम---

सप्रन्यारम्भहिंसामां संसारावर्तवर्तिनाम् । पालप्विनां पुरस्कारो होयं पालप्विमोहनम् ॥

तत्राष्ट्री सदाः-

कानं पूजां कुलं जाति बलमृद्धि तपो वपुः । क्षमानाश्चित्य मानित्वं समयमाहगैतसमयाः ॥

तत्र स्रनायतनानि षट-

कुदेव-इत्रक्ष-शास्तृक्षां तत्सेवकनृक्षां तथा । स्थानके गमनं पंसामित्यनायतनानि वट ॥

स्त्री स्वार्धिक स्वर्धिक स्वार्धिक स्वार्धिक

निर्प्रस्थकव्यविता-प्रतिका-भ-भीम-भागश्चियो भवन-भीम-भ-कव्यदेवाः । कोष्ट्रस्थिता नृ-पहावोऽपि नमन्ति यस्य

तस्मै नमञ्जभवनप्रभवे जिनाव॥

हित वचनतित्वकावृचे कथितो द्वारशांवधगणः श्रद्धंदिचातो गण्यते । तथादि—प्रधमकोहे निर्मामा प्रगतिस्वानित द्वितीयकोठे योदश्यस्थांचात्ता भवति । तृतीयकोठे वित्तव्वाचे स्वात्काः पंचरायुव्यात-सर्वित्यो वाच्यत्वादः वान्तव्यक्ष तिद्यति । चतुर्पकोठे क्वोतियां वृद्यंवन्द्रसम्बद्धन्वत्रवायां स्थित्यं वाच्यते । वच्चे कोठे क्रम्तवायाःग्रविधामा देव्य झाठते । एपे कोठे अवनवाधिनां वाधिताः वित्त । वसमे कोठे अवनवाधिनां देवा वामति । अष्टमे कोठे श्रद्धांच्या व्यवस्थाति । ग्वममे कोठे क्योतिदंवाः पंचया बस्तेने । यसमे कोठे करूनवा देवा योदश्योत्य वर्षाव्यति । एकादशे कोठे द्वारत्ये मृत्य्याः वर्षाव्यते । हादग्रे कोठे विद्यानास्थान् वृंद्य-मृत्-तुरुव्यदंभादगोऽपि मवन्ति । ते वर्षेपि द्यावृद्धदिवदिता भवनतीति

> निष्यादिक्षरभव्योज्जी जीवीक्ष्म विषये भैव । यक्षानव्यवद्याची थः संदिग्यो विषयेक्तः॥ अन्याः परयन्ति स्पावि अञ्चनित विद्याः अतिस्। सृकाः स्पर्ट विभावन्ते चंक्रस्यन्ते च पञ्चवः॥

इहत्य च गणाः कृषे यवति । मिष्णादृष्टिश्च मांचाङ्गी प्रमथनामा मणति, न तथा स्वामिनो गण इति मानः (२०) । बसुधाराधितास्यदः —वसुधाराणी रत्न-सुवर्णादिधनवर्गवैर्गित यूक्तिमास्वरं मातुरक्वयं यत्यति वसुधार्गाचितास्यरः। चने इत्तीषचे रक्षे स्वादौ च बसु क्रम्यते इत्यमिधानात् (२१)।

> सुस्यप्रदर्शी दिव्योजाः श्रवीसेषितमादकः। स्याद्रकार्यः श्रीपृतगर्भो गर्भीत्सवीव्छतः॥३४॥

सस्यप्रदर्शी—सञ्ज गोमनान स्वप्नान मात्रदर्शयतीति सस्वप्रदर्शी ।

गज-वृषभ-सिंह-कमसादामेन्दु-स्वीति मीन-घटौ<sup>९</sup> च सरः । स्रव्यासनं सरसम् च नागग्रहं मक्षितमो विद्यः ॥

गर्भागमनकाले मुले गवरावप्रवेशम, इति मुस्कारवर्षी (२२)। विक्योजाः—दिन्यं समानुवं स्रोवोऽवसम्भो वीतिः प्रकाशो वर्तं चातु तेवो ना वस्य स दिव्योचाः (२६)।

> धातु तेजो वर्ज दीक्षिरवहम्भरण कथ्यते । भोजःशन्तेम विव्रक्षिः प्रकाराः शतसागौः ॥

श्राचीसेवितमार्गकः — शच्या शकस्य महादेव्या वेविता आराधिता माता अनिका यस्य स श्राचीः वेवितमातृकः । 'नवीक्वर-ताच्छेवाहा बहुवीही कः (२४)। रक्कार्यः — गर्मेषु उत्तमो गर्मेः स्कार्यः, रजैरेव्यक्तितो गर्मो वा स्वय स स्कार्यः, नक्साचेषु रक्काहितम्बतात् (२६)। अधिद्वत्यभेः — श्रीसम्बद्धेन श्री-द्वी-पृति-कीरि-बुद्धि-तक्सी-चौर्मात्तात् प्रद्विप्रम्यतयो विश्वकृताः निम्ति । श्रीप्रिः पृतः विविश्वते सर्मो मात्तुदर्यः यस्य व श्रीपृत्तार्यः (२६)। अर्थोत्सवीच्यकृतः — गर्मस्य उत्तववो गर्मकल्यायां देवैः इतं केन्द्रे-च्याः उत्तवः गर्मोत्सवोच्यतः (२७)।

दिन्योपवारोपवितः पद्मभूनिष्कतः स्वजः। सर्वीयजन्मा पुण्यांनो भास्वानुद्भृतदेवतः॥ ३५॥

वृद्ध्योपखारोपिखतः — दिल्नेन देनोपनीतेनोपबारेण पूज्या उपिबतः पुष्टि मातः पुष्टि नीतो बा दिल्योपखारोपिजाः (२६) । पद्मभृः— प्यूरेम्पलिता भूगतिः गर्वा वर्षित पायः। अथवा मात्रकरे स्वामिनो दिल्यास्त्रण कमले भवति, तत्कर्षिकायां विद्यासने मयति, तरिसन् विद्यासने रियते गर्मारूको मयावा इदि वाति, इति कारणात् पाम्न्यंगवान् मण्यते, पादा भवति पायः (२६)। उत्तक्ष महापुराग्रे—

> क्रमोक्षयं समं देवं सा द्वानोदरे शयस् । क्रमोक्षयं क्षयेवासीन्यानकीया दिवीकसास् ॥

निष्कतः - निर्गता कला कालो यस्पेति निष्कलः । निश्चिता कला विद्यानं वा यस्पेति निष्कलः । उक्तञ्च-

योडहाँडहो वियोर्जुर्व रेष्ट्रस्टि: कवर्ग स्था । शिवर्ग कासमा विशेषा कवा प्रथमिति ॥

श्चयवा निर्गतं कतं रेतो यस्येति निष्कताः, श्वमयानुत्वात् । श्रमण निर्गतं कतमबीर्यं यस्येति निष्कतः, कवताद्यारपत्रितलात् । उक्तञ्च —

सन्पक्तमपुरव्याने कर्य देतस्वजीवंकै।

१ स में ॰ 'तिमि कुटी' । २ सा मातुर्गमर्न । सा मातुगरनर्न ।

क्रयना निष्कं हेन लाति ब्राइने रक्षहुग्टेरनको निष्कतः । क्रयना निष्कं सुत्रयं लाति दर्शात प्रश्नास्यानको स्वानको सुत्रकोलिको निष्कतः । ब्रयना निष्कं लाति राज्यानको वस्त्रीवभूषयां प्रह्नाति सतरलं सहस्रकरहारं करे द्रथातीति निष्कतः (२०)। उक्तश्च-

#### वृद्धोविश्रूययो साष्टशते हेन्नश्च हेन्त्रियः। तत्त्वले चैव दीनारे कवें निष्को निगवाते॥

स्वजः — स्वेन श्रासना जायते उत्पर्यते, स्वातुन्त्या प्रत्यद्वीभवतीति स्ववः । श्रयमा शोमनी रागदेपनीहादिवहितः श्रजो ब्रक्षा स्ववः । श्रन्यस्तु लोकोकतत्त्व्याः श्रवः, स दु दुरवः । (११)। तथा चीको सदाकताङ्गन —

> उवरवांमुद्रपादि रागबहुलं चेती वदीयं पुनः, पात्री-द्वद-कमण्डसुप्रजुतयो वस्थाकृताधीस्थितिस् । स्वादिशाँदिवतुं अवन्ति स कर्ष नद्वा अवेन्सादर्शा, स्वतुष्याज्ञसरागरोचरहितो मह्या कृताधोऽस्तु नः ॥

स्वीयजन्मा — वर्षे म्यो हितं सर्वीयक्त्म, वर्षीयं कत्म यस्येति सर्वीयक्तमा । भगवक्तमत्वमये नारका-वामियं वर्षा सुषं भवति परमातः, तेन सर्वियक्तमा (३२)। पुष्पाङ्गः पुण्यं पुण्योपार्केतस्युक्तमः हैं पार्थे यस्येति पुण्याङ्गः, मत्वमूर्यदित्यपीरतार्वित। अषवा पुण्यानि प्राचिति स्वर्तितः प्रस्तिति क्षाचाराङ्गार्वीन द्वार्यस्य यस्येति पुण्याङ्गः। अथवा पुण्यानि पारपितानि अक्तानि स्वरूपति क्षाचाराङ्गार्वीन द्वार्यस्य स्वर्ति पुण्याङ्गः। अथवा पुण्यानि पारपितानि अक्तानि स्वरूपति प्रस्तित पुण्याङ्गः। १३३।। अस्या र—माचे दीत्रयो विधाने वरण स भारतान्, चन्द्राकेकोटेपरि क्षाचिक्ता स्वरूपति। । अपया द्वार्यस्य स्वरूपति स्वरूपनात्वात्वक्ष्यस्य स्वर्ताति उत्भूति स्वरं प्रस्तिकः। । अपया उत्कृत्वनाः । स्वर्तानि उद्भूतिवनाः । अपया उत्कृत्वनाः । अपया उत्कृत्वनाः । अपया उत्कृत्वनाः । स्वर्तानि उद्भूतिवनाः । अपया

## विश्वविद्यातसंभृतिविश्ववेवागमाद्भुतः । श्रवीस्टर्मातच्छुन्दः सहस्राश्वदगुत्सवः ॥ ३६ ॥

चिश्वांचात्रात्यंभूति:— विश्वांसम्, त्रिमुक्तं विश्वाता तंत्र्तिवंतम् यत्योति विश्वाविकातमभूतिः । 

प्राचन (अवस्तिन् विश्वाल विद्या विश्वात चेत्रतिः वर्गातिक-करनवारिका वर्षेति विश्वविकातमभूतिः । १६ )।

विश्वावेचाममाद्युताः— विश्वेचां भवनवारिक-करनवारिका करनवारिका विश्वविकातमभूतिः । 
प्राचनित्र वर्षेत्रता लोकानो स विश्ववेदामात्रसुतः । 
प्राचनित्र वर्षेत्रता स्वाचनित्र वर्षेत्रामात्रसुतः । 
प्राचनित्र वर्षेत्रता वर्षेत्रता स्वाचनित्रकृतः । 
प्राचनित्र वर्षेत्रता स्वाचनित्रकृतः । 
प्राचनित्रकृतः । 
प्राचनित्रकृतिः । 
प्राचनित्रकृतिः । 
प्राचनित्रकृतः । 
प्राचनित्रकृतिः ।

तव रूपस्य सीन्पर्य दृष्ट्वा तृक्षिमवापियान् । दृथकः राक्षः सद्दवाको समूव बहुविस्मयः॥

नृत्यवैरावतासीनः सर्वग्रक्तनमस्कृतः। इर्षाकुलामरकगश्वारखर्षिमतोत्सवः॥३०॥

न्तरवदैरावतासीनः— इत्वन् नर्तनं कुर्यन् योऽवावेयवतः, तस्मिन् प्राचीन उपविद्यः । ई तस्वस्य इति सामुः, उत्वदैयवतासीनः (४०) । सर्वेग्रकनमस्कृतः—चर्षः द्वाप्रियास ग्राकेट्वेनेनैनेसस्कृतः मसास- साक्षित्रपोक्तः वर्षयकनमस्कृतः । दश्यमिर्यवनवार्षिमः ब्राद्यम्बन्दस्यकैः चन्नेस् यविश्वा च द्याद्यप्तिः कृतवार्षोन्दैनेस्कृत दृष्ययः । के ते द्वाद्य कृत्यवार्गेन्तः । त्यौषानैः येग्रानः वानकृत्यारः माहेन्तः व्यक्तः क्षान्तेन्तः व्यक्तिः व्यक्तिः स्वयः क्षान्तेन्तः अपलेन्तः व्यक्तिः सम्बन्धितः व्यक्तिः (१९) । द्वाद्यक्ति स्वयः । क्षात्यक्ष क्षायः क्षात्रप्ति स्वयः । क्षात्यक्ष क्षायः क्षात्रपत्तिः स्वयः । क्षात्रपत्तिः स्वयः क्षात्रपत्तिः स्वयः । द्वाद्यक्षः प्रत्यक्षः क्षायः क्षात्रपत्तिः स्वयः क्षात्रपत्तिः । द्वाद्यक्षः प्रत्ये कन्मानिष्कावन्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः स्वयः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः । क्षात्रपत्तिः व्यक्तिः । क्षात्रपत्तिः व्यक्तिः । क्षात्रपत्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । क्षात्रपत्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः विष्टिः । व्यक्तिः विष्टिः । व्यक्तिः विष्टिः । व्यक्तिः विष्टिः । विष्टिः । विष्टिः विष्टिः । वि

जंवाश्रेण्यप्तिशिखाजसदस्त्रकस्त्रपुष्यकीततन्तुगतैः । चारस्त्रमाञ्चः स्वैरं चरतज्ञ दिवि स्तुमो विकियद्विगताम् ॥

तत्र बंधाचारवारं भूमेश्वरि श्राकारो चतुरङ्कलप्रमाया बङ्कोत्तेप-निवेशयी।क्कारवाप्यवः बहुयोकन-श्रातमनप्रवयाः बङ्काचारवाः । अविष् भ्राती श्रातम्प्रव्य पूर्ववद्गञ्छित् ते अधिवारवारः एक्मिप्रकालाम-स्युप्ततो गञ्छितः श्राप्तिशिक्षाचारवाः । एवं कलमस्प्रस्य भूमाविष वारोद्धार-निवेश-कुम्रताः कलचारवाः । इयदा वापी-तत्राग-नवादिष्ठ जलसुपादाय श्राव्याविष्ठविष्ठावान्ते । गञ्छितः ते कलचारवाः । एवं प्रव्यावापुर्वरि राज्ञ्विति ते पुर्णचारवाः, तदिराधनां न प्रकुर्वित । एवं बीजाङ्करोविर गञ्छिति ते बीजचारवाः । एवं तत्त्तादुर्वरि गञ्छिति ते तत्त्रचारवाः । ते चारवाः श्राक्षारे गञ्छिति ते बीजचारवाः । एवं तत्त्तादुर्वरि गञ्छिति ते तत्त्रचारवाः । ते चारवाः श्राक्षारामामिनश्चारवाः कष्यत्ते । पर्यक्रवनस्या श्राक्षारे गञ्छिति, निवयवा वा गञ्छिति, कायोरकांच वा झाकारो गञ्छिति, पादोद्धारिनकेष्ठवेन वा श्राकारो गञ्छिति, पादोद्धारिनदेश्यं विनापि उद्घा एव उद्घीयन्ते ये ते श्राकारगामिनश्चारवाः 'कम्यते ।

> न्योम विष्णुपदारक्षा स्नानपीठायिताद्विराट्। तीर्थेशस्मन्यदुर्ग्धाप्धः स्नानास्बुरनातवासवः॥३८॥

क्षेम्म - विरोपेश्य स्रवति रज्ञति प्रांथियगांनिति व्योम (४४) । विष्णुपदारका--वेषेष्टि व्यामीत लोकमिति विष्णुः, माशिवर्गः। विषे ष्टिष्ण हत्वनेन नुप्रत्यः। विष्णुः प्राशिवर्गस्य वद्यानि बतुर्वसमार्गयारथमानि गुण्यस्थानाि च तेथमाधन्ताद् स्वा विष्णुपदारक्षा, परमकार्श्यकत्व्वत् स्वामिनः। उक्तक्ष--गोमहस्वारम्थे अतिमिक्षनस्त्रेष्ठ अगवता।

> गह् ह्रंहियं च कावे ओए वेए कसायवाची य । संजम दंसवा जेस्सा भविवा सम्मन्त सण्या आहारे ॥

तथा चतर्दशगगास्थानगाथाद्वयं-

भिष्को सासया भिस्तो अविरयसम्भो व वेसविरदो व । विरदी पमच इयो अपुष्य अधिष्यक्षि सुडुनो य ॥ उबसंत खीवमोदी सजोगकेनक्षिजियो अजोगी य । चोइस गुयाराखायि य कमेवा सिदा सुयोगम्या॥

व्योम विष्णुपदारद्या इति नामद्वयं श्राविष्ठविञ्चं शतव्यम् (४५) ! स्नानपीठायिताद्विराट्— स्नानस्य बन्मामिषेकस्य पीठं चतुर्किक्व तदिशाचरवि स्न स्नानपीठायितः श्रद्वियद् मेरुपर्वतो यस्य च स्नान- पीवाषिताहित्यर् (४६) । तीर्पेशसम्बद्धस्थाधियः—तीर्थानां बलाघयानामीशः स्वामी तीर्पेशः । तीर्वेशमालानं मन्यते तीर्पेशसन्यः, तीर्थशसन्यो दुम्बान्धिः वीरतायते यत्य सः तीर्थशसन्यदुम्बान्धिः (४७) । स्वामाम्बुस्नातवासयः—स्वानासुना स्नानवलेन स्नातः प्रज्ञालितशरीयो वासवो देवेन्द्रो बस्वेति स्नानासुस्नातवासयः । स्वामिनः स्नानवलेन सर्वेऽपि शाकाः स्नानं कुर्वन्ति (४५) ।

## गम्धाम्बुपूतत्रेलोक्यो वज्रस्चीशुविश्रवाः। इतार्थितगुचीहस्तः शकोद्घुप्टेष्टनामकः॥३६॥

## शकारब्धानन्दनृत्यः शचीविस्मापिताम्बिकः । इन्द्रनृत्यन्तपितृको रैत्पूर्णमनोरथः ॥४०॥

प्रकारक्षालम्बद्धस्या-वाकेष वीधर्मेन्नेष आरण्यं मेहमत्तके जिनेश्वराप्ते आनन्दन्तं मानकन्मा-निषेकक्ष्णोत्स्वविद्याः पुण्यस्त्रपानंन समुद्दन्त्वर्र्गाण्यं स्थ्येत राज्ञारस्यानन्दन्त्यः (५३) । राज्ञीविद्यानं पितास्थिकः—राज्या दान्त्रपाणा वीधर्मेन्नप्रस्या विस्तापिता स्थ्यपुर्वभवद्यनेनाश्यं प्रापिता अधिका माना स्थ्येति राज्ञीक्त्यारितास्थिकः । गोरम्बानस्थानस्य विध्यामात्राद्योनां चेति दृष्यः (५४) । दृश्यून्यस्य-रिष्टुकः—नर्ततं हतिः । विश्वर्षे किः । दृत्यत् हतिः इन्द्रतिः । इन्द्रतिः अतं क्राप्ते प्रवृत्येत्येति इन्द्रस्थन्तिपृत्वः । नर्वकृत्यन्तास्थेवाहा चहुवीकी कः । मेहमत्तके स्थान्यमे स्थान्यानयनानन्तरं पिद्रप्रे च बाद्ययं वीधर्मेन्तो हत्यं करोतिति नामद्वेत्यं त्विवतिमिते मानः (५५९) । देत्पूर्णोकनोरपा—देतेन कुवेर-सचेषा वीधरेन्तादेशात् पृष्याः परिपृरिताः समाप्ति नीता भोगोपमोगपुर्योन मनोरपा दोहदा यस्येति देदपूर्यं-मनिरपः (५६)

## आकार्थीन्द्रकृतासेवो देवर्षीष्टशिवोद्यमः । दीचाचणश्चन्धजगद्भुभु वःस्वःपतीडितः ॥२१॥

आहा पर्विन्द्र कृतासेव:—माका शिहिरावेश हति वाकर्। आसाया आदेसस्य अर्था भार्कः आहार्या, च नावािकृतः आहार्या, च नावािकृतः आहार्याते, च नावािकृतः आहार्याते, च नावािकृतः आहार्याते, च नावित् हत्याचे हत्याचे

चतुर्वं कां सहस्राधा सप्त चैव शताष्ट्रकम् । विश्वविभिक्षता एते लीकान्तिकसुराः स्टताः ॥

पञ्चामसर्गास्य श्रन्ते क्वान्त, श्रष्टसागययुषे भवन्ति, दीज्ञाकल्याचे तीर्यकरसम्बोधनार्यमागच्छन्ति भूतोकम् । श्रन्येषु कल्यायोषु नागच्छन्ति । एकं मतुःश्यकन्य यद्दीत्वा युक्ति गच्छन्तीति वौक्वान्तिकदेवा भवन्तीति शतव्यम् । (भ्रम्)। दीक्षाच्याध्रुरुष्ठाज्ञयन्—्रीवावयो निःकम्यकरूपायो द्वान्यं वीमं प्रातं कात् नैतोक्यं स्थाति वीद्यावराष्ट्रुरुष्यवात् (भ्रम्)। भृष्युं वास्यावतीहिदाः—पूर् पातावतीकः, मुक्र्मभ्य-लोकः, स्तर् कर्णलोकः। नियां तत्यः स्वामिनः भृष्युं वास्यःत्वयः, तैरीहितः स्त्रांनां कोटिस्यः स्वियः, भृष्यं वास्यातीहितः (६०)। वेदिकादिका पतं याव्याः स्कायत्याः प्रवत्याः सावत्याः। उतस्याः काव्याः। उतस्याः काव्याः। उतस्याः स्वाविद्यायं वायक्रीमंत्रः—कॅ सूर्णकस्य स्वत्याविद्यविष्यं कर्गो देवस्य जीवविधियो योगः प्रचोवयात् ।

#### कुबेरनिर्मितास्थानः श्रीयुग्योगीश्वरार्चितः। ब्रह्मोक्यो ब्रह्माधिद वेद्यो याज्यो यहपतिः कतुः॥ ४२॥

कुबरितिर्मतास्थानः—कुबेरेण् ऐलविलेन राजराजेन शक्रभाण्डागारिया धनदयत्त्रेय निर्मितं ख्रष्टं झारधानं समक्तरणं यत्येति कुबेरीनर्मितास्थानः । उक्तक्ष—

> मानस्तम्भाः सर्राति प्रविभवजनसःकाविकायुण्यवाटी प्राकारी नाज्यशाया द्वित्ययुग्यमं वेदिकान्त्रमंजाण्या । साजः क्ष्यपृद्धमायां सर्पातृत्विकानं स्त्युद्धम्यविद्धाः क् प्राकारः स्वाटिकानस्तुं सुरःमुनिस्तान्यदिकामे स्वयम्पुः ॥

हति क्ले न्त्याः पूर्वे यहीता आपं स्मांगलीपमात् शतन्या हति विशेषः (६१) । श्रीयुक् — विश्व नर्वातिपित्तव्यां हारपहारपु दीनजनवानायं श्रीमार्थं ना युन्तविति अधिक् । अध्यक् भ्रियं कस्युद्दनतिभ्रेयलन्तव्यां हारपहारपु दीनजनवानायं श्रीमार्थं ना युन्तविति अधिक् । अध्यक् भ्रियं कस्युद्दनतिभ्रेयलन्तव्यांगलं ति लक्षी युन्ति योजयति भ्राच्यां अष्ठ वेशा वेशां विश्व व

देवः सवितः प्रसुव वज्ञं प्रसुष वज्ञपति भगीय । दिग्यो गण्यर्थः केतप्:केतप-सः पुनातु वाचस्पतिवाच स स्वदतु ।

कतुः-क्रियते योगिभिध्यनिन प्रकटो विधीयते कतुः (६९)।

यक्षांगमसृतं यक्षो हविः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः। भावो महामद्दपतिर्महायकोऽप्रयाजकः॥ ४३॥

यक्काक्कम्—यहस्य कक्कं अन्युपायः, स्वामिनं विना पूज्यो बीचो न भवतीति यहाक्कम् । आविष्टलिक्कं नामेदं (७०) । असृतस्—मरणं मृतम्, न सृतं असृतं मृत्युपीक् इत्वर्यः । आविष्टलिक्कमिदं नाम ।

१ द्वापतिमें 'उत्तम्ब शिंदावां गायत्री मंत्रः' इतना लिखकर उत्तमय इरताल किरा कुमा है और मामेका पाठ नहीं है। र द्वारालः। ३ द्वकैर्त पुरुषकेतं। काकेतपुरुकेतन।

क्षमृतं रथायनम्, जरामरणानिवारकत्वात् । संसार-पारीर-भोग-तृष्णानिवारकत्वात्, स्वभावेन निर्मेशत्वाद्वा क्षमृतं कतम् । क्रन्तसुखरायकत्वाद्वा क्षमृतं मोदः । क्षमृतं त्रयाचितं स्वभावेन लभ्यत्वाद् । क्षमृतं यक्ष-रोपः, यत्रे कृतेऽद्वभूयमानत्वात् । क्षमृतं क्षाकाशरूरः, कर्ममलक्ष्वक्कृत्वरपहितत्वात्, शाश्वतत्वाद्वा ।

तदेजित तद्वीजित तद्वृरे तद्वदिनिके। तदनतस्य सर्वस्य तदु सर्वस्थास्य वाद्यतः॥

हित वेदास्तवायुक्तावादाकाशरूपः परमानन्दरसस्मावसात् अमृतं स्वाटु । श्रयवा शरीरतेबीदाय-कस्तादमृतं पृतम् । तकुक्तमश्यमेधे-माक्कोदनं पवति रेत प्वन्द्वते वहाव्यमृत्विध्यते ' तेन रसनाम-यक्यायते । तेजो वा काश्यं प्रवापयोध्यः प्रजापतिमेव तेजसा सम्ब्र वन्त्यप्रकृती वा एवी मेध्यो यहवः । श्रमृतं मनो-हरे वा, मनोव्यापार्गनवारकस्वात् (७१) । तदुकां-

> मोक्षे सुद्धानां पानीये यहाशेषेऽप्ययाचिते । गोरसस्वादुनीर्जन्धानाकाशे वृतहृत्ययोः ॥ रसायनेऽन्ते च स्वयं तथाऽसृतसुदीर्यते ॥

यक्ष:— इज्यते पूज्यते यक्षः । इच्चोऽक्षावास्तानीकी च वक्ष इच्चुच्यते द्विषेः इति वचनादातःस्वरुगः (७२) ॥ इति इति विश्वति तिवासानि लावतया दीगते हिनः (७२) ॥ इति इति विश्वति दुन्धि इति विश्वति क्षित्वत्य दीगते हिनः (७२) ॥ इति इति विश्वति दुन्धि इति विश्वति विश्वति हित्या । स्वर्षः प्रश्नाः प्रश्नाः । द्वति विश्वति दुन्धिः । विश्वति दुन्धिः । द्वति विश्वति दुन्धिः । विश्वति दुन्धिः । अष्यवा वा पुन्धति दुन्धिः । अष्यवा वा प्रश्नाति विश्वति दुन्धिः । अष्यवा विश्वति दुन्धिः । विश्वति विश्वति दुन्धिः । विश्वति विश्वति दुन्धिः । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । अष्यवा विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । अष्यवा विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विष्वति । विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । विश्वति विश्वति

इन्दमङ्कितेतुक्षाभिप्रायो जन्म वस्तु च। जात्मतीका क्रिया भृतियोगिको द्वा बुधस्तया ॥ सत्ता स्वभावो जन्तुक श्रंगारादेक कारण्य । कर्षेषु पंचदशसु भावशन्दः प्रकीर्तितः॥

श्रयना भां दीप्तिमनति रत्तृति त्रानाप्रोति त्रासिंगति ददाति वा भावः (७६) । उक्तञ्र—

पातने, च गती कान्ती प्रीती तृही च वाचने । स्वाम्यर्थेऽवगमे दीक्षावर्दाही अववोऽपि च ॥ प्रवेहे च क्रियार्था चासिंगने बृद्धिमावयोः । हिंसार्या च तथा दानेऽभिजाचे भाव इच्यते ॥

महामह्यति — महागहरत महापूजावाः पतिः स्वामी महागहपतिः । श्रवणा महस्य यकस्य पतिः महपतिः महावाणी महपतिः महामहपतिः (७७)। महायहम् - महाग् वार्तिकमंत्रीमद्रोमत्वय्यौ यहो यस्य व महायहः । श्रप्या महाग् इन्त स्थापेनः महागण्डलेखादितः इत्यत् त्रिमुचनगय्वनमेत्रापकसंजा-तत्वात् चीरवागस्त्रतापारम् वर्तास्वात-वर्तस्त्रमम् मित्रकृष्णासुस्थम्बस्यक्रकालाल्यामृपणिष्वहिः । पास्

र वृत्तिकते। २ वृह्यिः गुरुषमं इतिः। ज इतिः पानैकवेष इति पाठः।

ने वेचादिव्यस्त्रप्रदोषकालागुरुविताम् वृष्करूपतस्यलाम् मातिकरकद्वीपत्रप्रम्वाचिकतम्हार्षकुसुम्मकरदर्भदृवी -रिद्धार्थनन्वावर्तस्वितकस्त्रुप चामगदर्गमीतनृत्यभदित्रास्त्रिमस्त्रो वस्त्रे स्वयत्रः । न द्व माद्यदि-सर्वमायिक्यात्रत्वत्वस्त्रयो दुष्टदुर्दयदिव्यादिसस्यो यहः, महापायोत्यदकत्वात् । स्रयना महान्, कृतस्त्रमन्त्रस्य सर्वाचा यत्रो प्रस्त स्वयत् स्वयत्रः । स्रयना महान् पद्धविचो वस्त्रे यस्य सः महायतः ( ५८ )। तथा चोर्च-

> क्षव्यापनं अञ्चयक्षः पितृयक्षस्तु तर्पेक्षम् । होस्रो देवो क्षक्षित्रीतो नृषक्षोऽतिविष्कनस् ॥

श्रम्भयाजकः — श्रमः श्रेष्ठोऽधिकः प्रथमो वा याजको यत्रकर्ता श्रम्याजकः । श्रम्भाषाण भनेवीयी कृत्विजो वाजकात्र हे ।

क्षांभ्र-वेतु-अदास्त्-माद्याण्य-कृत्यस्य-इवाकप्रावस्तु-मह्या-मेक्का-चरुख-आति-मस्यान्-प्रक्रिक्त्-वेन्-मुक्काय्याः, हृष्यं वदस्यः सम्बद्ध करिककः। यो अवमानेन वशं कार्यति व यात्रक उच्यते । क्षम-यात्रकः अप्रदेवपूत्रकः जैलोक्वाअस्यितंत्रस्याग्मारामाशिकायिर ततुवातिस्यतिस्द्वपरमेश्वरायां दीचायस्तै नमः विद्वेत्यः इति नासकारकांकारक दृष्यभैः (७६)।

> द्यायागो जगत्यूज्यः पूजाही जगद्धितः। देवाधिदेवः ग्रकाच्यी देवदेवो जगद्गुदः॥ ४४॥

द्याचानाः— दया क्युया-निर्मु वार्च्याविवर्गायां कश्या, नागः पूजा वस्य व दयायागः । निष्या-हण्यो प्रावस्याः कर्नचाहालाः प्रावस्यादीनिर्म भारित्याऽसिक्त्यं बुह्मित, व यागो न भवति । किन्द्र मह-वर्गा भवति (००) । उक्तन्न —क्यक्तं महन्त्यं कृत्यं वे वस्त्यं वे वस्त्यं वे वस्त्यं क्ष्त्रं क्ष्तं कर्त्यः हर्मादे देववांवक्रमायं कात्र्यो द्वार्विशतिः । ज्ञवान्युच्य, —क्यातां विभुवनस्थितसम्बन्धानां पृत्यो कात्रुच्यः (०२) । पुजाहः— पुजाया क्षाद्यिव्याचनस्य क्षत्रं योग्यः पूजाहः (०२) । ज्ञमद्वितः—क्यातां वैद्योक्तयानां क्षात्रितः पुजितो कार्यवितः (०२) । देवाचित्रंयः—देपानां इन्द्राधीनामिको देवः देवाचित्रंयः । उक्तन्न—

> मानुषीं अङ्कालेसम्बदीतवान् देवतास्विप च देवता बतः । तेन नाथ परमासि देवता अवसे जिन कृष असीव नः ॥

क्षयवा देवानामाधिमांनसी पीडा देवाधिः । देवाधि दीव्यति क्वीधुतया स्पेटपतीति देवाधिदेवः (८४)। श्रकाच्ये:—प्रकर्तीति राकाः द्वापिदादान्तार्थयामध्येः पूच्यः राकाच्ये: (८५)। वेष्यदेवः— देवानामिन्दारीनामाराच्ये देवः देवदेवः । अथवा देवानां राजां देवो राजा देवदेवः राजाधिराज हत्यर्थः । अथवा देवानां नेवकुमारायां परमाराच्ये देवदेवः (८६)। उक्तक्कः—

> काबात भी मेवकुमारदेवाः प्रशेविद्दारावसराप्तसेवाः। गृहीत वर्जाशमुदीवदेशंपा गंधोवकैः प्रोक्त वज्रसूमिस् ॥

जगव्गुक:--जगतां जगति स्थितप्राखिवर्गाखां गुरुः पिता धर्मोपदेशको वा महान् जगव्गुरः (८७)।

संदूतदेवसंघार्क्यः पश्चयानो जवश्यजी । भामण्डलो बतुःबष्टिखामरो देवदुन्तुभिः ॥ ४५ ॥

संहृतदेवसंभाष्यः—संहृत इन्तादेशेनामंत्रितो योऽधौ देवसंघः चतुर्विकायदेवसमृहः, तेन ग्रार्थः पूजाः संहृतदेवसंघार्थः (८८) । उक्तब्र — प्तेतेऽतित्वस्ति ज्योतिक्यंन्तर्रादवीकसामसृतसुजः । कृतिकासृदाक्षापनया कुर्वन्त्यन्ये समन्ततो व्याह्मानम् ॥

पद्मयानः--पद्मेन यानं गमनं यस्य स पद्मयानः (८६) । उक्तञ्च--

वरपद्मरागकेसरमतुकासुकास्पर्धाहेमसयदक्षतिचयम् । पातन्यासे पद्मं सह द्वरः प्रष्टतक्ष सह अवन्ति ॥

जयध्यजी—जयध्यजाः विद्यन्ते यस्य स जयध्यजी (६०)। भामग्रह्मली—मामण्डलं कोठ्यकी समानतेजोमंडलं विषते यस्य स भामंडली (६१)। खतुःपदिःचामरः— चतुःपिका विद्यः चतुःपदिः। खतुःपदिश्रामपाचि प्रकीर्यकानि यस्य स चतुःपदिचामरः (६२)। देखदुःम्दुभिः— देवानां संबंधिन्यो दुन्तुभयः सार्थद्वारसकोटयरद्याः सस्येतं देवतुन्दुभिः (६१)।

> वागस्पृष्टासनरस्वत्रत्रवराट् पुष्पवृष्टिभाक्। विद्याशोको मानमर्वी संगीताहोऽष्टमंगलः ॥४६॥

वागस्प्रशासनः—वाग्भिर्वागीमिरस्पृष्टं श्रासनं उरःप्रभृतिस्थानं यस्य स वागस्पृष्टासनः । उक्तज्ज-

बही स्थानांन वर्षांनासुरः केटः हिरस्ताया। जिक्कासूनं च दन्तास नासिकोडी च ताखु च ॥ इकारं पंचमैर्युक्तमन्तस्थाभिक्ष संयुत्तस् । उरस्यं तं विज्ञानायाकण्यमाहरसंयुतस् ॥

श्चर्याक्रवर्गहित्सर्वनीयाः कष्ट्याः । श्चर्यार्वर्यारपा पूर्वत्याः । वजाङ्गतिवर्यो जिक्काम्लीयः । 

- दिति जिक्काम्लीयः । लःव्यंत्वर्यात्वर्या दल्याः । नास्वर्याः उत्तर्याप्त्याः । उत्तर्याप्त्याः अर्थाः । 

द्वर्याच्वर्याभ्यास्तालभ्याः । ए ए कंउतालभ्यो । श्री श्ची कंडाप्त्यां । वो दन्योप्त्यः । श्चर्याः वर्षमुखस्थानश्च । हत्त्वकानि वर्षाय्यानानि । भगवतः वाक् वर्षाास्त्रकार्य शब्दा न स्प्रदाति । ये द्व श्चर्यद्वर्ताः क्ष्यं व्यावस्त्रकार्यः । वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्षः वर्षः वर्षाः वर्षाः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः

अरदंतआसियरथं गवाहरदेवेहिं गोधवं सम्मं । पवामामि भन्तिस्त्रो सुदवावामहोवहिं सिरसा ॥

 नाट्यशालायां रकस्तम्भवर्षकरोभितायां एका पि नटी तृत्यन्ती स्तम्भव् प्रतिबिम्बता रूपसद्दवं दर्शयति। वन्नेकारि स्कृदयवि नटम् एकोडं नदीनायः, इति वचतात् संगीतार्थः (६६)। अष्टमंगलः-श्रष्टी मंगलानि प्रतिप्रतिशि सस्यति श्रष्टमंगलः। उक्तञ्च—

> श्रुकार-ताल-क्साश-ध्या-सुप्रतीक-स्वेतात्तपत्र-वरवर्ष-पामराशि । प्रत्येकमञ्जातकानि विभागित यस्य तस्मै नमक्तिभवनप्रमवे क्रियान ॥

सुप्रतीकश्च्येन स्तम्भाधारः नानाविचित्रवित्रितः पूजाद्रव्यस्यापनायोग्यः क्रुम्मिकापरनामा समुच्यते । क्रान्यस्यामम् ( १०० ) ।

> स्रक्षंक पूज्यपादाः विचानन्दाः समन्तमझाबाः । श्रुतसागरेख विनुता दिशन्तु सिद्धिं वृतीयग्रते ॥

> > इति यञ्चाईशतनामा तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

# अय चतुर्थोऽध्यायः

· तीर्थक्तरीर्थस्ट् तीर्थकरस्तीर्थकरः सुहक् । तोर्थकर्ता तीर्थमर्ता तीर्थेशस्तीर्थनायकः ॥ ४७ ॥

ॐ नमः । तीर्थकृत्—तीर्थते संशास्त्रागये येन तत्तीर्थं द्वादशांगं शास्त्रमः, तत्करोतीति तीर्थकृत् । हिम-कावि-कुषि वान् वादि-दिवि-दिवि-दिवि-न्युव्यस्त्रक्ष् । विचय् वातीरतोऽन्तः पानुक्रवे (१) । तीर्थक्षद् — तीर्यं क्रवंतीति तीर्थकरः (१) । तीर्थकरः —तीर्थं करोतीति तीर्थकरः (१) । तीर्थकरः –तीर्थं करोतिति तीर्थकरः । वार्यागमत्त्राच नोऽन्तः (४) । सुद्दक् – शोमना इक् स्वायिकं सम्यस्तं यस्य स सुद्दक् । शोमनात्रोचनो वा सुद्धक् (१) । उक्तक्ष —

नेमिविशासनयनी नयनोदितर्भारमान्तवृद्धिवसको विश्ववीऽथ भूयः । प्राप्ती सद्दाजनगराकारराजि तत्र सत्तेन चार जगहे जगहेकनाथः ॥

तीर्घकत्ती—वीर्षय कर्वा तीर्थकर्ता (६)। तीर्थमत्तां—वीर्थस्य मर्चा स्वामी तीर्थमत्तां । क्रयन्त तीर्यं विभवीर्यवेशीलः तीर्थमत्त्रं (७)। तीर्थम्यः—वीर्यस्य दंशः स्वामी तीर्येशः (६)। तीर्थमत्त्रः—तीर्थस्य नायकः स्वामी तीर्यनायकः (६)।

धर्मतीर्थकरस्तीर्थप्रेषेता तीर्थकारकः । तीर्थप्रवर्षकस्तीर्थवेथास्तीर्थविधायकः ॥ ४५ ॥

धर्मतीर्थंकरः—पर्मकारित्रं स एव तीर्यः, तं करोतीति धर्मतीर्यंकरः (१०)। तीर्यम्रेषेता— तीर्यं प्रयुवतीति करोति तीर्यप्रयोता (११)। उक्तम्र—

१ पथमियं अभती नास्ति । २ वृ कुणि । वृ प्रती नास्त्वर्गं पाठः ।

सुजति करोति प्रस्ययति घटयति निर्माति निर्मिमीते च । सनुतिहति विद्याति च रचयति कस्पयति चेति<sup>२</sup> करसार्थे ॥

तीर्थकारकः - तीर्थस्य कारकः तीर्थकारकः ( ११ )। तीर्थप्रयक्तंकः - तीर्थस्य प्रक्रंकः तीर्थ-प्रक्रंकः ( ११ )। तीर्थवेषाः - तीर्थस्य वेषा कारकः तीर्थवेषाः ( १४ )। तीर्थविधायकः - तीर्थस्य विचायकः कारकः तीर्थविधायकः ( १५ )।

> सत्यतीर्थकरस्तीर्धसेव्यस्तैर्धिकतारकः । सत्यवाक्याचियः सत्यशासनोऽप्रतिशासनः ॥ ४६ ॥

सस्यतीर्श्वकर:- सल्यतीर्षं करोतीति लल्यतीर्थकरः (१६)। तीर्थस्वव्यः- तीर्यांनां तीर्थमूत-पुरुषायां तेव्यः त्वत्यीयः तीर्थस्यः (१७)। तीर्थकतारकः— तीर्ये गान्ने निदुक्तार्र्तिर्विकः। तीर्ये गुरुः, तर्सामिञ्चक तेवारयः तीर्यक्यः। प्रथवा तीर्यं जिल्पन्वन्यं, तत्र निकुक्तरस्तिर्यकाः। प्रथवा तीर्यं पुण्यत्वेत्रं (पित्तायरि, तवात्राकारकाः विधेष्काः। प्रथवा तीर्थं पापं त्रिविषं तत्य दानादी निवुक्तरतिर्विकाः, तेषां तारको मोन्ववायकर्तिर्विकतारकः। (१८) उक्तव्य

इर्शनं स्नीरजो बोनि: पात्रं सत्री गुरु: श्रुतस् । पुज्यक्षेत्रावतारी च ऋषितुष्टजतं तथा ॥ उपायवत्री विद्वान्ससीर्थमित्युचिरे चिरस् ॥

सत्यश्वाक्यां जिप:—त्यादि-त्यादिकयो वाक्यगुक्यते । क्रियासहितानि कारकाणि वाक्यं कथ्यते । क्रियासहितानि कारकाणि वाक्यं कथ्यते । क्रियासहितानि कारकाणि वाक्यं कथ्यते । क्रियासहितानि कारकाणियानि तान्यानि यां तानि व तानि वाक्यानि त्यादानि वाक्यानि वाक्यानि व्यादानि वाक्यानि वा

तिस-सर्वप्रमात्रं च मासं सादन्ति ये द्विजाः । विष्ठन्ति मरके तावधावण्यन्त्र-विवाकताः ॥

एवमक्त्वा---

महोची वा महाजी वा भ्रोज़ियाय विशस्यते । जिवेचते तु विश्याय सकसुगन्यनिश्रिवि थ्रि: ॥

तथा---

र्गनाङ्गारे कुशावकों विश्वके नीखपर्वते । स्नात्वा कनकके तीवें संभवेच पुनर्भवे ॥ बुद्धमन्तर्गतं चित्तं तीर्थस्मामाच ग्रह्यति । शतकोऽपि वसीर्थीतं सुरामान्डमियाग्रुचि ॥

तथा न हिंस्वास्तवंश्रतानि उत्तवा ।

बक्तार्थं पराषः सङ्गः स्वयमेव स्वयम्भुवा । यज्ञो हि बद्धये सर्वेषां तस्मावाजे वयोऽवयः ॥

स्तादि पूर्वापरियोधनास्त्रानि बोधन्यानि (२०)। बश्चतिशासनः—'श्वविधाननं प्रतिशासनं मिष्यामतं यत्र कोऽप्रतिशासनः। अपवा श्रविधाननं प्रतिशं दुःशं श्वापने यत्य स स्वप्रतिशासनः। भगवान् तत्तु दुग्मनायः श्विचुनपूर्वेत्वकात्रपर्यनं पद्मासन एवोपविष्टः धर्मोपदेशं दत्तवान्, तथापि दुःशं नात्त्रपूर् अनन्तसुलानत्वर्षायंश्वार् (२१)।

## स्याद्वादी दिव्यगीर्दिव्यध्यनिरध्याद्वतार्थवाक् । पुण्यवागर्थ्यवागर्थवागर्थवागर्थायोक्तिरिखवाक् ॥५०॥

स्याद्वादी—स्याच्छ्रवरूप्यं करतीयंक्षंत्रीलः स्थादादी । स्यादीत्त वटः, स्यावात्ति घटः, स्यादात्ति पटः, स्यादात्ति पटः, स्यादात्ति पटः, स्यादात्ति पटः, स्यादात्ति पटः, स्यादात्ति वार्यः, स्यादात्ति नात्तिः वार्यः स्वादात्ति नातिः वार्यः वार्यः पटः, एवं पटादिलापि पर्यायेषु योज्यम् । तया जीवादिस्यार्यंष्यपि हत्येषु कार्येषु र तत्तेषु च योजनीयम् । स्याच्छ्रव्योऽनमस्याः सर्वेषेक्षात्तीराथको आत्रात्यः (२२) । उक्तक्र—

#### सर्वथा नियमत्याती यथारष्टमपेशकः । स्याच्युञ्जस्तावके न्याये नान्येशमासमविद्विषास् ॥

विद्यानी:—दिव्या श्रमानुषी गीर्वाची यस्य स दिव्यणी: (२१) । दिच्यध्वनिः—दिव्यो श्रमानुषे धना- गुर्वे धनाः राज्यव्यापारे वचनरचना सस्येति दिव्यध्वनिः (२४) । अध्याह्नसर्थवाक्— श्रव्याह्तार्थी परस्यविद्यार्थी श्रवंकुलार्था वाष्ट्राची वाष्ट्राची श्रवंकुलार्था वाष्ट्राची श्रवंकुलार्या वाष्ट्राची श्रवंकुलार्याची श्रवंकुलार

व्याहतार्थवाग्लचगाम्-

त्रजो मश्चिमुपाविश्यक्तमनंगुलिरावयेत् । तमग्रीवः मत्वमुञ्जक्तमजिङ्कोऽभ्यनन्त्यत् ॥

> वस्तु-प्रच्य-प्रकाराभित्रेयेषु विषयेषु व'। मिल्ली कृति हेती व' नवार्वेष्यर्थं उच्यते ॥

श्रमवा श्रमों याचनीयः श्रम्भैः प्राप्तैः इति बाङ् नाम' यस्य स श्रप्येवाङ्, श्रमवाङ इत्यपैः (२७)। श्रार्धमागधीयोक्तिः—सगब्दप्राचा श्रमं सगबदेशभाषात्मकम्, श्रपं व वर्षमाणात्मकम्। कपमेर्वं देष्येमनितनं तदित्यपत्येति वेत्—सगबदेशकियाने तथा परिवाता भागमा संस्कृतमाप्त्या प्रवर्तने मागय-देवातियावस्थात् मागधभापया परस्यः भागने, ग्रीतिकरदेवातियावस्यात् एरस्यः मित्रतया च प्रवर्तन्ते, इति कारवात् । श्रभंमागधीया उत्तिभीया तस्य श्रभंमागधीयातः (२८)। इत्यवाङ्— इदा परमाति-श्रमं प्राप्ता माग्रभापया वस्य व्यवस्थान् । इंद्यो वाक्रस्थापि न भवतीति मानः (२६)।

> धनेकान्तदिगेकान्तभ्वान्तभिद् दुर्णयान्तकृत्। सार्थवागप्रयक्कोक्तिः प्रतितीर्धमद्रप्रवाक् ॥४१॥

> बोकाबोकदशः सदस्यसुकृतेरास्याध्यार्थभूतं निर्यातं प्रथितं गावेश्वरकृषेयान्तर्भुकृतंन यत् । भारतियसुनिप्रवादपतितं यसुस्तकेष्वर्पितं तप्जैनेन्द्रभिद्वार्थमाश्च विश्विता वस्टुं शृतं शाक्षतस्य ॥

श्रम्यना प्रमयका प्रमायानकारियाँ उक्तर्यस्य स प्रमयक्रीकिः (२४)। प्रतितीर्धमस् प्रमयक्रमः — प्रतितीर्धमां इस्टिस्टिस्टियां मान्यस्थानां क्रियानकप्रमयमां वा मिण्यास्थानां मान्यस्थानां मान्यस्थानां मान्यस्थानां मान्यस्थानां मान्यस्थानां मान्यस्थानां स्थानां वाक् वार्याः स्थानां स्थानां

स्थात्कारध्यज्ञवागीद्वापेतवागचलौष्ठवाक् । अवीदवेयवाक्द्वास्ता रुद्धचाक् सप्तर्भागवाक् ॥४२॥

स्यान्कारध्यजवाक्-्यान्कारः स्याद्धाः, स एव ज्व्वभिन्तं, धनेकानासतप्रवादसंदनत्वात् स्यान्कारण्या वात् वाची सरव स्यान्कारण्यवाच्च (१६)। हृहारण्याचान्न्द्रीयणा निराकांचा प्रत्युक्तारान-रिच्चियां वाक् सरव च हंदारेतवाक् । अथवा हंहा उत्यानतपरिता वाक् सप्य च हंदारेतवाक्, आहं लोकं धन्योचवार्तीन्त्रुप्तरपरितवाक् स्वामेव राज्योषकवारीतवर्षः। (१७)। तथा चोकस्।

> न क्वापि वांका बढ्ते च वान्ते काले क्वाचिन्कोऽपि तथा नियोग: । म पूरवाम्यम्बुधिमित्युदंग्धः स्वयं हि झीतक् तिरम्युपैति ॥

१ व वाङ्मय । अव वामाम । २ व निरर्था।

## अवर्णगीः सर्वभाषामयगीर्व्यक्तवर्णगीः। श्रमोघवागकमवागवाष्यानन्तवागवाक् ॥४३॥

स्रचर्णनाः — निचले वर्षा स्रस्ताप् गिरि माधावां वस्य स स्रवर्णनाः । स्रपवा स्रवर्ण स्र्या पुनः पुनरम्याने वस्यां न स्रवर्णा, इंदशी गीर्यस्य स स्रवर्णनाः । स्रम्यासमन्तरेणापि मगवान् बिद्वानित्पर्यः । उक्तस्र वास्मदेत-

#### धनध्ययनविद्वांसो निर्देश्यपरमेरवराः । अनलंकारसुभगाः पान्तु युष्मान् जिनेरवराः ॥

श्रथन श्रवणाः श्राकारादिलक्ष्वणेषलक्ष्ति गिरो नाण्यो यस च श्रवणाँगः । दोक्राक्षरे नमः-सिक्टेश्यः इति उक्तवान् (४२)। सर्वभाषामयमाः—वर्षेणा देशानां माणानयी गोणीयी स्वस्त च वर्ष-माणानस्ताः (५३)। उत्यक्तवणांनाः—ज्यका वर्षा श्रक्तणीय शिरी स्वस्त च व्यक्तकर्णांगः (४४)। श्रमोधवाक्—श्रमोणा चस्ता वाक् यस्य च श्रमोधवाक् (५५)। अक्तमबाक्—अक्रमा सुगग्विनी नाक् यस्य वश्रमनाक् (४६)। अवाक्ष्यानस्त्वाक्—श्रवाज्या वकुन्ताच्या श्रमना श्रमन्ता श्रम्तार्थम् श्रम्याक्षिनी वाक् यस्य च श्रवाज्यानस्ताक् (४०)। अवाक्ष्या—न विचते वाक् स्वस्य च श्रवाक् (४८)।

#### अद्वैतनीः स्नृतनीः सत्यानुभवनीः सुनीः । योजनव्यापिनी सीरनौरनीस्तीर्थक्रत्वनीः ॥ ५४ ॥

स्रद्धैतमाः - श्रद्धेता एकान्तानयी गीर्वाणी यस्य स ऋदैतयीः । झालैकशारिका झद्धैता प्रोच्यते (४६) । खुलुतगीः — स्रद्धा सत्या गीर्यस्य व स्रुद्धतगीः (५०) । खुलुतगीः — सर्वा प्रत्या प्रत्या कार्यामया अवस्यरिद्धा व त्याक्षयरिद्धा व गीर्वस्य न स्वातुनययीः (५१) । सुर्तीः — सुष्टु शीमना गीर्यस्य स सुरीः (५२) । योजनव्यापितीः — न्योजनव्यापितीः (५६) । होत्तीरतीः — वीर्यक्रत्या गोर्यस्य स योजनव्यापितीः (५६) । तीर्यक्रत्याः भीर्यस्य न तीर्यक्रत्याः (५५) । तीर्यक्रत्याः (५५) ।

#### भव्येकश्रव्यगुः सद्गुश्चित्रगुः परमार्थगुः । प्रशान्तगुः व्राश्निकगुः सुगुर्नियतकालगुः ॥ १४ ॥

सब्देक्डब्बर्गुः—सब्देरेकैः केवतैः अव्या ब्रोतं वोग्या गीर्वाणी वस्य स सव्येक्डव्यग्रः। । गोर-प्रधानस्थान्तस्थ क्रियासार्वाणं चेति हस्यः। संज्यबराध्यामिष्ठतौ इस्यादेशे (५६)। सद्गुः—सती ससी-चीना पूर्वोपरिविपेचरहिता शास्त्रती वा गौर्वाणी यस्य स सद्गुः (५०)। खिक्रगुः—चित्रा विचित्रा

१ स अपीरुपेवाया० । २ स वे 'सिद्धाः गिरि वास्त्रां वस्त्र स अवर्णंगीः' इति पाठः ।

मानामकार मिनुवनस्व्यक्तिच्वचन्तकारियाँ गीवांचाँ वस्य व चित्रगुः (५८)। परमार्थागु— परमार्था सत्वस्यों गौर्यस्य व परमार्थगुः (५८)। प्रशान्तगुः—स्वान्ता कर्मवयकारियाँ राग्रहस्नोहारिः रहिता गौर्यस्य व प्रशान्तगुः (६०)। प्राह्निकशुः—स्रतं भवा प्राह्मिकी गौर्यस्य व प्राह्मिक कृतुः। प्रस्तं चिना वीर्षकां न द्रते वता, ततत्व कालाश्चीरस्य गयापरं विना कियकालप्रचेनं क्यानीम्त्र (६१)। सुगुः—सुद्ध शोभना गौर्यस्य व सुगुः (६२)। नियतकालगुः—नियती निक्षितः कालोक्सुत् वस्याः वा नियतकाला। नियतकाला गौर्यस्य व नियतकालगुः (६१)। तपुक्तं—

> पुब्बच्दे सञ्करहे चवरण्डे सञ्जनमाए रचीए। इ-झग्बदिया विस्मय दिव्वञ्कुणी व्हाह सिदांतं॥ सुञ्जूति: सुञ्जूतो याज्यश्चति: सुञ्जूनसहाञ्जूति । समञ्जति: ऋतिपति: अस्युद्धनो स्न बग्नुति ॥ १६॥

#### निर्वाणमार्गदिग्मार्गदेशकः सर्वमार्गदिकः । सारस्वतपथस्तीर्धपरमोत्तमतीर्धकतः॥४७॥

क्विंगुमार्गीद्क् — निर्वाणानां मुनीनां मार्गं सम्पन्दर्शनः जान-चानिजलल्यां मोलुमार्गं दिशति व्यद्गिति या च निर्वाण्यानांविष्ट् । अयवा निर्वाण्या मोलूयः तस्त्रकानुतन्य मुख्यस्य वा मार्गं सूत्रं दिशतिति वित्तंश्यानांतिष्ट् (७६) मार्गं मर्ग्यकः — मार्गयः त्रक्षमस्य देशकः उपदेशकः । मार्गदेशकः (७४) । सर्वमार्गावृक् — वर्षं परिपूर्णं मर्ग्यक्षेत्रं च तद्विष्टं मिन्यार्व्यक्षेत्रं च मार्गं संकारस्य मोलूस्य च मार्गं दिशतीति वर्षमार्गावृक् (७५) । सारस्य तप्रयाः निरम्याः भारत्याः प्रयाः मार्गः सारस्यकार्यस्यः । प्रयाव सारस्य स्तत्रकार्यः ख्रालकारस्य पन्याः सारस्यतप्यः (०६) । तीर्पाप्तमान्यस्य तिर्पारमानेपमाने जैन-सार्व्यक्षात्रस्य स्थानम् परामान्त्रः तीर्पाण्यक्षेत्रस्य । अपवा तीर्पारमानेपमाने जैन-सार्व्यक्षात्रस्य सारम्यक्षात्रस्य परामान्त्रस्य ।

## देश वाग्मी अवरो धर्मशासको धर्मदेशकः।

वागीश्वरस्थिनाथस्थिमंगीशो गिरां पतिः ॥१६॥

देश—दिराति स्वामितया ऋदिशं ददातीति देश .७८. । बाभ्मीश्वरः—वाग्मिनो बाचोशुकि-पटक्तेषामीरक्षः वाम्मीश्वरः (७६) । **धमशासकः**—धर्मे वारित्रं स्लत्रयं वा, जीवानां रक्त्यं वा, करुक्तमावो वा समादिरशिको वा धर्मः । तं शास्ति शिस्त्वति धर्मशासकः (८०) । उक्तक्र—

## भग्मो वत्सुसहाको समाविभावो य दसविद्दी सम्मो । रयवासर्व च भम्मो जीवासं रक्तसन् भम्मो ॥

धर्म देशकः —धर्मत्य देशकः कथकः धर्मदेशकः (८१) । वागीप्रवरः —बाचां वाणीनामीरुक्ये वाणीक्षरः (८२) । कथीनायः — नजी नैलोक्यं कालत्रयं च, तस्याः नायः धर्मदेशकः नजीनायः । सम्पद्धान-जान-चारित्रायां वा समाहारकायी, तस्याः नायः । ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरायां वा नायः त्रयीनायः । श्वासेद-सञ्जीद-सामवेदानां वा नायः हेयतयोपदेशकः त्रयीनायः (८६) । उक्तक्र—

> सर्वश्रप्यनिजन्यसम्बन्धियाम्बन्धितः स्विभिः , साप्याचारपुरस्सरं विश्वतं मक्ताविकायं च वत् । सार्व्य शान्यवणकार्गगुरुवचकान्यक् वहीक्किं , सोऽयं भारतिशुक्तिपुक्तिकत्वः सर्वोऽनुभावस्तव ॥

जिसगीराः-जयो संगाः समाद्वतास्त्रिमंगीः। तस्या दंशस्त्रिमंगीराः। उक्तञ्च-पयोजवो न वृष्यन्ति न पयोऽनि दिखतः। ज्यानस्त्रतो नोसे तस्त्रान्तवः त्रयास्त्रसम्॥

स्रथवा-सत्ता उदय उदौरखा इति विभंगी शास्त्रे स्विता, तस्या ईशक्तिमंगीशः। उक्तश्र-संसारसंभवायं जीवायं जीवियाहं बहुवारं । गयदोसागविमेगं स्थायस्वदृहगितिसंगिवसं ॥

६५६१ झाबुष एते भागाः कियन्ते । बयोमांगयोगत्योस्त्रतीये भागस्य प्रथमसम्बन्धे गाति बच्चाति ।
यदि न बच्चाति तदा तृतीयभागस्य त्रयो भागाः कियन्ते । तत्रापि इयोमांगयोगत्योस्तृतीये भागे प्रथम-सपये गति बच्चाति । यदि तत्रापि प्रथमसमयं न बच्चाति तदा तृतीयभागस्य त्रयो भागाः कियन्ते, बयोमांगयो-गंतयोस्तृतीये भागे प्रथमसमयं गति बच्चाति । यदि तत्रापि प्रथमसमयं न बच्चाति, तदा तृतीवसायस्य त्रयो साताः कियन्ते । एवं भागद्वयं गते तृतीये भागे गति बच्चाति । एवं ६५६१।२१८७।७२६।२४६।८११७।६ ३।१ एवं नव्यस्य माताः कियन्ते । इति त्रिमंगीयः (८४) । विरोधितः-गिर्यं वायोनां पतिः । गिर्यपतिः । व्यविश्व श्रुष्यन्तेऽभियानात् (८६)।

> सिद्धाः सिद्धवागात्रासिद्धः सिद्धैकशासनः। जगत्मसिद्धसिद्धान्तः सिद्धमंत्रः सुविद्धवाक् ॥१६॥

सिद्धाव:-विद्धा त्राण वाग्यस्य च विद्धात्रः (८६) । सिद्धवाक्-विद्धा वाग् वस्य च विद्ध-वाक् (८०)। आज्ञासिद्ध:-त्र्याण वाक् विद्धा स्त्य च स्त्राणाविद्धः (८८)। सिद्धिकशासत्तः-विद्धं एकप्रतिर्वायं शावनं वाक् वस्य च विद्धेकशावनः (८८)। जमस्त्रसिद्धात्तिस्चान्त-व्यति वेतरे प्रविद्धो विक्शातः विद्धान्तो वाग् यस्य च वाग्रशिद्धविद्धानः (६०)। सिद्ध्योक्षः-विद्धो मंत्रो वेदो यस्य च विद्ध-मंत्रः (६१)। सुसिद्ध्याक्-चुन्दु क्रांतिग्रयेन विद्धा वाक् यस्य च शुविद्धवाह (६२)।

> शुचिश्रवा निरुक्तोक्तिस्तंत्रक्रन्न्यायशासकत् । महिष्ठवाम्महानादः कवीन्द्रो दुःदुभिस्वनः॥६०॥

मुखिश्रवा:-मुचिनी पवित्रे श्रवणी कवीं यस्य त ग्रुचिश्रवा: ( ६१ ) । निरुक्तांकः-निरुका निश्चता जीकर्षचनं यस्य स निरक्तोकः ( ६४ ) । न्तन्त्रकृत्-तर्भ साझं करोतीति तन्त्रकृत् (६५ ) । न्वाय-शास्त्रकृत्-न्यायराजि अविरुद्धशास्त्रं कृतवान् न्यायराजिकृत् (६६ ) । महिष्ठवाक्-महिष्ठा पून्या वाक् यस्य स महिष्ठवाक् (६७ ) । महानादः-महान् नादो प्यनियंश्य स महानादः (६८ )। कवीन्द्रः-कवीनां गयाधर-वेवादीनामिन्दः स्वामी कवीनः ( ६६ ) वु-बुभिन्दान् -दुन्तुभिन्वेषयदः, तद्दत्यनः सन्दो सस्य स दुन्दु-भिस्तः ( १०० ) ।

इति तीर्यकुव्यतनामा चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।

## अय पश्चमोऽध्यायः

बाससहस्रकारं तीर्येष्ठतानरफोऽग्युपायोज्यम् । तीर्येष्ठरवासष्ट्रते श्रुवसागरस्ट्रियः प्रविद्यातः ॥ विद्यानयस्त्रकं समन्त्रयत्रं च गौतर्यः नावा । नायस्य व्यक्तियते श्रुवतं श्रुवसागरेशुं निर्मः ॥ नाथाः यत्तिः परिचृद्धः स्वामी अची विश्वः प्रसुः । देशसोऽप्रीक्षायोऽप्रीयोज्ञियान्त्रारुष्ट्रीयितेष्ठिता ॥६१॥

> सत्तार्था अंगते मृद्धी निवासे स्थाप्तिसम्पदीः । अभिमाने च शक्ती च माहुभवि गती च भूः॥

सुधो हुसिंत मेसु जीले सापुः (६) । प्रशुः—प्रभवित समयों भवति, सर्वेषां स्वामित्वात् प्रमुः । (७) । हैर्ड्डरः—प्रेष्टे समयों भवति, धरवरंवात् भवित हंर्ड्डरः । कवित-विवित्त-प्रमितात् प्रमुः । शिक्षात्मित्व प्रमितः प्रमित्व प्रमितः प्रमित्व प्रमितः स्वामित्व प्रमित्व प्रमित्व

त्वामेव वीतसमसं परवादिनोऽपि,

जूनं विभो इरि-इराविधिया प्रपक्षाः । किं काचकामविभिरीश सितोऽपि रांसो, भो गृह्यते विविधवर्गिकपर्यक्षेता ॥

क्रावीशिता—श्रिषिकृतोऽधिको वा ईशिता स्वानी श्रावीशिता (१२)। ईशिता—ईप्टे ऐ.सर्य-वान् अवतीत्यवंशीलः ईशिता (१६)।

> ईशोऽचिपतिरीशान इस इन्द्रोऽचिपोर्ध्यमुः। महेश्वरो महेशानो महेशः परमेशिता ॥६२॥

१ द विधाः सस्य । स विधा तेस्य ।

## ईश:--ईष्टे निम्रहानुम्रहसमर्थत्वात् ईशः (१४)। उक्तक--

#### सुद्धस्ववि श्रीसुभगत्वसरनुते द्विवंस्त्ववि प्रत्यववत्रक्षीयते । भवानुदासीमत्वसस्तवोरपि प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितम् ॥

#### सत्तार्या मंगले वृद्धी निवासे व्याप्ति-संपदी, । सभिमाये व शकी व मादमंदि गती व सः॥

इति वचनात् । ऋषिकं मलं गालवितं, मंगं धुलं वा दद्यति ऋषिमृः, ऋषिकदृद्धियोगात् ऋनतः कालं शुक्तिनिवासात् केवलकानेन लोकालोकच्यापनात् ऋषिकसंप्रसंस्थात्, लोकालोकच्यारन्यभिमायात्, ऋनन्तराक्तिनात्, विदद्धपर्यायेण प्रादुर्भाषात्, एकेन समयेन जैलोक्चासगरनात् ऋषिस्, । उक्तक्क्

#### योगाभावे वेक्षि जिम शक्कह यासु वर्तेति । मुक्कर्र जसु पह विविधा परमसहात भयोवि ॥

श्राबशूनांबको नेता हित वचनात् त्रिभुवनैकनायक हत्ययं: (२०)। अहेरवर:—महतामित्रा-दीनामीश्वर: त्वामी महेरवर:। श्रथवा महत्य पूजाया ईश्वर: त्वामी महेरवर (२१)। अहेरामः— महाआवावीराानो महेराातः। श्रथवा महतानीशानः, आववा महत्य वकत्य ईशानो महेरानः (२१)। अहेराः—महाआवावीराः महेराः। श्रथवा महतानीशः महेराः। श्रववा महत्य वायत्य ईशः महेराः (२३)। प्रमाताः महिता—परमः महत्वः ईशिता परमेशिता। अयवा परा उन्हारा वाविश्यन्तरत्वच्या लव्नमीः परमा। परमाया ईशिता परमेशिता (२४)।

#### अधिदेवो महादेवो देवस्मिमुचनेश्वरः । विश्वेशो विश्वभृतेशो विश्वेट विश्वेश्वरीऽधिराट् ॥ ६३ ॥

अधिवेदाः — अभिकः शकादीनां देवः परमाराज्यः अधिदेदः (२५)। अहादेवः —महान् इन्द्रादीनामाराज्यो देवो महादेवः । अथवा महादेवः चृत्रियः, तस्य देवी महादेवीति कारणात् महादेवशञ्चन
चृत्रिय एवं चृत्रियमार्था महादेवीति । (२६)। देवाः —दीव्यति अधिति परमानन्दर्यदे देवः परमाराज्य
द्वर्यः (२०)। विश्ववनेश्वरः - त्रीणि मुक्तानि समाहतानि त्रिमुवनं स्वगं-मर्थ-पातालकोकाः, तस्य
विमुवनत्य देवरः त्रिमुवनेश्वरः (२८)। विश्ववमुः—दिवस्य वैक्षोत्रस्य देशः स्वामी विश्ववेदः (२६)।
विश्ववसूतेद्यः—विश्वयं भूतानां प्राधिवर्याणामीशः स्वामी विश्वश्नेद्यः । अपवा विश्वयं भूतानां व्यत्तरविदेषायामिशः विश्ववसूतेद्यः । अपवा विश्ववभूतिकास्य, तस्य ता लक्ष्मीत्तस्य देशो विश्ववभूतेदाः (२०)।
विश्ववसू —विश्वयः विभुवनत्य दंद स्वामी विश्ववेदः (११)। विश्ववेष्यः —विश्वयः भूतानां व्यत्तरदेशयः प्रभुः पिरवेश्वरः । १२)। अधिदादः अधिदः । अथवा अधि वशीकृता राजानो
वेन स अपियत् । उत्तक्षः—विश्ववेषः विश्ववेष्यः (१२)।

## लोकेश्वरो सोकपतिलीकनाथो जगत्पतिः। वैलोक्यनाथो लोकेशो जगन्ताथो जगत्प्रसुः॥ ६५॥

लोकेश्वर:- लोकानां त्रिभुवनबनानामीश्वर. त्याभी लोकेश्वर: । अथवा लोकस्य सम्यव्दर्गनस्य रेश्वर: लोकस्य । लोक बोच इराने इति पातो. प्रयोगात् (१४) । लोकपतिः- लोकस्य त्रिभुवनस्यतः प्राधिवर्गात्य पति त्यामी लोकपतिः (२६) । लोकनाथः- लोकस्य त्रिभुवनस्य नायः त्यामी लोकपतिः (२६) । लोकनाथः- लोकस्य त्रिभुवनस्य नायः त्यामी लोकपताः । स्यव्य लोकेल्युन्तेत्रीन्यात्य कर्मताक्षं नायं स्वापी लोकायः । नाय्यते मोचं याण्यतं दित लोकनायः (३६) । जगत्यतिः—जगतां त्रिभुवनानां पतिः त्यामी क्षार्त्यतः (१५) । अलोकपताः पतिः त्यामी क्षार्त्यतः (१५) । जनक्षायः नायः त्यामी विलेक्यनायः (१५) । लोकस्यः— लोकानां जावनानामीशः त्यामी लोकेशः (१६) । जगस्याथः— वगतां नायो जगजायः (४०) । जनसम्बद्धः— जनतक्षेलोकस्य स्पृतः त्यामी क्षार्यः (४०) । जनसम्बद्धः— जगतां त्राप्तः सम्पृतः त्यामी लोकपाः (१५) ।

पिताः परः परतरो जेता जिष्णुरनीश्वरः । कत्ती प्रमृष्णु भ्रोजिष्णुः प्रभविष्णुः स्वयंप्रमुः ॥ ६४ ॥

पिता—पाति रज्ञित दुर्गती पतितुं न दर्शात इति पितां । स्वस्यादयः स्वरट-गण्न नेषद्र-खण्ड-बण्ड-होत्त-बोत्त-प्रसास्त्र-पित्-इतितृ-जामातृ-आतरः, एते तृत्व क्षयमात्रा निपास्तते (४२)। परः—पिपतिं पात-यति पूरवित या लोजान् निर्वाणपेद स्थापयति परः। अत् । सिद्धादपर परः (४३)। परतर —-परस्मात् विद्यात् उत्तरुः परः परतरः; वर्षेणा भर्गोणदेशन गुरुस्तात् (४४)। जेता —-वर्षत सर्वोत्करंग् प्रवतेते द्येवरीशी जेता (४४.)। जिष्णुः- वर्षात सर्वोत्करंग् प्रवतेत हर्ग्वदरीशो जिष्णुः। जिः सुवाः ख्युक् (४६)। अस्तिवरणः— विषयते हर्षत्र एत्स्तान्यरः अनीत्रयरः (४७)। कर्षा—अनन्तवानं अनन्तवानं अनन्तवीयं अनन्तवीयः

> क्षीवो उवक्रोगमको क्रमुलि कत्ता सदेहपरिमायो । भोत्ता संसारत्यो सिद्धो सो विस्ससोडगई ॥

एषं सति---

जकर्तां निर्युण्, द्युदो नित्य सर्वगतोऽक्रिय: । ग्रामूर्त्यंत्रवेतनो भोका पुमान् कपिसशासने ॥

श्रुति न घटते । कथं न घटते ?

श्रक्तांपि पुमान् भोक्ता क्रियाश्चर्योऽस्तुदासिता । नित्योऽपि जातसंसर्गः सर्वगोऽपि वियोगमाक् ॥ श्चदोऽपि देहसंबद्धो निर्गुयोऽपि स गुच्यते । इत्यन्योज्यविद्द्योक्तं न युक्तं कापितं वदः ॥

प्रसृष्णु:-प्रभवि इनः परणेनः नरेनः चनः गर्गान्तादीनां प्रभुत्वं प्राप्तोतीत्वेवंशीतः प्रभृष्णुः (४६)। भ्राखिष्णु -भाजृक्षास्दुम्बाण्ड दोशी इति चातोः प्रयंगातः भाजते चन्त्राकंकीटम्बोऽपि प्रप्तिकां दीर्ति प्राप्तो तीत्वेवंशीतः भ्राविष्णुः । अत्ववकंकृत् भू सिंह देवि इति इत्ति विश्व विर प्रजनाषक्रेवनामिन्छुन् ( ५० )। प्रस-विष्णु:-प्रमवति श्रनत्तशक्तितात् समयों भवतीत्वेवंशीतः प्रमविष्णुः ( ५१ )। उक्तकुः-

दानं प्रियवाक्सहितं जानसगर्वं बमान्वितं शौर्येस् । त्यागसहितं च वित्तं दुरुकंभनेतष्वतुर्भेद्वस् ॥

तथा चोक्तममोधवर्षेण राहा-

कि शोष्यं कार्यव्यं सति विभवे कि प्रशस्यसीदार्यंस् । तनुतरवित्तस्य तथा प्रभविष्योर्थंस्वहिष्णुत्वस् ॥

स्वयंत्रमु -स्वयमात्मना प्रमुः समर्थः, न तु केनापि कृतः स्वयंप्रमुः ( ५२ )।

सोकजिद्धिश्वजिद्धिश्वविजेता विश्वजित्वरः। जगज्जेता जगज्जेत्रो जगज्जिन्गुर्जगज्जयी ॥६६॥

स्रोकाजित्-लोकं संनारं जितवान् लोकजित् (५३) । विश्वजित्-विश्वं जैलोक्यं जितवान् विश्वजित् (५४) । विश्वजिता-विश्वं जैलोक्यं जितवान् विश्वजिता-विश्वं जैलोक्यं जितवान् विश्वजिता (५५) । विश्वजिता-विश्वं जैलोक्यं जितवान् विश्वजितान् विश्वजितान् विश्वजितान् (५५) । विश्वजित्त्वरः-विश्वजित्त्वरः-विश्वजित्त्वरः । युव्जज्ञेष्ठं नवतं कवर्ष् । वालोक्योन्यः गत्तुक्यके कवर्ष् नवादी प्रश्वजित्यं निर्वाजित्यः (५५) । जाजज्ञेताः-ज्ञानि वाजज्ञेत्वः । वृत्वज्ञेत्वः वाजज्ञेतः । वृत्वः । । वृ

अप्रणोगीमणोनेंता भूर्भृषःस्वरधीश्वर । धर्मनायक भूद्धीशो भूतनायक भृतसृत् ।।६७॥ अप्रणीः — अप्र नैलोस्पोपरि नयति अप्रणीः (६१) । उक्तब्र —

> त्रान्त-संघातयोभिषात्रकारे प्रथमेऽधिके। पत्तस्य<sup>२</sup> परिमाचे वाऽक्तस्वनोपरिवाष्ययोः। पुरः श्रेष्ठे दशस्वेव विद्विरग्रं च कथ्यते॥

प्रामगी: - मार्ग विद्ध बनू हं नयतीति भागगी: (६२)। नेता — नयति स्वधर्मनित्वेषंशीलो नेता (६३)। भूर्श्वेष स्वरधीस्वरः स्वालीकः, युवर्मण्याकोकः, स्वरूर्णलोकः, तैयामशीबरः स्वाली भूर्मृं वस्वरधीसः (६४)। धर्मनायकः — धर्मश्व अर्हियालक्ष्यस्य नायको नेता धर्मनायकः (६५)। अर्धानायाः स्वाली भूर्दियः। उक्तवः —

बुद्धि तनो निय सदी विउवस्तादी तहेच ओसहिया। रस वस धनसीया निय सदीयां सामियो वंदे॥

तथा बुधाशाधरेस महाकविनाऽष्टर्सयः प्रोक्ताः । तथाहि---

निर्वेदसीष्ठवतपद्वपुरासम्भेद-संविद्विकस्वरसुरोऽद् सुतविस्वशक्तीन् । बुद् यौषधीवलतपोरसविक्रियक्तिक्षेत्रक्रियक्तिकार्युः स्तुमहे महर्वीन् ॥

तत्र बुद्धिन्द्वाद्धः स्रधारप्रविधा—केवलकानं १ स्रविषकानं २ मनःपर्ववकानं ६ बीजबुद्धिः ४ कोङबुद्धिः, ५ पदानुद्यारित्वं ६ संभिषकोतुत्वं ७ दूरास्वदर्गं ८ दूरदर्शनं १० दूरामायं ११ दूर-स्रवयं २२ रागपूर्वित्वं १२ चतुर्दरापूर्वित्वं १४ स्रष्टांगमहानिधिरकानं १५ प्रकाममण्ता १६ प्रत्येक्षसुद्धानं १७ बाद्दितं॥१८॥ वेति।तत्र प्रव्यन्तेत्र-काल-माय-करण-कमव्यवधानामावे युगपदेकशिमकेषु स्पर्धेशिकालवर्षितवं-

१ अन्य समारी० । २ अन्यस्य ।

हच्यानापर्यायपदार्थावभासकं केवलकानम् ॥ १ ॥ हव्य-क्षेत्र-काल-भावैः प्रत्येकं विकायमानैर्देशावधि-परमाष्ठि-सर्वाविधमेदमिन्नं स्वविधज्ञानावरसाचयोपशार्यानीमतं रूपिद्रव्यविषयमविकानमः ॥ २॥ द्रव्य-लेन्न-काल-भावैः प्रत्येकमवगन्यमानैः भ्राजमतिविधलमतिभेदं मनःपर्ययशानावरणज्ञयोपशमकारणं रूपिद्रव्यानन्त-भागविषयं मनः पर्ययक्षानमः ॥ ३ ॥ सङ्ग्रसमर्थकते जेत्रे सारवति कालादिसहायापेज्ञं बीजमेकमसं यथाऽनेक-बीजकोटिप्रदं भवति, तथा नोमनइन्त्रियभृतावरगाचीर्यान्तरायद्ययोपरामप्रकर्षे सति संख्येयशब्दस्य स्त्रनन्तार्थ-प्रतिबद्धस्य श्रनन्तर्लिगैः सह एकत्रीजपदस्य ग्रहसादनेकार्यप्रतिपत्तिर्वीजबद्धिः ॥ ४ ॥ कोशागारिकस्थापिता-नामसंकीर्गानामविन्धानां अयसामन्यनीजानां यथा कोष्ठेऽबस्थानं, तथा परोपदेशादवधारितानामर्थप्रन्थ-बीजानां भयसां अव्यक्तिकीर्गानां बुद्धावस्थानं कोष्टबद्धः ॥ ५ ॥ पदानसारित्वं त्रिधा-प्रतिसारि अनसारि जससमारि नेति । सत्र बीजपटादच स्थितान्येव पटानि बीजपटस्थितलिंगेन जानाति प्रतिसारि । जपनिस्थिता-होत्र प्रदानि जानाति अनुसारि । उभयपार्श्वस्थितानि पदानि यदा नियमेन ऋनियमेन वा जानाति उभयसारि । एक्सेक्स्य प्रदस्यार्थं परत उपभ्रत्य ब्रादावंते मध्ये वा ब्रशोपभ्रत्थार्थधार्यं पदानसारित्यम् ॥ ६ ॥ हाह्यायोजनायामे नवयोजनिवस्तारे चक्रवर्शिस्कन्थाबारे गज-वाजि-खरोष्ट-मनुष्यादीनामस्तरानसरूपाता तानाविधक्तं वितशब्दानां यगपदत्यकानां तथोविशोषवललाभापादितसर्वजीवप्रदेशप्रक्रक्षेत्रोत्रेन्द्रियपरिसारमा-सर्वेषा प्रेककाले ग्रह्मां तत्प्रतिपादनसमर्थलं च संभिन्नश्रोतत्वम् ॥ ७ ॥ तपःशक्तिविशोषाविभाविता-साधारमारमानेन्द्रयश्चनावरणवीर्यान्तरायस्त्रयोपन्नामांगोपांगनामलाभाषेत्रस्य श्चवधतन्ययोजनस्त्रेत्राद्वहिर्वहरयोजन बिक्कबन्तेत्रादायातस्य रसस्य ब्रास्वादनसामध्ये दरास्वादनम् । ब्रावधतन्तेत्रं यत्कथितं तत्किम् १ पंनेदिदः यसंजित्यर्शन तब योजनम् , रतनं नवयोजनम् , धारां नव योजनम् , खबलोकनं योजनाना त्रिपष्टि-श्राधिकदिशातोपे-तसमञ्चलारिशत्सहस्रं ४७२६३ । अवर्षं योजनदादशकम् (१२) । इति स्रवधतक्षेत्रम् । तथा पंचेन्द्रियासंक्रित्य-र्शनं धन्यां चत्रशताधिकं सहस्रघटकम् । रसनं धन्या द्वादशाधिकं पंचशतकम् । प्राणं धन्यां चतःशतानि । चन्नः ब्राष्ट्राधिकनवशतोपेतयोजनसङ्खपंचकम् । श्रोत्रं श्रष्टसङ्खाणि धनुषाम् । चतरिन्द्रयस्पर्शनं द्विशताधिकाः नि दिशातधनंपि । प्राणं शतद्वयं धनुषाम । चन्नः चतःपंचाशदधिकनवशताग्रे योजनानां दे सहस्रे । चीन्दि-क्रमानंकोज्ञ शतानि धनपाम् । रसनं ऋष्टाविंशतियतं शतमेकं धनपाम् । न्हारां धनःशतमेकम् । डीन्डिक्य-र्शनं श्रष्टशतानि धनवाम । रसनं चतु षष्टिधनुपाम् । एकेन्द्रियस्पर्शनं धनुपां चतुःशतानि । उक्तक्र---

> सण्यस्स बार सोदे तिण्डं नव जोयकाक चन्सुस्स । सत्तेत्राजसहस्सा वे सय तेसट्टिमिदरे व ॥

इति संहिपंचेन्द्रियविषयक्षेत्रगाथा । तथा एकेन्द्रियादीनां श्रवधतक्षेत्रगाथा-

चमु वीसहदसय कदी जोयमञ्जादाखहीस्वतिसहस्सा । सहसहस्स चमुचा विसया बुगुसा व जा असण्या सि ॥

श्चान्तरिक्तमः ॥१॥ भूमौ धन-ग्राधिर-स्निग्ध-रूद्धादिविभावनेन पूर्वादिदिक्तुमुत्रिक्यासेन च वृद्धि-हानि-जय-परा-जयादिविज्ञानं भूम्यन्तर्गतकनकरूत्यप्रभृतिसंस्चनं भौमम् ॥ २ ॥ गजास्वादितिरक्षां मानवानां च सत्वस्वभाव-वातादि-प्रकृति-रस-कविरादिसम्बातु - शरीर - वर्षा-गन्थ-निम्नोन्नतांग - प्रत्यक्रनिरीन्नगादिभिष्टिकालभाविसल -दु:खादिविभावनं श्राक्कम् ॥३॥ नर-नारी-खर-पिंगलोलक-वायत-शिवा-गृगालादीनां श्रव्वरानवरात्मकश्राभा-ग्रमशब्दभवयोन इष्टानिष्टफलाविर्मावः स्वरः ॥ ४ ॥ शिरो-मख-ग्रीवादिय तिलब-ग्रसक-लांकनवगादि-वीचांग्रेन त्रिकालहिताहितावेदनं व्यक्तनम् ॥५॥ कर-चरशातल-वचःस्थलादिष श्रीवचः स्वस्तिकः संगार-क्रलणः कुलिशादिलत्तवाचीत्रयात जैकालिकस्थान-मानैश्वर्यादिविशेषकं लत्तव्यम ॥ ६ ॥ वस्त-शस्त्र-क्षत्रोपानदासन-शयनादिषु देव-मानव-राज्ञसकत्तविभागेषु शस्त्र-कंटक-मृषकादिकतस्त्रेददर्शनात कालत्रयविषयभागेन लाभालाम-सुख-दःखादिसंसूचनं खिलम् ॥७॥ वात पित-श्लेष्मदोषोदयरहितस्य पश्चिमरात्रिविभागेन चन्द्र-सर्य-धरा-सम्बद्ध-मुखप्रवेशनसक्तलमहीमंडलोपगहनादिश्रभस्वप्रदर्शनातः चत-तैलाकात्मीयदेह-खर-करभारूदापाग्दिगामनाद्यश्रभ-स्वप्रदर्शनात् त्रागामिजीवित-मरग-सुख-वःखाधाविर्माक्कः स्वप्नः ॥८॥ स च द्विविधः--छिन-मालाविक-ल्यात । गजेन्द्र-वयम-सिंहपोत-प्रश्नतिश्विकः । पूर्वापरसम्बन्धानां मानां दर्शनं माला । एतेष महानिमित्तेष कशलत्वं ब्रष्टांगमहानिमितञ्जा (१५)। ब्रतिसूच्नार्थतत्विवासाहने चतुर्दशपूर्विया एव विषये ब्रानुपयक्ते प्रक्रष्टश्रताबरग्रवीर्यान्तरायस्योपशमाविर्भतासाधारग्रप्रशासकिलामात श्चनधीतद्वादशांगचतर्दशपर्वस्य निःसंशयनिरूपमां प्रजाभमसात्वम । सा च प्रशा चतर्विधा-श्रीत्पत्तिकी वैनयिकी कर्मका पारिसामिकी चेति । तत्र जनगन्तरविनयजनितसंस्कारसमस्यका श्रीत्पत्तिकी ॥ १ ॥ विनयेन द्वादशांगानि पठतः समस्यका वैनायिकी ॥ २ ॥ दुश्चरतपश्चरणवलेन गुरूपदेशेन विना समुत्पना कर्मना ॥ ३ ॥ स्वकीय-स्वकीयजातिविशेषेण समुत्पना पारिखामिकी चेति ॥ ४ ॥ ( १६ ) । परोपदेशं विना स्वशक्तिविशेषादेव ज्ञान-संयमविधाने नैपूर्ण्य प्रत्येक-बडता ( १७ ) । शक्रादिष्यपि प्रतिबन्धिय सत्स अप्रतिहतया प्रतिभया निरुत्तराभिधानं परस्कापेल्लगां च वादित्वम् (१८) । इति बुद्धिऋद्धिरष्टादशिवधा समाप्ता ।

<sup>२</sup>श्रीपधर्किरद्वविधा— श्रमाध्यानामपि व्याधीनां सर्वेषां विनिवृत्तिहेद्वः श्रामर्शः १ स्वेल २ जल्ल ३ मल ४ विट ५ सवौषिधप्राप्त ६ स्त्रास्याविष ७ इप्ट्यविष ८ भेदात । इस्त-पादादिसंस्पर्शः स्त्रामर्शः सकलौपधित्वं प्राप्तो येषां ते श्रामशौषिधप्राप्ताः ॥ १ ॥ इवेलो निष्ठीवनं तदपलच्चयां श्लेष्मलालाविटर्सिहाया-कादीनां तदीप्रधित्वं प्राप्तो येषां ते च्वेलीप्रधिप्राप्ताः ॥२॥ स्वेदालम्बनो रजोनिचयो जल्लः, स श्रीपर्धि प्राप्तो येषां ते जललीपधियामाः ॥३॥ कर्षादन्तनासिकालोचनसमद्भवो मलः ख्रीपधित्वं प्राप्तो येषां ते मलीपधिप्राप्ताः ॥४॥ विट उचारः, शक्तं मत्रं च श्रीषधिर्येषां ते विडीषधिप्राप्ताः ॥५॥ श्रंग-प्रत्यंग-नख-दंत-केशादिरवयवः. तत्वंस्पर्शी वाय्वादिः सर्वोषधित्वं प्राप्तो येषां ते सर्वोषधिप्राप्ताः ॥ ६ ॥ उप्रविषसंप्रक्तोऽप्याद्वारो येषामास्यगतो निर्विषो भवति ते त्रास्याविषाः । त्राथवा येपां वचःश्रवस्थान्मद्याविषपरीता ऋषि पुरुषा निर्विषीभवन्ति ते श्चास्याविषाः । श्रथवा श्चासीविषमविषं येषां ते श्चास्यविषाः ॥ ७ ॥ येषामालोकतमात्रादेवातितीव्रिष्य-द्षिता ऋषि निगतनिया भवन्ति ते दृष्ट्यविषाः । अथवा दृष्टिविषाणां विषं अविष येषां ते दृष्ट्याविषाः || = || (२) वलालम्बना ऋद्विरित्रविधा---मनोवाकायविषयभेदात् । तत्र मनोऽनिन्द्रिय-श्रताघरण-बीर्यान्तरायक्तयोपशमप्रकर्षे सति खेदं विना अन्तर्महत्तें सकल्भतार्थविन्तने अवदाताः मनोबलिनः ॥ १॥ जिज्ञाश्रतावरण-वीर्यान्तरायक्वयोपश्रामातिशये सत्यन्तर्महत्ते सकलश्रतोष्पारणसमर्थाः सततम्बे हेब्बारसे सत्यपि अमविरहिता श्रहीनकण्ठाश्च वाम्बलिनः ॥ २ ॥ वीर्यान्तरायद्वयोपशमप्रकर्षादार्विभृतासाधारसाकाय-बिलत्यात मासिक-चात्रमासिक-सांक्सरिकादिप्रतिभायोगधारगोऽपि अमक्रेशविरहितािक्रमवनमपि कतीयस्यां-गुल्योदभूत्यान्यत्र स्थापयितं समर्याश्च कायबलिनः ॥ ३ ॥

तपोऽतिशायश्रुद्धिः सप्तिविचा—उप्रतपः १ दीप्ततपः २ तप्ततपः ३ महातपः ४ घोरतपः ५ घोरत पराक्रमः ६ घोरगुर्गामक्षचारि ७ चेति । तत्रोग्रतपन्ने द्विभेदाः—उप्रोग्रतपनः श्रवस्थितोग्रतपन्छर्चेति ।

१ का इततया । २:का अधीव०-।

तत्र एकमुपवासं क्रत्वा पारशं विभाग द्विदिमश्योष्य तत्पारशान्तरं प्रनरप्यपवासत्रयं कर्यन्ति । एवमेकोत्तर-वडवा यावजीवं विरामितामा सत्तो ये केच्छिपवसीत ते त्योग्रतपसः । डीह्रोपवासं कत्वा पारणानन्तर-मेकान्तरेशा चरतां केतापि निमित्तेन पश्चेपवास बाते तेन विहरतामध्योपवाससंभवे तेनाचरतामेवं दशम-द्वादमादिक्रमेला बाधो न निक्नेमानाः यावजीवं येवां विकासां नेऽवश्यितीयतपसः (१) । महोपवासकरसोऽपि प्रवर्षमानकायवास्त्रात्मवलाः विरान्धर्राहतयदनाः पद्योत्पलादिसर्गमिनिःश्वासाः प्रतिदिनप्रवर्षमानाप्रच्यतः महादीभिशारीराः दीमतपसः । २२) । तमायसकटाहपतितजलकरावदाशशष्कालपाहारतया मलद्विरादिभाव-परिवामविरद्विताभ्यवहरकास्तातपसः (३)। अविमादिजलचारवाद्यष्टग्यालंकताः विस्तरितकायमभाः दिविधासीयार्श्वियकाः सर्वीपधिमामाः असतीकतपाशिपात्रनिपतितसर्वाष्ट्राराः सर्वामरेन्द्रेभ्योऽनन्तवलाः, श्चाशीयिष-द्राष्ट्रिविषद्धिसमन्यिताश्च तप्ततपदः, सफलविद्याधारिको मृति-श्रतावधि-मनःपर्ययशानायगत-विभावनगतव्यापायाः महातपसः ( ४ ) । धात-पित्त-श्लेष्म-सिव्यातसमञ्ज्ञत्वर-नासान्ति-कविश्वाल-कष्ठ-प्रमेहादिधिविधरोग्रासंतापितदेहा श्राप्ययच्यतानशनादितपसोऽनशने धण्यासोपवासाः. श्रवमोदर्ये एककवलाहाराः, विचिपरिसंख्याने चतुर्गोचरगुद्धाः, रसपरित्यागे उष्णाजलभौतोदनभोजिनः, विविक्तशयनासने भीमश्रमसानादि-मसस्कोगिर-गुहा-दरी-कन्दर-सून्यभामादिषु प्रदृष्टयन्-गञ्चल-पिशाचप्रदृष्टवेतालरूपविकारेषु परुपरिवाच-तानुपरतिषद्वयामादित्वालन्द्रगर्नापरवेषु च बोरचौरादिप्रचरितेष्यमिर्धचताशाचाः, कायक्रेये स्र्रतितीमशीता-तपवर्षनिपातप्रदेशोषु श्रभावकाशातपन-श्रक्तमलयोगभाहिसाः। एवमान्यन्तरतयोविशोषप्यपि उत्क्रष्टतपोऽ-नम्मायिनो घोरतपसः (५) । तः एव गृहीततपोयोगवर्धनपरास्त्रिभवनोपसंहरसामही-महाचल्-प्रसन-सक्तसागर-सिललसंशोषण्-जलाग्नि-शिला-शैलादिवर्षण-कता ये ते घोरपराक्रमाः (६)। चिगेपितास्वलितब्रहाचर्या-बासाः प्रकृष्टचारित्रमोहत्त्वयोपशुमात् प्रसाष्टदःस्वप्नाः घोरगुस्त्रहाचारिसः। अयः। 'अवोरमहाचारिस' इति पाटे अप्रोरं शान्तं ब्रह्म चारित्रं येषां ते अधीरगुणुब्रह्मचारिणः, शान्ति-पृष्टिहेतुत्वात् । येषां तपी-माहात्म्येन हामरेति-मारि-दर्भिन्न-वेर-कलह-वध-वन्धन रोगादिप्रशामनशक्तिः समत्यदांत ते श्रघोरगण-ब्रह्मचारियाः (७)।

स्वर्धिमाताः पश्चिषाः—श्वास्थिषाः १ दृष्टिविषाः २ वृत्तैरासाविष्णः १ मध्यासाविषणः ४ वर्षि-प्रसाविषाः ५ श्रम्तस्थाविषारचेति ६ । मङ्गद्वरायोजनाः यत्ययं यं बुवते क्षियस्थितं, उ तत्व्वापादेव मध्य-थिपपरीतो क्षियते ते श्वास्थिताः । श्रामाविषाः इति केषित्तत्, त्रनाःयपस्यायं:—तयाऽप्रधेतनावेव विस्तमान्याव्यात् (१) । उत्कृष्टात्यश्च नव्यत्यः कृद्धा यमीवृत्यं स त्रंबोक्षविपपरीतो क्षियते ते दृष्टिविमाः (२) । विस्तमान्यानं येषां पाषिपुटे निद्याः सीरास्तमुष्यविषयिस्थान्तां मजत, येषां वा वच्चात्रि श्रोष्ट्यां वृत्तिष्या बीष्यानां संवर्धकाश्चि मद्यतिः ते त्रंचिसाविष्यः (१) । येथां पाषिपुटे पतित श्राष्ट्रागे नाम्माद्यप्रस्ति स्वर्वाम्यस्ति मत्रत्यः अत्यानां स्वर्वाक्ष्यः (४) । येथां कपुटं प्रातं नाम्माद्यस्ति प्रत्यत्वपुष्टि तेथां कर्याति ते सर्वेपसाविष्यः (४) । येथां कपुटं प्रातं भीवतं वर्षास्ति प्रत्यत्वपुष्टि तेथां कर्याते ते सर्वेपसाविष्यः (४) वर्षां कपुटं प्रातं भोवतं यर्षिकावदिष्यः विस्तते, येथां वा यवनानि प्राविष्यामम्यव्यत्वप्ताह्मांष्यं भवति तेऽप्रतास्वाविष्यः (६) ।

विकियागोच्या ऋिंबर्ष्मुत्वया-आंधामा १ महिमा २ लियमा २ गरिमा ४ प्राप्ता ४ प्राप्ता ४ प्राप्ता ४ प्राप्ता ४ प्राप्ता ६ हिराले ७ बामल्ये ६ व्यवित्व व्यवित्व ६ व्यवित्व ६ व्यवित्व ६ व्यवित्व ६ व्यवित्व ६ व्यवित्व वित्व व्यवित्व व्यवित्व व्यवित्व व्यवित्व वित्व वित्व वित्व व्यवित्व व्यवित्व वित्व वित्

१ स प्रे॰ 'यथा प्राधिनां दुनैकानां चीरं पुष्टि नयति' इस्यधिकः पाठः ।

श्राविमध्ये नियतीत्र गमनमप्रतियातः (६)। श्रहत्रयरूपता श्रन्तर्धानम् (१०)। युगावदोकाकाररूपविकरण-शक्तिः कामरूपित्वम् । यथामिलपितैकमुर्तामृत्तीकारै स्वांगस्य महर्महःक्षरणं कामरूपित्वमिति वा (११)।

चेनद्विप्राप्ता देवा-श्रावीयमहानसः १ अवीयमहालयारचेति २। लामान्तपयव्योपसम्प्रकर्य-प्राप्तेन्यो यतिन्यो यति भिन्ना दीयते, ततो भाकनाष्क्रभरस्कन्यातोऽर्पत्र यदि मुजीत, तदिवसे नामं वीयते ते श्रवीयमहानसः (१)। अवीयमहालयन्दं ग्राप्ता यत्त्रो यत्र हरनजनुष्टयमात्रात्रोतं नर्कति, तत्र देव-मनुष्य-वियंगोनयः वर्षे निवसेषुः, एस्परमावाधनानः स्वसामस्ते, तेऽजीयमहालयाः (२)।

िक्षणियमा श्रुदिर्शिण-चारचार्लं झाकारागानितं चेति । तम चारचा अनेक्रिकाः-ज्ल १ जंचा २ तत्तु १ चुण ४ एम ५ बीन ६ लेथि ७ अविधित्तावालक्कागरनाः द। १ जलत्यादाय वाजारित् अर्चकः विकासित्तावालक्कागरनाः । १ व्यत्यादाय वाजारित् अर्चकः विकासित्तावालक्कागरनाः । क्षेत्रक्षा वाज्यादा वाजारित् अर्चकः विकासित्ता वाज्यादानमार्थे वाज्यादानित्ता । क्षेत्रक्षा वाज्यादानमार्थे वाज्यादानित्ता । क्ष्रित्ता वाज्यादानित्ता वाज्यादानित्ता । क्ष्रित्ता वाज्यादानित्ता वाज्यादानित्रक्षा वाज्यादानित्रक्षा

सूतनाय: - भूतानां प्राचिनां देविक्षेषाणां च नायः स्वासी भूतनाय:। भूतैः प्रियव्यसेकेवायु-भिश्वप्रिमिदेतिस्पविच्याचार्यं भूतनायः। श्रवतीयानाप्रश्वच्यायः, वर्तयानमधित्यतां च नायः भूतनायः। श्रवया भूति प्रीयत्या उताः स्वतानं प्रासा प्रिययां व्यासाः वे ते भूताः, तेयां नायः भूतनायः (६७)। भूतवृष्ट्-पूर्वोक्तं भूतकादायः। भूतात् विभिन्तं पालयति भूतस्य (६८)।

#### गतिः पाता वृषो वर्षो मंत्रकृष्ट्युमलक्ष्यः । लोकाध्यक्षो दराधर्षो मञ्जवन्धर्निदत्सकः ॥ ६८ ॥

गति:—गमनं शानमार्थ गतिः, वर्षेषां अधिस्थनसम् या गतिः। आविद्यतिंगं गतिः यरपाम् (६६)। पाता-चाति व्यति दुःसादिति पाता रक्षः (७०)। क्षुयाः—वर्षति धर्मामृतं पृथः। शास्तुः प्रकाशकृष्णमं कः (७१)। वर्षाः—गिवतं वर्षः। स्वराधः। वेत्रावातदेनेन्नादिनेन्नोदेष दृत्याः। वर्षां पात्रेषे कः (०१)। अध्यक्षकृष्ण कः (०१)। वर्षाः—वर्षाः। वर्षां वर्षः (७९)। अध्यक्षकृष्ण—प्रत्यं अति इत्यांः। मृत्यं वर्षः (७९)। अध्यक्षकृष्णः—प्रामिति लव्यां । मृत्यं वर्षः वर्षः (७९)। अध्यक्षकृष्णः—प्रामिति लव्यामितं वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः वर्यः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्

#### शारासं कस्य परवन्ति व तं परवति कवान ।

तद्भत् , खेंबां प्रत्यक्तात्। श्रयंबा लोकानां क्रयन्त्रे लोको परिमुक्तः, राजनियोगिकनाकाप्यत्-वत् । श्रयंवा लोकास्त्रीयि सुवनानि श्रय्यक्तायि प्रत्यक्तायि यस्येति लोकाप्यतः। श्रयंवा लोकेम्यः प्रजान्यः

र इ पर्वाभिवर्षिकसूर्वाकारं। २ स ग्रे॰ 'कश्चाविकावचारको जलाधीः छन् वादी गरवा तम्मच्यादगासितं गृहन् तम्बतं कमप्पकृतिबिदं तर व्यक्षिताहास्थारमञ्जूषे मर्वात' स्थापिकः चाठः। ३ इ प्राप्ता। ४ इ खेटुक्थते। ५ इ राव-विश्वीपिकं तम्बाधकावा।

श्रापिकानि श्रजीयि शानलज्ञ्यानि लोचनानि यस्येति लोकाण्यदः (७५)। दुराधर्यः— दुःखेन महता कद्रेनापि श्रायमन्तात् चरितुं पराभवितुमराक्यो दुराधर्यः। ईषद्दुःखसुखकृष्काकृष्कार्येषु खब् प्रत्ययः (७६)। भ्रष्यकम्बुः—मव्यानां रक्षप्रययोग्यानां बसुद्यमकारकः मव्यक्युः (७७)। निरुस्यकः— रियरपकृतिरित्यर्थः (७८)।

## धीरो जगद्धतोऽजञ्चस्त्रजगत्यरमेश्वरः। विश्वासी सर्वसोकेशो विभवो भुवनेश्वरः॥६६॥

धीर:- ज्येषं प्रति थियं बुद्धिमीरथित प्रेरप्तिति थीर: । अपवा थियं यति दर्शति मकानामिति धीर: । तिहैं हाथातीदांनायंख्नस्वयोते चतुर्थां कर्ष न भर्तति ? स्वरं, वस्ते दिख्या राद्धीमञ्जा भवति, तत्र चतुर्धी भवति । परमेश्वरस्तु स्थानेक बुद्धि दर्शति, निरूक्ष्या, तस्याः माइविनित्तात् । स तु मोहो भयावि न वर्तते, तेन किंगात् पद्धी भवति, अन्यन्यात्रविवित्तव्यत् (७६) । आवाद्धित:- व्यत्ता हितः, अगन्त्रचो वा हितो वर्षाद्धतः, स्पृटमेतत् (८०) । आवास्यः - न चेतुं केनापि इत्तरितः काम-कोध-मोहस्त्रोमादिता वा ग्रम्सः अवव्यः । श्रम्भ वा स्वयः (८१) । आवानगरपरमेश्वर:- न्यायां कामतं परम उक्कृष्ट इंश्वरः स्थानी विवातस्यस्थाः । अपवा विवातस्य पर उक्कृष्ट मा कद्मनित्तस्य इंश्वरः अववातस्यस्थाः (८२) । विश्ववाद्धितः सर्वावित्रव्यः । अववा विश्वति सर्वावित्रव्यः । अववा विश्वति सर्वावित्रव्यः । वस्त्रवित्तविक्षयः विश्वति । वद्यास्तिति सर्वावित्रव्यः । वस्त्रवित्तविक्षयः (८२) । विश्ववाद्धीन सर्वावित्रव्यः । वस्त्रवादि । वस्त्रवादी । वास्त्रवाति सर्वावित्रव्यः । वस्त्रवादि । वस्त्रवादी । वस्त्रवाद्धीवित्रव्यः । वस्त्रवादी । वस्त्रवाद्धीवित्रव्यः । वस्त्रवादी । वस्त्रवाद्धीवित्रव्यः । वस्त्रवादी । वस्त्रवादी । वस्त्रवाद्धीवित्रव्यः । वस्त्रवादी । वस्त्रवाद्धीवित्रव्यः । वस्त्रवादी । वस्त्रवाद्धीवित्रव्यः । वस्त्रवादी । वस्त्रवाद्धीवित्रवेश्वरित्रवेश्वर्याः । वस्त्रवित्रवेश्वर्याः । वस्त्रवादी । वस्त्रवाद्धीवित्रवेश्वर्यः । वस्त्रवादी । वस्त्रवाद्धीवित्रवेश्वर्यः । वस्त्रवादी । वस्त्रवाद्धीवित्रवेश्वर्यः । वस्त्रवेश्वर्यः । वस्त्रवेश्वर्यः । वस्त्रवेश्वर्यः । वस्त्रवेश्वर्यः । वस्त्रवेश्वरः । वस्त्रवेश्वर्यः । वस्त्रवेश्वरः । वस्त्रवेश्वर्यः । वस्त्रवेश्वरं । वस्

## त्रिजगद्रस्तमस्तुङ्गस्त्रिजगन्मंगलोदयः । धर्मचकायुधः सद्योजातस्त्रैलोक्यमंगलः ॥५०॥

সিজगद्रस्तमः—त्रिकातां बल्लमोऽभीष्टः त्रिकगद्दल्लमः (८७) । तुङ्गः—उस्तः शिशिष्टफल-दायक दृत्यर्थः (८८) । उक्तञ्च —

> तुंगात्कर्तं यत्तदक्षित्रनाम प्राप्यं सस्द्रदश्च धनेश्वरादेः । निरंभसोऽप्युषतमादिषादेरें कापि निर्वाति धुनी पद्योधेः ॥

श्रिजगरमंत्रालोदयः—त्रिकातां त्रिभुक्तरिकतमव्यवीयानां मंगलानां पंचकश्यायानाग्रदयः प्राप्ति-संस्ताद्वी त्रिज्ञामंगलोदयः। तीर्यकरनामगोजयोमंकानां दायक इत्ययेः (EE)। ध्रम्मेचकायुष्यः— धर्म प्य चक्रम्, प्रापार्यालयंडकतात् धर्मचक्रम्। धर्मचक्रमातुषं शक्त्र्यस्यात्वी धर्मचक्रायुषः (Eo)। उक्तक्र—

> पापमराविर्धमों बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् । समयं यदि जानीते श्रेषो ज्ञाता अवं भवति ॥

सद्योजातः—स्वस्तन्त्रालं स्वर्गात्रस्थुत्य मातुर्गमं उत्पन्नत्वात्सद्योजातः (६१) । उत्तन्त्र—

सचो जातमुर्ति विश्वास्वर्गावतस्योऽच्युतः । स्वमच वामर्ता चस्ते कामनीयकमुद्रहन् ॥

**त्रेक्षोक्यमंगलः**—त्रैलोक्यस्य मंगं सुखं लाति ददाति मलं वा गालयति इति त्रैलोक्यमंगलः (६२) ।

## बरदोऽप्रतिघोऽच्छ्रेचो दृढीयानभयंकरः। महाभागो निरोपम्यो चर्मसाम्राज्यनायकः॥५१॥

षरद:—सप्तमशीधं स्वर्गे मोहं च दहाति वदः (६३)। अप्रतिष्ठः—ऋविष्णानः प्रतिषः कोषो सस्य स स्रमतिषः (६४)। अच्छेषः—न स्रेतुं शक्यः ऋज्क्षेषः (६५)। दृढीयान् – स्रतिस्थेन इदः इदीयान् (६६)।

> पृथुं मृदुं रहं चैव सृशं च कृशमेव च। परिपूर्व वढं १ चैव चडेतान रविधी समरेत ॥

> जाधश्वतमेतदित्थं निजवुज्यवुसारवो मया विवृतस् । सर्वमाजनाशहेतुं भव्यजनेत्रीवितं भवति ॥ विद्यानन्त्रिमुनोन्द्रात्संजातः सर्वसृत्युजहेतुः । श्री कृत्कुन्वसंगे अवसागरसृशिहः जयतु ॥

> > इति नाथशतनामा पंचमोऽध्यायः सप्तातः ।

# अथ पशे ऽध्यायः

योगी प्रव्यक्तनिर्वेदः साम्यारोहणतत्त्वरः। सामयिकी सामयिको निःशमादाऽप्रतिकमः॥ ७२॥

योगी—योगो व्यानसामग्री अष्टाङ्का विचार स्वय योगो । कानि तानि अष्टाङ्कानि ! यम-निय-मासन-मायायाम-मत्याद्वर-वारया-व्यान-सामय इति । तत्र वयो महास्वानि यञ्च । कानि तानि ! माया-तियातिथिताः ! अद्यत्वियतिः २ त्रेयविश्वरितः ३ अद्यान्य ४ आकिञ्चन्म ५ । यात्रविकियतियात्युव्यतं यद्यम् । (१) कासम्वर्गदास्वरितं वर्तं नियमः (२) । (आस्त) उद्यान्य प्रमान्य १ ) मायायामो वायु-रोषः (४) विश्वयमः पश्चर्य पेनियमा मनः पश्चात् आनीय स्वार्यः ई आईमस्वयपि स्थाप्यो प्रस्वाद्वः (५) भारत्या पञ्चविद्या । सा का ! तिर्यस्त्रोकः सर्वोऽपि स्रोवरं चिन्यते । तन्मप्ये अम्बूद्वीपः सङ्खदलं कमस्त्रं विन्यते तम्मप्ये मान्निकः कर्वोष्का चिन्यते । तदुर्यते प्रधारमेन अस्त्रपृष्ठि हो चिन्यते । पार्थियोध्वारणा कम्यते । तत्र त्रिकोयामिमण्डसं म्योप्यः विन्यते । तस्त्रपृष्ठिकः इत्यतिकत्रव्यविद्वात्वः 'कृष्ट' वित्यत्वे । सन्त्रप्ते । तत्त्रपृष्ठे वाह्यस्ति चिन्यते । नाम्ये पोक्षयस्त्रकः कमस्त्रं चिन्यते । तस्त्रपृष्ठिकार्यः 'कृष्ट' वित्यत्वे । विक्खते । वर्षस्कारेन्यो रक्काविमंडलस्थितंन्योऽप्रिक्खाला निगंच्छुन्यश्चिन्यते । ताभिः शरीरं दक्कते विदिः, झम्मन्तरं 'आहें अञ्चरिक्वरिक्तात्व्यं यूगो निगंच्छुन्य विन्यते । तन्यणालपुलिङ्का निगंच्छुन्यश्चिन्यत्वरे । ताभिः शरीरं प्रश्नीयं च सत्यम्यति । तन्यणालपुलिङ्का निगंच्छुन्यश्चिन्यवद्य आतम्बर्धस्य अस्य दिव विन्यते । इति आध्रियोधारणा । तदनन्यतं वायुगण्डलं विन्यते, तेन तदस्य उद्घः असे । इति आक्रविधारणा । तदनन्यतं वच्याण्यलं । निन्यते, तेनाता प्रवाल्यते । इति वादणी-धारणा । तदनन्यतं सम्बर्धस्याभित्य अल्पा केवलश्चनार्याक्ष्या । त्रवन्तरं सम्बर्धस्याभित्यारणा । एवं पद्मिष्ठा प्राराण्याविभित्यते । इति तात्विष्ठीधारणा । एवं पद्मिष्ठा पारणा (६)। आन्त-तिव्यविद्यारणी-र्मम्यमानिक्षन्यते । इति तात्विष्ठीधारणा । एवं पद्मिष्ठा पारणा (६)। आन्त-तिव्यविद्यारणी-र्मम्यमानिक्षन्यते । इति तात्विष्ठीधारणा । एवं पद्मिष्ठा पारणा (६)। आन्त-तिव्यविद्यारणा वर्षा

तस्वे पुमान् मनः पुंसि मनस्यक्कदम्बक्रम् । यस्य यक्कं स योगी स्याच परेच्छादरीहितः ॥

**प्रव्यक्तनिर्वेद:**—प्रव्यक्त: स्फुटो मुखकमलिकासस्चितो निर्वेद: संशार-शरीर-भोगवेराग्यं यस्य स प्रव्यक्तनिर्वेद: ( २ ) । उक्तश्च—

भवतसुभोवविरत्तमञ्ज जो अप्या उम्हाएइ । तासु गुरुक्की वेस्ताकी संसारिधि तुष्टें ॥

साम्यारोह्णुतस्परः — सम्यस्य समाधेरायोह्णुं चटने तत्परः, श्रानन्यवृत्तिः साम्यायोहण्यातस्परः ( ३ ) । उक्तञ्च

> साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्व योगरचेतोनिरोधनस् । द्युद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः ॥

सामिषकी— वर्षवीवानां वमतापरिवामः वामिषकम् । वम्यक् अयः समयः युभावहो विधि-वैनवमैः, तमय एव सामािषकम् । स्वायं ग्रीविकः इक्ष्ण् । शामिषकं सर्ववाययायोगीवरितलज्ञ्यं विचते यस्य स वामािषको । अपया वा लक्ष्मीभांवा यस्य स सामादः, तर्वीरि (विः ) वमूहः; स विचते यस्य स सामायी । सामायी एव सामािषकः । स्वायं कः । सामािषकः गय्यपरदेवस्यहो विचते यस्य स सामािषकः । स्य सत्ययं (४)। सामािषकः — समयं जनभगं निमुक्तः सामिषकः । इक्ष्ण् (५)। नि प्रमादः— निर्वतः प्रमादो वस्य स निःप्रमादः । (५)। उक्षक्ष—

> विकहा तह य कसाया इ'दिय शिहा तहेव पराओ थ । चतु चतु परामेगेगे होंति प्रमादा य परास्ता ॥

अप्रतिकासः—न विषांत प्रतिकासी यस्य स अप्रतिकासः । कृतदोपनिराकरणं प्रतिकासणम् । ते द्व दोषाः स्वामिनी न विषान्ते तेन प्रतिकासणामपि न करोति, प्यान एव तिप्रति तेन अप्रतिकासः (७)।

> यमः प्रधाननियमः स्वभ्यस्तपरमासनः। प्राणायामचणः सिद्धप्रत्याहारो जिलेन्द्रयः॥०३॥

यमः ं यान वावजीवनियमः, तचोगात् स्वाम्यपि यमः, सर्ववावचयोगोपस्तत्वात् (८)। प्रधान-नियमः—प्रधानी मुख्यो नियमो यस्य स प्रधाननियमः (६)। उक्तञ्च—

९ द स्वावं शीपकरण ।

१८३

नियमो यमस्य बिहितौ हेचा मीगोपभोगसंहारे। नियमः परिभितकालो यात्रज्ञीवं यमो ब्रियते।

स्वभ्यस्तपरमासनः — जुण् अतिश्येन अभ्यस्तमतृशीकितं आधनं पद्माधनं येन स स्वभ्यस्त परमाधनः । किश्चित्नकोरिपूर्वपर्यन्तं भगवान् स्वतु पद्माधनेनोपिको हि धर्मौपदेशं द्वाति । जबन्येन विश्वद्यपर्यन्तरमेकावनेन पत्माधनेन तिष्वति । मध्ये नानाविषकावपर्यन्तं शातव्यम् । प्रयत्न सुजु अति-श्येक अभ्यस्ता भुक्ता वापरमा परमालस्त्रीतां अस्यित त्यविति निःक्षमक्षको वः स स्वम्यस्तरमाधनः (१०) । आखासामस्वत्यः—आखायामे कुम्मक-पूक्त-विकादिकस्य वायुमनारे (चला) विचो विचन्नवाः प्रवीयाः प्राचायामनवाः । विचे चेत्र चली हति तदितः चलाप्रव्याः (११) । तथा चोक्तम—

> मन्दं सन्दं चिपेद्वायुं सन्दं सन्दं विविचिपेत्। न कवित्रवार्यते वायर्ने च शीवं विस्थ्यते ॥

तथा चोक्तम--

कासविकारगड सासडा श्रंबरि जल्यु विकाह। तुदृह मोह तदिनि तदि ससु विकासको जाह ॥

सिद्धप्रत्याहार:—रिद्धः प्राप्तिमायातः प्रत्याहारः पूर्वोक्तर्विषयः बीकाव्रतलाटयापनं मनो यस्य सं सिद्धप्रत्याहारः (१९) । जितेन्द्रियः वितानि विषयसुख्यसाङ्मुखीङ्कतानि इन्द्रियाणि स्पर्यन-रसन-आण्-चद्वःओवलक्षणानि वेन स वितेन्द्रियः (१३) । निरुक्तं त्

> जित्वेन्द्रियाशि सर्वाशि यो वेस्यात्मानमात्मना । गृहस्यो वानप्रस्थो वा स जिलेन्द्रिय उच्यते ॥

धारणाधीश्वरो धर्मध्याननिष्ठः समाधिराट्। स्फुरन्समरसीभाव एकी करणनायकः॥७४॥

धरशास्त्रीव्यर: – भारणा पूर्वोक्ता पत्रारिपा, तत्वां अधीरवरः समयों पारणाधीरवरः । अथवा धारणा जीवानां स्वर्ग देशव्योः स्थापना, तत्वा धांडुं दिष्यंरखाचीः भव्यजीवानां स्वर्ग होत्ते च स्थापना खुद्धत्तत्व्या र्र्रवरं राजवयदानसम्पंताद्विना स्वरूपं न भवतिति कारणात् धारणाधीरवरः, मोच्चेद्वरज्जनय-बृद्धिदायक हृत्यर्थः (१४)। हत्यनेन –

> श्रातो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुख-बुःखयोः । ईरवरप्रेश्ति गच्छेत्स्वर्गं वा श्वस्नमेव वा ॥

हति निरस्तम् । धर्मेष्यानिष्ठः — धर्मेण्याने आज्ञाषायिषाकसंस्थानिष्यसन्त्रेषे न्यतिययेन तिव्यतित धर्मेण्यानिष्ठः (१४)। सम्राधिराहः— त्यापिना द्वार्यस्यान-केस्ताज्ञातकत्वयेन राजते शोभते समाधिराहः (१६)। स्फुरन्समस्सीमाधः—स्पृरत् ज्ञातिययेन चित्रं चमस्तुर्येन, समस्त्रीमाधः सर्वे जीवः द्वाडक्केस्त्रस्याना इति परिण्वामः समस्त्रीमाधो यस्त च स्कुत्त्वारस्त्रीमाधः। अयया स्कृत्य ज्ञातस्ति समस्त्रीमाथ एकलोत्तीमाचो यस्य च स्फुत्त्वारस्त्रीमाधः (१७)। एक्की—एक एव श्राहितीयर्थकस्य-विकास्य-रिष्ठा आस्मा विचारे सस्य स्य एकी। अथवा एके एकक्टया आस्त्रानो जीवा विधन्ते यस्य स्य एकी (१८)। उक्त विचारेन

> यस्मिन् सर्वांकि भूतानि नास्मैवासृद्विज्ञानतः । तत्र को मोद्दः कः शोकः एकस्वमून्यस्यतः ॥

करणनायकः --करणानां पञ्चानाभिनित्याणां भनःपद्यानां स्व-स्वविधयामनिनेषे नायकः समर्थः करणानायकः । स्रथवा करणशान्त्रेन परिणामा उच्यन्ते, तेयां त्रिविधानामपि नायकः प्रवर्षकः । (१६)। तथा चोक्तं जिनसेनपादैः--

एयमधः प्रश्चलकरण् अपूर्वकरण-अनिश्चतिकरणलत्त्वणस्थाः करणास्तेषां नायकः प्रश्चर्यकः करणानायक इत्युच्यते (१६)।

निर्जन्यनायो योगीन्द्रः ऋषिः साधुर्यीतर्मृतिः । महर्षिः साधुर्यौरेयो यतिनायो मुनीश्वरः ॥७४॥ निर्यन्यनायः—निर्ण्याना चर्चावैषमनीनां नायो निर्णयनायः । उक्तक्र—

> निर्मन्या शुद्धसूलोकरगुणमणिभिर्वेजनगारा इतीयुः, संज्ञां मद्वाविधर्मेश्वर्षय इति च वे बृद्धिलञ्जाविसिद्धेः । श्रेण्योरारोहर्षेवें वतय इति समप्रदराज्यक्वोधै-वें मुम्यावयां च सर्वान् मसुमद इह तानर्धयामो सुमुचनु ॥

निर्मयनाथ इति द्वादशगुणस्थानवत्त्री । ब्रह्मादिश्विदेशित कोऽर्थः ! बुद्धिलच्या श्रीपश्चनच्या ध ब्रह्मार्थः । विक्रियालच्या श्रदीयमहानसालयलच्या च राजिरेः । विषद्गमनलच्या देवर्षिः । केवलज्ञान-बान् परमर्थिः ( २० ) । उक्तव्रा—

> देशायण-बल्केबसमूर्विह सुनिः स्वार्धायःओब्हू तार्द्धः -रारुवश्रेर्थायुरमोऽजनि " विवरनगारोऽपरः साचुरुकः: । राजा जद्या च देवः परम इति ऋषिवीक्रयाऽचीयाशक्तिः-प्राप्ती डद्भयैषयीओ वियदयनपदुर्विरवनेदी क्रमेग् ॥

योगीन्द्र:—योगिनां प्यानिनाभिन्दः स्वामी योगीन्दः (२१)। द्वसृषिः—िष्वाः व्यर्था गती । द्वपति मन्द्रति बुद्धिसृद्धि त्रीपर्धार्दै विकियार्दै अवीधमहानसालयार्दै विवद्गमनार्दै केवलकानार्दै प्राप्नोतीति द्वपिः। यनान्युपर्थां किः। त्रथवा स्थि बोह् बाहान-संबर्खवोः (२२)।

१ दं लदमीकृतं व्यालचीकृतं। २ महापुरायः, पर्व २०, श्लोक २४६-२६० । ३ व्यापदं या।४ व्याजनयति। ५ दं ऋषि।

रेषयाक्षेशराशीनासृषिमाहुमैनीविकः । मान्यत्वादात्वविचान्। सद्धिः कीर्वते सुनिः ॥

साधु-"साथयति रतन्त्रयमिति साधुः । इता पा कि मि स्यदि साव्य सुख्यक्षि जनि चरि चरिन्य वया । (२३) । यति:---यतते यत्नै करोति रजनये इति यतिः । सर्वधानुस्य इः (२४) । निरुक्तं तु-

यः पापपाद्यनाशाय यतते स यतिश्रंवेत् ॥

मुन्ति: —मन्यते जानाति प्रत्यन्त्रमाणेन चराचरं नगदिति मुनिः । सम्यते किनत उच्च (२५)। मुहर्षि:— महांआची ऋषिः स्रृद्धिसम्पनः महर्षिः (२६)। उक्तञ्च—

रिसियो रिद्धि<sup>ः</sup>पवस्था अस्थियो **एवन्स**याशियो सेवा । जङ्गो कसावस्था सेसा अस्थारवा अस्थिया ॥

साधुषीरेयः— सापृनां रक्षत्रयशायकानां धुरि नियुक्तः साधुषीरेयः । रूक्यादेश्यम् (२०)। यतिनाथः—यतीनां निःकपायासां नायः स्वामी वतिनायः (२८)। तया च सौकिकं वाक्यस्—

> पविद्यां काकचांडातः पशुचांडात्तगर्नेभः । यतीनां कोयचांडातः सर्वचांडात्तनिस्कः ॥

मुनीश्वरः--मुनीनां प्रत्यक्शानिनामीश्वरो मुनीश्वरः ( २६ )।

महामुनिर्महामौनी महाध्यानी महावती । महास्रमो महाशीलो महाशान्तो महादमः ॥७६॥

महासुनिः—-महांश्वाची गुनिः अव्यवस्थानी महासुनिः ( ३० )। महासीनी — मुनिषु शानिषु अर्थे मीनम् । मीनं विचले यस्य च मीनी । महाश्वाची मीनी महामीनी । वर्षलह्वस्ययेने खल्तादिनायो न वर्सपुर- दिरेश । इंट्याः स्वामी महामीनी अप्यते ( ३१ )। महाश्यानी — प्यानं पर्म-शुक्त्रध्यानं इयं विचले यस्य स प्यानी । महाश्वाची प्यानी महाप्यानी ( ६१ )। महास्यती — महास्यानि प्राच्यालिपालपरिहायदलवन्दन- परिल्यागाचीवेषतत्रक्वस्यपीर्त्वचन्व- स्वती । महान्द्रस्ति परिल्यागाचीवेषतत्रक्वस्यपीर्त्वचन्व- परिल्यागाचीवेषतत्रक्वस्यपीर्त्वचन्व- परिल्यागाचीवेषतत्रक्वस्यपीर्त्वचन्य- स्वती । महान्द्रस्ति । परिल्याने स्वत्यस्य स्वती । महान्द्रसः— महत्ती अनन्यसावास्या स्वता प्रशामी यस्य स महान्द्रमः (३१) । उत्तक्ष

आक्रुष्टोऽहं इतो नैव हतो वा न हिपाकृतः । आस्ति। न इतो धर्मो अदीवोऽनेन बन्धुना ॥

महारोखः — महान्त अधारशवहस्वग्यनानि बीलानि अत्रत्यूषोपाया यस्य व महारोलः । कानि तानि अधारशर्यालवहस्वायीति चेतुञ्यते—आशाधरभूताचारप्रन्ये चतुर्याभ्याये एक्वसत्यधिकशततमे स्वोकेऽपं विचारः ।

> शीलं ज्ञवपरिरचय्युपेतु श्वास्त्रोगकृष्यिनवरहृतिस् । संज्ञाष्विरविरोधौ स्मादियमसकात्ययं चमादींस् ॥ गुवाः संवसविकस्याः, शुद्धः कावसेवमाः । सेन्याऽद्विसाऽऽक्षिपतातिकमाधनकृष्यंनाः ॥

१ प्रतिषु 'साध्यति' । २ स संपन्ना ।

युम्पोगवृचि उपेतु—प्रुप्तमोवचनकायांगाः १ । इतर-हति उपेतु—स्रशुम्पमावचनकायान् त्रीन्
युम्पमनव स्त्र, हति त्रीवि । स्रयुम्पानेवचनकायान् युम्पचनव स्त्र, हति वह् । स्रयुम्पानेवचनकायान् युम्पचनव स्त्र, हति वह । स्रयुम्पानेवचनकायान् युम्पचनव स्त्र, हति वह । स्रयुम्पानेवचनकायान् युम्पचनव स्त्र, हति वह । स्रयुम्पानेवचनकायान् युम्पचनि वृच्येव । इत्युम्पानेवचनकायान् युम्पचनि वृच्येव । इत्युम्पचनि वृच्येव । स्त्रिम्पचनि स्त्रम्पचनि स्त्रिम्पचनि स्त्रम्पचनि स्त्रम्पचन

हिंसा १ प्रमुतं तथा स्तेषं मैधुनं च । परिमहः । । क्रोबादयो जुगुस्सा च । भय । अध्यस्ती । र रतिः । ॥ अनोवाकायतु हत्तं । शिध्यातं । । समादकस् । । पिसुनस्ते । तथाऽज्ञानसङ्ग्यां २ वाऽप्यनिमहः । ॥

तेषां वर्षनानि एकविशतिः । २१ श्रातिकम न्यतिकम - श्रातिचार श्रमाचारैश्चर्रामिशु (याताध-इर्ष्मातिः १४ । रशकाय-धंवमेशु यिजाब्यदुर्ग्मातिशतानि ८४०० । ते श्राकंपितादिमिर्श्यानिशु यिजाब्य-दुर्ग्मातिव्यक्तायि ८४००० । रशयमेशु यिजाब्यदुर्ग्मातिकाः ८४०००० । श्राकंपितादीनां दशानां

> भाकंपिय भग्नुमाशिय जं दिहुं बायरं च सुहुमं च । इप्यां सहाउत्वयं बहुजवामध्यत्त तस्सेवी ॥

दशकायसंयमाः के १

पंचरपावररचा विकलप्रयरचा पंचेन्त्रियसंहयसंज्ञी । तक्षा इति दश दश संयमसंयतान् वंदे ॥

श्रयया—महत नविष्यं शीलं यस्य स महाशीलः । के ते नविष्याः ? मनोवचनकायैः कृतकारि-तानुमोदैर्नव भवन्ति । श्रयया—

> इत्यिविसवाहिकासो कंगविमोक्को व पश्चित्रस्तसेवा । संसक्तत्र्यसेवा तर्हिदिवाकोयको केत ॥ सकारपुरकारो<sup>र</sup> अवीदसुमस्वामवागत्रहिकासो । इद्रविस्वसेवा वि व नवमेवसित्रं अवंगं तः॥

एतानि नव विषयेतानि नवविषत्रक्कचर्यांचि भवन्ति । तानि महान्ति शीलानि यस्य सम्बारीलः (३५) ।

महाशान्तः —महाश्राते शान्तो रागद्वेश्यदितः कर्ममलक्रकंप्रदितो वा महारातः। श्रथना महत् शं कुलं क्रतः त्वमावो वस्य स महाशान्तः। श्रथना महत्वा श्राशाया बंक्य्या श्रन्तो विनाशो यस्य स महाशान्तः (६६)। उक्तक्क-

> राग-द्वेची वदि स्थातां तपसा कि प्रयोजनस् । तावेब वदि न स्थातां तपसा कि प्रयोजनस् ॥

ग्रन्थक --

वं सुवि। सहह श्रवंतु सुहु वियमप्पा कार्यतु । तं सुह इंडु वि वावि सहह देविहिं कोड़ि रसंतु ॥

ग्रन्यच-

प्राज्ञागर्तः प्रतिप्राचि वस्तिन् विकास्प्रसम् । कस्य कि किवदावाति क्या वो विवयीवता ॥

महान्म:—महान् इमलगः होताहिष्णुता वस्य व महादमः । श्रयवा महान् वर्धप्राधिगणयः वा लक्ष्यो दो दानं महादमः । महादे महादानं मा लक्ष्मीर्थस्य च महादमः (१७)। तथा बोर्कः—विश्व-श्वम्सुभूतिप्रणीतायामेका चरनाममालायाम्—

हो हाने पूजने चींचे हाने हींग्डें च राजके।
हेने दींची दुरावर्ष हो उसे वींचेहके।
दवार्था दमने दींने दंदद्वकेशि दः स्वतः।
दवार्था दमने बींचे वांचे तींजे नकोदिते।
विदीचेऽपि उमानेच चाजने भीचरे वरे।
निर्मिण निर्मास्यान्तो धमांच्यांची दयाच्याः।
प्रक्षायोगिः स्वयंदजी क्रांची क्रांची स्वापच्याः।
प्रक्षायोगिः स्वयंदजी क्रांची क्रांचानाच्यांचीवर ॥७०॥

निर्लेप:—निर्गतो निर्नेष्ठो लेपः पापं कर्ममलकलंको यस्य स निर्लेपः । श्रयवा निर्गतो लेप श्राहाचे यस्य स निर्लेप: (३८) । उक्तञ्च —

#### रवेसक्चेंडक्ने चापि क्षेपने क्षेप उच्यते ॥

निर्भ्रमस्थान्त:— निर्भ्रमं तस्ये आन्तिपरितं त्यानं मनोरयो वस्य स निर्भ्रमस्यान्तः, संग्रय-विमोह-विभ्रमस्यिततत्त्रप्रकारणक (स्वयं) (४६) ध्वमाध्यक्षः— पर्मे वारित्रे क्रम्यतः अधिकृतः श्रविकसरी निर्वाग-वात् निर्द्यको न कमपि धर्मविक्यंत कर्त्तुं स्द्राति धर्माध्यकः। ख्रयत्य धर्मस्य श्राविश्वन्ता धर्माधिः। धर्माची धर्मनित्यायां अञ्चो क्षानं स्वाग्या या स्वयं स्वर्माध्यकः। उत्तक्ष्य—

> बाह्यसम्बद्ध-विक्ति-व्यसमेषु तथैव च । अधिकाने च विक्रक्षिराधिकाको नरि स्थतः ॥

श्रयवा धर्मादौ धर्मचिन्तायामद्वाचीन्द्रियाचि यस्य स धर्माध्यद्धः (४०)। उक्तञ्च-

अवसिन्त्रियसिखुकं तुष्कं सौर्येषकं तथा । धाचो रावया तुष्क् चाल्मा झानं क्षेत्र सुचिका ॥ पासकं शकटं कीवी रयस्य च विभीतकः । व्यवद्वारो नवार्षेषु पुंस्वयं परिकीर्तितः ॥ द्वाध्यञः—द्वा व्यव पतास्य थरण र द्वाव्यवः । स्रयवा द्वाव्य स्रव्यति मार्गे वायते, योगिनां प्रत्यद्वे मवतीति दवाव्यवः । स्रयवा दवा व्यव लास्त्रनं वस्य र दवाव्यवः (४१) । स्रह्मयोतिः— स्रह्मसुत्तपदो सनस्यात्मनो मोस्स्य चारितस्य वा योगिकस्पत्तिस्यानं ब्रह्मयोतिः (४२) । उक्तस्र—

> बात्मिन मोक्षे ज्ञाने कृत्ते ताते च मरतराजस्य । ब्रह्मे ति गी: प्रगीता न चापरो विचले ब्रह्मा ।।

स्वयंबुद्धः—स्वयं ब्रात्सना गुस्मन्तरेख बुद्धो निवेदं माप्तः स्वयंबुदः (४६)। उक्तब्र— निविदा कतत्वा निप्पत्तिकोदा च व्यविद्याची व । श्वितास्त्रा बर्द्धण विद्यस्मा होति सिद्धा च ॥

ब्रह्मकः—ब्रह्माय्मात्मानं क्षानं तपश्चारितं मोत्तं च जानातीति ब्रह्मतः (४४)। ब्रह्मतत्त्ववित्— ब्रह्मयोः मोत्त्त्य ज्ञानस्य तपस्थ्यारित्रस्य च तत्वं स्वरूपं हृदयं मर्म वेतीति जानातीति ब्रहातत्वित् (४५)।

> पूतात्मा स्नातको दान्तो भदन्तो वीतमत्सरः। धर्मबन्नायथोऽसोभ्यः मप्रतात्माऽस्रतोज्ञवः॥७ऽ॥

पुतात्मा—पूतः पवित्रः कर्ममतकवंकर्याहत ज्ञात्मा स्वभावो वस्य स पुतात्मा (४६)। स्मातकः— स्नातः कर्ममतकवंकराहतः हत्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मर्यहत्तवात् पूतः प्रज्ञातितः क ज्ञात्मा वस्य स स्नातकः (४७)। उक्तञ्च—

> पुलाकः सर्वद्वासङ्घो वङ्गको मध्यबोधकः । कुक्षीले स्तोकचारित्रं निर्मन्यो प्रन्यहारकः ॥ स्नातकः केवलङ्कानी शेषाः सर्वे वरोधनाः ।

हान्ता:—दान्तः तपःक्रेशस्यः । स्वयवा दो दानं स्वयवदानं स्वनः स्वमायो यस्य स दान्तः (४८)। भ्रदन्तः—मदन्त दनः चन्द-परयोजः मुनीन्द्रादीनां पूज्यपर्योजस्थान्दरनः । (४६)। घीतस्य-स्वरः—वीतो विनदो मस्यरः परेपां ग्रुमकादेषो अस्य स्वीताससरः । स्रवेषीं (५०)। उत्तन्त्र शृह्याभद्वदेवीः—

> उषु करवं तपत्यस्यिकमभिभवंस्वय्याच्युन् कवावाः प्रामृद्दोबोऽप्यागधो जवभिव जवजौ किन्तु दुर्वसमन्यैः । निम्पूरेऽपि भवादे सविक्षमियममभिभारेहोप्यवस्य मासार्व्यन्ते स्वतुस्यैभवति परवद्यापुर्वसं तरुवहाहि ॥

धर्मवृक्तायुधः—धर्म एव इद्धः स्वर्ग-मोवफ्कायानिकात् । धर्मवृद्धः, स एव आयुधं महत्यं, कर्मवृत्तमातत्वात् । धर्मवृद्धः आयुधं यस्य त वार्मवृत्तायुधः । (११) । अक्तोच्यः—न होत्रमियुं वारियान्वालियिं ग्रम्यः अद्योग्यः । देणवित्र सित्तं स्वत्यः । देणवित्र सित्तं स्वत्यः । देणवित्र सित्तं स्वतं । इतो लोपे स्वतंत्र स्वतं अद्योगः अद्योगः वृद्धः अक्तोच्यः (५२) । प्रपुतात्मा—म्करंख् पूतःश्वित्र आत्या यस्य व प्रपुतात्मा । अय्यत प्रपुताति प्रकरंख पवित्रवित्र स्वत्यावाद हित प्रदेः, पवित्र-कातः विद्यस्थ्यः । विद्यता व व्यत्यावाद स्वतं मात्रवाद स्वत्यावाद स्वतं स्वत्यः (६३) । अस्तात्रकृतः— अविद्याता उपलवित्त आत्या स्वयावा व्यतं स्वतं प्रपुताता, तिद्व-स्वतः व्यत्यः (५३) । अस्तातेक्क्षः— अविद्याता युतं मात्रवं यत् व्यत्यः स्वतं स्वतं अत्यत्वः । अस्यवा सूर्तं स्वयः स्वतं प्रतं व उद्भवश्च स्वतं स्वतं

१ द मदा। २ जा 'उभ्यते' इति पाठी नास्ति । ३ जा पूज्यंते ।

#### मन्त्रम्तिः स्वसीम्यातमा स्वतन्त्रो ब्रह्मसम्मयः। सुप्रसन्त्रो गुणाम्मोधिः पुण्यापुण्यनिरोधनः॥ ७६॥

मंत्रपूर्तिः—मंत्रः खमो अरह्ताणं हित सतावृत्ते मंत्रः, स एव मृतिः स्वरूपं स्थ स मंत्रमूर्तिः । विभात्- हिवलीक्जिया बाववः स्थ देवो वः सविता मार्पवत् क्रेडकामा कमेथे हत्यादि वन्त्यारित्यायान् मन्त्रं भव्यति । स इटिवयो मंत्रः पापेदांशो । मृतिः काठिन्यं हिंसाकमेहतुत्वात् निर्दयनं सस्य मते स मन्त्र-मृतिः । अथवा मन्त्रः स्तुतिः, स मृतिः वस्य स मन्त्रमूर्तिः । मन्त्रं स्तुति कुर्वन्तो मायवन्तं प्रत्यन्तीति कारवात् मन्त्रमतिः । उत्तक्ष—

> त्रिद्दोन्द्रमौतिस्मित्रात्वारत्विस्यविदर्शपर्युविष्यम् । पाद्युरात्तममत् भवतो विकसञ्ज्योद्ययदकारव्योद्दरम् ॥ जलवन्द्ररिदमकववातिरुचिरीक्षवरीगुक्तिस्यवस् । स्वाधीनयतमनसः सुविदः प्रवामन्ति सन्त्रमुक्तरः महर्वेदः ॥

> इति कर्तस्यतायां च दारीरे ह्रवर्णसायके । श्रुतिहासान्तरे राष्ट्रे कुटुम्बकृति चौषधे ॥ प्रधाने च परिचकृते करयो च परिचकृते । तंतवाने च शास्त्रे च सिद्धान्ते उन्त्रसिम्बते ॥

ब्रह्मसम्भव:- नहावा श्रात्मनश्चारितस्य शानस्य मोक्स्य च सम्भव उत्पत्तिर्यस्मात् स ब्रह्मस्मव:। श्रयवा ब्रह्मयाः इतियात् सम्भव उत्पत्तिर्यस्य स ब्रह्मसम्भवः। श्रयवा ब्रह्मयाः वर्षस्यक्रिकारकः, स वालौ सं स्मीचीनो मयः पापद्रिष्टमत्यकारकः ब्रह्मसम्भवः (५८)। सुप्रस्तकः चुट् क्रवित्यस्य प्रवतः प्रहृतित्यस्यः स्वर्गमोद्यस्यत्यको वा व्यवस्य (५८)। श्रुपाममीचिः। प्राप्ता अन्तर्यक्रवेताः अन्तर्यस्य स्वर्भाः स्वर्मस्य वर्षस्य स्वर्भाः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भाः स्वर्भाः स्वर्भः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्यः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्यः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्थः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्भः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्भः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्भः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्भः स्वर्यः स्वर्यः

हिंसाऽनूतं तथा स्तेयं मैथुनं च परिम्रहः । कोचादयो जुगुच्सा च भयमप्यरती रतिः ॥ मनोवाकायदुष्टरतं मिध्यातः सप्रमादकस् । पिद्युनस्तं ग्रयाऽज्ञानमञ्जादां चाप्यनिम्रहः ॥

एतेषामेकर्षिशतेर्वर्जनानि एकर्षिशतिर्गु या भवन्ति । ते च श्रातिक्रम-व्यतिक्रम-स्रतीचार-स्रनाचारैश्च-द्वर्मिर्गु चिताश्चरुरणीतिर्भवन्ति । उक्तश्च—

१ इ. तेशोः । २ इ. चौषभेः । इत स. चौषभिः ।

सनसः द्वादिषवाहोऽतिक्षम हृति च व्यतिक्रमो श्रेयः । शीतकृतेक विसंचनमृतिचारो विषयवर्तनं चैव ॥ विषयेष्यतिस्पिक्तिरेयं प्रोकोऽनाचार हृह महामृतिमः । हृति चत्वारः सुधिवा विवर्णनीया गुळप्रासी ॥

ते च चतुरसीतिगुणाः, दशकायर्थयमेषु शिवाश्वतुरसीतिशातानि भवति । ते चाकंपितायमाबदशकेन
गुणिवात्तुरसीतिशहसा स्वति । ते च दशवर्मेषु शिवाश्वतुरसीतिशता स्वति (६०)। पुण्यापुण्यः
निरोधकः—पुण्यं च गुमकर्मः, अपुण्यं चाणकर्मः, सद्वेष्णद्वस्त्रात्त्रोत्रात्रोत्रात्व पुण्यद्व क्रतोऽज्यत्वायितिहे
ववनात् । पुण्यापुण्यवीतिरोषको निर्पक्तारकः पुण्यापुण्यतिरोकः । संवत्ववर्षे भगवति न पुण्यमास्वति,
न च पापमास्वति, ग्रेगीपि निरोषक हृत्यर्थः (६१)।

सुसंवृतः सुगुप्तात्मा सिद्धात्मा निरुपप्तवः । महोदक्षी महोपायो जगदेकपितामहः ॥८०॥

सुसंवृत:- सुष्टु श्रतिशयेन संवृशोति सम सुसंवृतः, श्रातशयवद्विशिष्टसंवरयुक्त इत्यर्थः । उक्तश्र-

वद्समिद्गित्ताचो धम्माग्रुपिहा पशेसहजन्तो य । चारित्तं बहुभेवा ग्रायच्या भावसंवरविसेसा ॥

ष्ठस्यावन्यं: — पञ्च महान्तानि, पञ्च विनितनः, तिस्तं गुप्तयः, दशलाचार्याश्चे धर्मः, द्वादशानुप्रेचाः, द्वाविंगतिः । पर्यष्ट्रच्यः, वातारिक-छेदोरस्याप्ना-परिवायीशुद्धिः सुद्धमतान्यायः यथाव्यातलच्यां पञ्चिवधं वातित्रम् । एतं प्रत्येकं बहुनेदा भावववर्यवेशया जातव्याः (६२) । द्वायुतासा— च्वाद्य क्रातिक्यं गुप्तः क्षात्ववर्येन्यः गुप्तः क्षात्ववर्येन्यः प्रतः । क्षात्ववर्येन्यः प्रतः । क्षात्ववर्यः वात्यान्यः, भावत्यां देश्वत्वर्यात् । क्षात्वाः विद्यान्यः । मात्रव्यः विद्यान्याः । विद्यन्त्वर्यः विद्यान्यः । विद्यन्त्वर्यः । विद्यान्यः विद्यान्यः । विद्यान्यः ।

प्रायस्य पुरितयासे हे सनसः होकसोहने । जन्मसन्यू हारोरस्य बहुर्सिरहितः शिवः॥

महोदकः — महान् व्यंकानिमोञ्चलव्याऽनन्तकेवलञ्जानिक्ववया उदकः उत्तरपत्तं यस्य स महोदकः । (६६)। सहोपायः — महान् सम्यव्दानज्ञान्वारिक्वयोलेक्ष्य उपायो मोजस्य यस्य स महोपायः (६७)। जावेकपितासदः — कालामप्रकर्णमञ्जाकिरयतमञ्जाकानोमकोऽदितीयः पितासदः अनककको दितकारकत्वाच् जावेकपितासदः (६८)।

> महाकाविश्वको गुरुयो महाक्केशांकुशः शुचिः। श्ररिजंयः सदायोगः सदामोगः सदाधृतिः॥८१॥

महाकारशिक:—करणायां वर्षजीवरवायां नियुक्तः कारशिकः । महांश्राची कारशिकां महा-कारशिकः, तर्षं वैत मरणानिधेयक इत्यर्थः (६६) । गुण्यः —ं गुणेषु पूर्वेक्केषु वद्यरणीतिलद्यस्केषु नियुक्तः, साधुर्वा गुण्यः (७०) । महाक्केषांकुषाः—महान् तपःसंवमपरीषहण्डनारिलक्षणो योज्यो क्रेकः कुन्हं स एवाकुराः श्रीयार्गतराजेन्द्रोत्मार्गनिषेशकारकत्वात् महाक्केशांकुराः (७१) । श्रुखिः - परमब्रक्षचर्यपालनेन निक्युद्धवुद्धैकस्यभावारमपवित्रतीर्योनमंत्रभावनाजलप्रज्ञात्तितान्तरंगशरीरत्वाञ्ज्युचिः परमपवित्रः । उक्तक्य--

> बारमाऽशुद्धिकरैयस्य न संगः कमेंबुर्जनैः। स प्रमान् शुचिरास्थातो नाम्बुसंधुतमस्तकः॥

श्रयया कर्माष्टकाष्टरानुवयभस्यभावकरण्याकित्वात् श्रुचियिकपूर्यः । वन्यभवित मलमूनपीहलाद्वा श्रुचिः । श्रम्यन्तरपापमलप्रचालनसमर्थीनलोमलकालनातालाद्वा श्रुचिः (७२) । सरिजवः- ऋग्रेन् श्रष्टाचिवास्मिदिमन्नगोदमहाराज्ञ्न् चर्चातः मिस्लकाणं कवति-क्षर्यिक्यः । (७३) । स्वदायोगाः - सदा वर्षकालं योगो श्रासंवारमञ्ज्यलामलन्त्वं परमञ्जूक्ष्यानं वर्षवर्यागाः । १०५) । स्वदायोगाः - सदा सर्वकालं मोगोः निवशुद्धदुद्धेकस्थमानपरमात्मैकलोलीमानलच्चाप्रस्थानन्त्यान्तरालस्वारक्यमाने मोगो स्वयः व सदामोगः । श्रपना सन् वर्धाचीन श्रामोगो मनलकार्य मनोव्यापारी स्वयः व स्वामोगः ( ५५) । उक्तक्र

> मुक्षानोऽम्युद्यं चार्हन् जनैमोतीब सद्यते । बुचैयोगीव सत्वं तु जानाति त्वाहगेव वे ॥

सदाञ्चितः — सदा सर्वकालं जृतिः संतोपो यस्य स सदाञ्चितः, दिवा रात्री च सन्तोपवानित्यर्थः । रात्रिभोजनपरिहारपञ्चभावनाञ्चक इति भावः । उक्तञ्च —

> धिद्वंतो समजुत्तो माखजोगे परिद्विदो । परीसद्वार्धा उरंदितो उत्तमं वदमस्सिदो ॥

धृतिरित्युपलक्ष्यां एकत्वतपोभावनानाम् ( ७६ )।

परमौदासिताऽनाश्वान् सत्याशीः शान्तनायकः। अपूर्ववैद्यो योगहो धर्ममृत्तिरधर्मधक् ॥८२॥

परमीदास्त्रता—परम उल्कृष्टः उदाधिता उदास्ते इत्येवंशीलः उदासिता । रृन् । उल्कृष्टीदासीन , शृत्र-मित्रतृराकांचनादिसमानचितो मध्यस्थपरियाम इत्यर्थः ( ७७ ) । उक्तञ्च—

> दोषानाकृत्य लोके सम अवतु सुखी बुर्जनस्वेद्यनार्थी, तस्तर्वस्वं गृहीत्वा रिपुर्ध सहसा खीवितं स्थानमन्यः। मध्यस्थस्त्वेवमेवासिखामह हि जगन्त्वायतां सौत्वराधिः, मत्तो मा भूदसीन्यं कथमपि भविनः कस्यवित्यूकरोमि॥

अनार्वान्—न त्रायः, न मुक्तवान् त्रनाश्चात् । वर्षपुकानौ परोक्षत्वव घोषवायोश्च कृति नेट् । त्रनार्वान् त्रनार्वानी त्रनार्वानः इत्यादिरूपाचि मवन्ति । त्रनाशुपा त्रनार्वद्रवामित्यादि च ( ७८ ) । उक्तव्र निरुक्तशास्त्रे—

> बोऽक्स्तेनेषु विश्वस्तः शाश्यते पथि निष्ठतः । समस्तक्षः वृचित्रवास्यः सोऽनात्रवानिह गीयते ॥

सत्याद्यीः— उत्तु भव्यनीनेषु योग्या सत्या, सत्यु नियोज्या सत्या, सद्भूषो हिता वा सत्या । सत्या सफला वा ऋाषीः ऋत्यं वानमस्य इत्यादिरुपा झाशीराष्ट्रीवांद्ये यस्य स सत्याद्योः । ये केचन मुनयस्तेषा-माशीर्द्यद्यांभानस्ययव्यात् कदाचिन्न फलति, जन्मान्तरे द्व फलत्येव । अगयसस्याद्यीरिश्लोके परलोके च फलत्येव, तेन भगवान् सत्वाचीरूव्यते ( ७६ )। शाक्तनायकः – शान्तानां रागद्वेषमीह्रएहितानां नायकः स्वामी, शान्तं मोव्वनरारं प्रापको वा शान्तनायकः। श्रयावा शान्तिः नायकः। श्रयावा शान्तिः नायकः। श्रयावा शान्तिः विकारितः वेक्कमीर्यहेतं मोक्नत्यत्य नायकः स्वामी शान्तनायकः। श्रयावा शान्तः । श्रयावा श्रवा शत्यः श्रवा श्रवा श्रवा श्रवा श्रवा शान्तः । श्रवा श्रवा श्रवा नायवा । श्रवा श्रितः नायवा । श्रवा श्रितः । श्रवा श्रितः । श्रवा श्रवा श्रवे श्रवः । श्रवा श्रितः । श्रवा श्रवे श्रवः । श्रवा श्रवे श्रवः । श्रवा श्रवः । श्रवः । श्रवा श्रवः । श्रवः । श्रवः । श्रवा श्रवः । श्रव

कासवासप्रहोध्वाँगञ्चल्यद्ंद्राजराष्ट्रयान् । स्रष्टावङ्गानि तस्याहस्रिकित्सा येषु संभिता ॥

इत्यहाङ्गचिकित्साप्रवीखो बाग्भटो वैद्यो यदाह—

रागादिरोगान् सततानुषक्तानशेषकायप्रसृतानशेषान् । श्रीत्सुक्यमोहारतिदान् जवान योऽपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै ॥

> योगतो हि समते विषम्धनं योगतोऽपि खलु मुख्यते नरः । योगवर्तमं विषमं गुरोगिरा बोध्यमेतद्खिलं मुमुक्षुया ॥

तथा खोक्तं -

संयोगसूचा जीवेन प्राप्ता दुःसपरम्परा । तस्माल्सयोगसम्बन्धं त्रिचा सर्वं त्यजाम्बहस् ॥

तया व सोमदेवः-

वैराग्धं ज्ञानसंपषिरसंगः स्विरचित्तता । कर्म्भिसमबसहत्वं च पंच योगस्य हेतवः ॥ प्राथस्य क्षुरिषचासे हे मनसः शोकमोहने । जन्ममृत्यु शरीरस्य बहुमिं शहेतः क्षितः ॥

धर्मसूचिः – धर्मस्य चालिस्य सूचिताकारे धर्मसूचिः । धर्मस्य न्यायस्य सूचिः धर्मसूचिः । धर्मस्य ब्राहिशालक्ष्यस्य सूचित्रंभर्म्।चिः । धर्मस्य पुण्यस्य सूचिः धर्मसूचि । ये मागवन्तं विराधवनित तेयां धर्मस्य यमस्य कालस्य कृतान्तस्यिति यात्रत् सूचिः, तेषामनन्यसराष्ट्रहेतवात् धर्मस्यिः । उत्कक्षः —

२ व नमाविति।

सुद्रस्विव श्रीसुभगस्वसमुते द्विषंश्यवि प्रस्ववद्यसीयते । भवानुदासीनवसस्त्रवोरचि प्रजो; वर्ष विश्वमितं ववेद्वितम् ॥

श्रथवा धर्मस्य गतिलत्त्वपस्य मूर्तिकममा यस्य स धर्ममूर्तिः, श्रव्रद्यस्त्ररूपत्वात् । तदुपलत्त्वयामाका-शादेपि मूर्तिः ( ८३ ) । उक्तञ्च—

> श्राहिसादी तथा न्याये तथा पद्मदक्केऽहाँत । श्राचारोपसयो: पुण्ये स्वआवे च शतासने ॥ मस्याते चोपनिवदि योको चर्मे यसे नरि । दानादिके नर्युस्येतदद्वादशार्थेषु घोषनै: ॥

अधर्मधक्-अधर्मे हिंशादिलक्शं पापं स्वस्य परेषां च दहति भस्मीकरोति अधर्मधक् (८४)।

ब्रह्म ट्रमहाब्रह्मपतिः इतकृत्यः कृतकृतुः । गुणाकरो गुणोब्द्वेती निर्निमेषो निराधयः ॥<३॥

महाज्ञस्यातः च्यापं अपन्य कृतस्य गोवस्य च इंट्स्यामी ज्ञांट् (त्य.)। महाज्ञस्यातः कृतस्यां माताजातांनां चत्यां उपरि कृत्मानां पंचयं कृत्यकानं महाज्ञाध्येत, तस्य पतिः स्वामी महाज्ञस्यितः। श्रम्या महाज्ञस्य (तिः स्वामी पद्यात्रस्य महाज्ञस्य विद्यानस्य क्ष्या महाज्ञस्य (तिः स्वामी यस्य व महाज्ञस्य (ताः । वीचानस्य क्ष्या महाज्ञस्य (तिः (त्रः )। कृतः कृत्यः इत्यं ज्ञानस्य विद्यानस्य कृतं कृत्यं कृत्यं कृत्यं कृत्यं ज्ञानस्य वेत त कृत्यकृत्यः। अयया कृतं पुण्यं कृत्यं कृतं कृत्यं कृतं विद्यानं कृतं प्रविद्यानं कृत्यं कृतं विद्यानं कृतं प्रविद्यानं कृतं प्रविद्यानं कृतं प्रविद्यानं कृतं प्रविद्यानं कृतं प्रविद्यानं कृतं प्रविद्यानं कृतं प्यानं कृतं प्रविद्यानं कृतं प्र

मणु भिक्तिगर्उ परमेसरही परमेसर वि मण्यस्स । दोहिविं समरसङ्खादं पुत्रज चढावर्ड कस्स ॥

गुखाकरः—गुखानां केवलकानादीनां चतुरशीतिलज्ञाखाः कः श्राकरः उत्पत्तिस्थानं गुखाकरः । श्रथवा गुखानां पद्चत्वारिशत्तंख्यानामाकवे गुखाकरः । उक्तश्र—

> अरहंता झायासा सिद्धा कट्टेय सृरि झ्रतीसा । उवसाया पद्मवीसा साहुवां होति बादवीसा ॥

तत्राईतां पट्चलारियद्युणाः — चतुर्क्षिशदित्यगः पूज्यपादेन नन्दीश्यरभको विस्तरेण जोकाः श्रष्टप्रतिद्वार्याचि च, श्रनन्तचतुर्यं चेति । विद्वानां सम्यक्त्वादयोऽयौ गुखाः । श्राचार्योणां पद्त्रिश्यद्-गुखाः । ने के १

पश्चाचारवरः ' संज्ञ्युतावार'स्त्रवा वरि-यानारामस्यानाराज्याकृतिषु व्यवहारवान् । ॥ गुर्वादांबाकवी ' साचीतंत्रज्यां दोवसंकृतिः । । यतिदोवाकवी 'ऽज्येवा 'आस्तुकारी व नोवकः ॥ परीकाविशिः साचीतद्विश्चय 'बक्काश्चे। हितोपदेरीजांगार्थःस्यापको -अक्कसस्युग्धः ॥

अ माभक्त्यादी ।

स्थितिकवृषं अपुरूषकारागे "उतुष्टकार गोलविष्टे" । तिप्राप्तासे अव्यक्ति वाता गोली "विगासकृष्ट ॥ वीष्टाप्रस्तृति निषयं स्व समता सुप्रतिक्रमः" । स्वानां चारवं सव्यक्तेष्ठवं १ गोषिकारियान् ॥ स्वानां चारवं सव्यक्तेष्ठवं १ गोषिकारियान् ॥ स्वानां वात्रवं सव्यक्तिकार्योक्ष्यां ॥ स्वानां विष्ट्रवेचीयारि स्वावस्यक्तिविष्यः ॥ स्वाचार्याम् पूजा एते वक्ता विश्वदेव स्वावस्यकार्याक्ष्यः ॥ स्वाचार्याक्ष्यस्थानेष्याुवाः स्तु । प्रवाविकारितः ॥

साभूनामधाविद्यातिगुषाः भवन्ति । ते के १ दशसम्बन्तरगुषाः, मत्यादिपंचकानानि, अयोदशाचारिन-गुषाः पतेषु ब्राष्टाविद्यतौ गुरोषु सर्वे प्रसिद्धम् । परं दश सम्बन्त्यानि श्रप्रसिद्धानि, तान्येव कष्यन्ते—

बाज्ञामागैसमुद्रवसुपदेशात्सुत्रवीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थोभ्यां भवमवगाउपरमावगाउ च ॥

श्रस्या श्रार्याया विवरणार्थे इत्तत्रयम् । तथाहि---

बाङ्गासम्यस्वसुकं बहुत विरुचितं यीतरागाङ्गवैव, त्यक्काम्यसम्ब गियमस्वरायं अञ्चल्लोहाल्ले । मार्गास्त्रामामाङ्गः पुरववरपुराखोपदेशोपवाता, या संज्ञालामालिकम्यालिकस्वरियारियारिय एष्टिः ॥ साक्यालास्त्रायं ग्रुनिवरयवियेः पृषणं अञ्चलातः-स्कृताते पुत्राष्टिदुर्गवामालयस्वरायंत्व कांते । केस्रिज्ञातोपत्रक्तसम्यसम्यवर्गालास्यालं कांते । केस्रिज्ञातोपत्रकासम्यसम्यवर्गालास्यालं पाप्तसंत्रपर्याणः । यः शुल्वा द्वाद्यागां क्रिज्ञालाम् त्याप्रसंत्रपर्याणः । एष्टः सामाल्याचीन् क्रास्त्रस्य सम्यालयस्वरायार्थिषः । एष्टः सामाल्यावान् अञ्चलस्वयनम्यवर्गालायाव्याणाः । कैन्द्याजीक्त्रार्थे स्वितिह परमाणाविनादितं कृत्व।

एवं स्थिषकचलारिशदभ्यतं गुणानां भवति, तेवामाकर इत्युज्यते (८६) । गुणोच्छेदो — गुणान् क्रोषादीन् उच्छेदयतीत्वेषद्यति गुणोच्छेदी । 'अगुणांच्छेदी' इति पाट अगुणान् दोषानुच्छिन्तति अगुणोच्छेती । अथया अगुणानामुच्छेदो विचात यस कोऽगुणोच्छेती, अधादशरोगराहित इत्यर्थः । उक्तक्र

> चुत्पिपासाजरातङ्कजन्मान्तकभवस्मयाः । न रागद्वेषमोहाश्च वस्यासः स प्रकृत्विते ॥

चकाराकितारितिद्वाविपारस्वेदस्वेदविषस्या ग्रह्मत्ते (६०)। निर्मित्रेषः—चत्रुपोर्मयोग्पेषतेप्रदितः, दिव्यचक्करित्वर्षः, 'तोचनस्पन्दरित इति यावत् (६१)। निराक्षयः—निर्गतो निर्गष्ट आक्रयो ग्रहं यस्य त निराक्षयः। क्षयवा निर्मिक्षन्त आक्रयो निर्वास्पदं यस्य त निराक्षयः (६२)।

> स्र्रिः सुनयतस्यक्षो महामैत्रीमयः शमी। प्रजीखनन्यो निर्हन्द्वः परमर्थिरनन्तगः॥८४॥

स्रि:-स्ते वृद्धिं स्रि:। भू स् व्यदिश्य किः (६३)। तथा चेन्द्रवश्यिदेवैः-

पञ्चाचारस्तो नित्यं सूल(चारविद्ययाः । चतुर्विभस्य संघस्य य.स ग्राचार्यं इष्यते ॥ ४

खुनयतश्यकः — ये रणाञ्चुन्योपलांतृतासं सुनगाः । यया रणांत्रित्यः स्वादानत्यः स्वात्रित्याः स्वादान्यः स्वात्रित्याः स्वादान्यः स्वात्रित्याः स्वादान्यः स्वात्रित्याः स्वादान्यः स्वात्रित्याः स्वादान्यः स्वाद्रित्याः स्वाद्रान्यः स्वाद्रान्यः स्वाद्रान्यः । ये व वर्षयेकात्वाक्रिताः नित्य एतः क्षित्यः प्रकृत्यां स्वत्याः (६४) । महामित्रीमयः महती चावी मीत्री महामेत्री, वर्षयेक्षात्व्यः (६४) । महामित्रीमयः महती चावी मीत्री महामेत्री, वर्षयेव्यव्यव्यक्षितः त्वा नित्रेतः महामेत्रीयः (६४) । महामित्रामयः स्वकानेव्यवे स्वय व द्यापी । ध्वापी स्वयः व द्यापी । ध्वापी स्वयः स्वयः व द्यापी । ध्वापी स्वयः स्वयः व द्यापी । ध्वापी स्वयः स

श्रीबोरगौतसगुवाधिककुन्दुकृत्-श्रीभद्रवाहु-विजयन्त्र-समन्तपद्रान् । देवेन्द्रकीर्त्तिमस्त्रं स्वगुरं च विद्यानन्त्रिमस् विनवतो विनतोऽस्ति नित्तस्त् ॥ श्रीश्रुतसगरगुरुवा योगिशसं यूर्वातं समानीतस् । निर्वाद्याताध्यायः विचार्यते महतुत सम्बन्नाः॥

इति स्रिश्रीश्रुतसागरिवरिचतायां सहस्रनामटीकायां योगिशतनामपश्चेऽभ्यायः समाप्तः ।

# अथ सप्तमोऽध्यायः

निर्वाणः सागरः प्राह्ममेहासाधुरुवाहतः। विमलाभोऽय गुद्धामः भ्रोधरो दत्त इत्यपि ॥५४॥

'निवांशः'—निवांति स्म निवांशाः, सुवीभृतः अनन्तसुलं प्राप्तः। निवांबोध्वावे इति साधुः। अववा निर्वाता वाष्याः सामान्यस्यारस्तुप्त-लक्ष्यं वर्षायुप्तानं, निवांष्यः। अव्यत्त नितंत्वा निर्मात्र वाष्यः। सामान्यस्यारसदुप्त-लक्ष्यं वर्षायुप्तानां, निवांष्यः। अव्यत्त निव्यत्ते वानः, निश्चितं वानो निवांष्यः। यत्ते मगावान् निक्रात्तः वन्तं वर्षायः। अव्यत्ते त्रिक्रते वर्षायः। स्वात्तः निक्रात्तः वन्तवात्री वर्षातः वर्षातः विक्राव्यस्यतातः, नद्धः व्यत्तिक्ष्यत्व्यः वर्ष्यव्यावे तिव्यति (१)। सावारः—सा लक्ष्यांति कष्ये वर्षा व सावारः, अम्पुद्वनिःभेवश्यक्षमीश्मालिगितन्तातः। अव्यत्त विक्राव्यस्यति विक्रावि वर्षात्रे वर्षात्रः। अव्यत्ता वर्षात्रः वर्षात्

१ आप 'अन्तमः 'सब्देन्यः' ब्रस्थिकः पाठः । २ आप लक्ष्यः । ३ आप लिगत्वाद् ।

लालयति; तेन शेषनागस्य पुत्रवद्यतिभासते स्वामी; तस्मात् स्वामी सागर इत्युच्यते । ऋचन स्या लच्चम्या शोमया उपलिवतः श्रागः पर्वतो गिरिराजः सागः मेदः; जन्माभिषकावसरे तं राति राह्वाति स्वीकरोति सागर: । ऋथवा साया गताः, दरिद्रियाः । तान रायति शब्दयति आक्रास्यति आह्रयति धनदानार्थे सागरः; भगवतः कनकवर्षित्वात् , दीन-दःस्य दरिद्राणां दारिशस्पेटक इत्यर्थः (२)। महासाधः-दत्तः क्रुशको हितश्च साधुरूच्यते । महांश्चासौ साधुमंहासाधुः । राष साध संसिद्धौ । साध्यति सम्यन्दर्शन-. जानचारित्रास्त्रीति साधुः ; महान् तीर्थकरो भृत्या रजनयेस मूक्तिसीख्यसाधक हत्यर्थः (३) । विमलाभः विमला कर्ममलकलंकरहिता आभा शोभा यस्येति विमलाभः । गोरप्रधानस्यान्तस्य क्वयामादाहीना चेति इस्तः । अथवा विशिष्टा केवलकानलच्योपलच्चिता मा लच्मीर्यंत्र स तिमो मोचः, तस्य लाभः प्राप्तिर्यस्य स विमलाभः । अथवा विमला राष्ट्राधुपरागर्रहता श्रासमन्ताद्भा दीप्तिः काटिभास्कर-चन्द्रकोटिभ्योऽप्यिकं भामण्डलं यस्य स विमलाभः (४)। श्रद्धास-ग्रद्धा श्रक्ता श्रामा दीप्तिर्यस्य स श्रद्धामः, श्रक्रलेश्यो वा रादाभः । शहः कर्ममलकलक्करहितः सन् आसमन्तान्द्राति शृह्याभः (५)। श्रीघरः - श्रियं नाहां सम्बन्धरग्रान्त्रज्ञापेपर्लाह्यतां ग्रान्यन्तरां ग्रानन्तकेयनज्ञानादिनद्वाणां धर्यत श्रीधरः । श्रिया उपलिवता धरा समवस्त्रवाभूमिरष्टमी भूमिर्वा वस्य स श्रीघर: । अयवा श्रिया निवासभूमि:. घरो हिमवान् गिरिः श्रीघर:. श्रीनिवासपूर्वत इत्यर्थ: । अथवा श्रियोपलिवतो घरः कुमराजः प्रथिया आधारमृतत्वात् श्रीघरः (६)। इतः - दानं दत्तम्, दत्तयोगाद्भगवानापि दत्तः, बांख्रितफलप्रदायक इत्यर्थः । दातुमारम्भो दत्तः । दीयते स्म निजातानो ध्यानविषयीक्रियते दत्तः । भादिकमीया कः, क्रांदि च वहो थः, इति व्युत्पनेः (७)।

# अमलाभोऽप्युद्धरोऽग्निः संयमध्य शिवस्तथा । पुष्पाद्धातः शिवगण उत्साहो ज्ञानसंज्ञकः ॥८६॥

कारकास:-- ऋविद्यमाना मलस्य पापस्य श्रामा लेशोऽपि यस्य स श्रामलामः । श्रायवा न विद्यते मा लक्ष्मीर्येषां ते श्रमाः, दीन-दःश्यित-दरिदास्तेषां लाभा धनप्राप्तर्यस्मादसौ श्रमलाभः । श्रथवा श्रमा निर्धन्या सुनयस्तान् लान्ति यहन्ति स्थीक्वर्यन्तिये ते अपला गराधरंदवास्तरा समन्ताद भाति शोभते अपलाभः ( द ) । उद्धर:---उत् अर्थस्थाने धरति स्थापगति मध्यजीयानिति उद्धरः । श्रथवा उत् उत्कर्ण्टे हरःपाप-चोरकः उद्धरः । श्रथवा उत् उत्कृष्टा धरा समवसरखलद्धाणा मुक्तिलद्धाणा वा भूमिर्यस्य स उद्धरः । श्रथवा उत्कृष्टः घरः भेरतात्तवाः पर्वतः स्नानपर्वतो यस्य स उद्धरः । ऋथवा उत्कृष्टेगा इन्ति गच्छति उद्धरं वेगो यस्य स उद्धरः । एकेन समयेन त्रेलोक्याग्रे समनवेग इत्यर्थ ( ६ ) । आग्नाः—ग्रागति ऊर्ध्व गण्छति जैलोक्याग्रं अवति कर्ण मन्यास्थमावत्वात् ग्राजाः । सांगद्धिभयुविहिम्यो निः (१०)। संयमः—सम्यक प्रकारो यमी यावज्जीवनतो यस्य स संयमः ( ११ ) । शिषः - शिषं परमकल्यासं तद्योगात पञ्चकल्यासापकत्वात शिवः, श्रेयस्करत्यात् शिवः । अथया शिवः शरीरसंयुक्तो मुक्तः, जीवन्युक्त इत्यर्थः । शिद्धस्वरूपत्यादा शिवः ( १२ ) । पुष्पाञ्चालाः- पुष्पवत्कमलवत् अर्ञ्जालः इन्द्रादीना करसंपुटो यं प्रति स पुष्पाञ्चालः । पृष्पाचाां वकुलचम्पक-जाति-मन्दार-मिल्लकाष्ट्रहास-कुमुद-नीलोत्पल कमल-शतपत्र-कल्हार-केतकी-पारिजात - मचकन्द-भवमालिका-नमेर-छन्तानक-षट्पदाना पट्चरणसम्मतकदम्बादिकसुमानामञ्जलयो यरिमन् स प्रध्याञ्जलिः हादशयाजनप्रमाखे पुष्पवृष्टिरित्यर्थ. (१३) । शिवगर्णः - शिवः श्रेयरको गर्गो निग्रन्यादिद्वादशभेदः संघो यस्य स शिवगणः । अथवा गजानां सप्तिर्वेशतिः, रथाश्च तावन्तः, अश्वानामेकाशीतिः, पञ्चित्रंशदिधकं शतं पत्तयः इत्येको गण् उच्यते । राज्यकाले शिवाः श्रेयस्कराः गणाः यस्य स शिवगणाः, सेनासमद्व इत्यर्थः । क्रयवा शिषं मोषं गयायति सारतया मन्यतेऽन्यदसार्यमिति शिवगयाः (१४)। उत्साहः सहनं साहः। भावे वन् । उत्कृष्टः सहः सहनं परीपद्दादिक्ताता उत्साहः । श्रयवा उत्कृष्टां मां मोक्तक्मी न इन्तीति श्रव-श्यमेव भोर्च सेव्यमानो ददतीति उत्साहः । अथया उत्कृष्टायाः सायाः अहः दिनं दानावसरदिवसो यस्य म उत्पाहः । राजन् भ्रहन् सन्ति भ्रत् प्रत्ययः । नत्तु नवचित् नकारलोपः इवर्षावर्षयोः स्रोपः स्वरे प्रत्यये ष । (१५) । **हानस्टंहकः** – शनं जानाति विर्वामिति शनम् । हत्वयुद्धेऽस्वकापि ष, कर्तरे युद् । शनमिति संज्ञा यस्य स शनसंज्ञकः । श्रयया ज्ञान् पण्डितान् ब्रानिति जीवति ज्ञानः श्रप्रान्तर्गृत हुन् प्रत्ययः (१६) ।

## परमेश्वर इत्युक्ती विमलेशी यशोघरः। इत्यो बानमतिः शुद्धमतिः श्रीमद्र शान्तयुक्त ॥८७॥

परमेश्वर: - परमभार्थी ईश्वर: स्वामी परमेश्वर: । अथवा परा उत्कृष्टा मा लक्ष्मी परमा, मीक् लक्ष्योपलक्षिता लक्ष्मी: परमा । परमाया: परमलक्ष्मा ईश्वर: स्वामी परमेश्वर: । अथवा पर्स्य परिशायास्य रमा परमा, नरकादिगतिगर्दा पतनरक्ष्मा लक्ष्मी: परमा । तस्या ईश्वर: परमेश्वर: । उक्त**अ विश्वप्रकारो**—

> पः सूर्वे शोषयो बद्धौ पाताले बरुयोऽनिले । परित्रायो चमे चन्ने निपाने पंकसंकुले ॥ बच्चदेशे स्थले ।

स्रथता एरं निश्चितं स्थः आईन्, स चासावीश्यरः परमेश्वरः (१७)। विस्रक्तेशः—िनमतः कर्ममत्त्रकत्त्वस्ति नेतन्त्रतिवारो वा विमलः । व चावावीशः विमलेशः । स्रथता विनिधं मं मतं स्थातिः
कर्म पञ्चायोतिमकृतिहन्तम्, तल्लेशोऽल्यायो यत्य च विमलेशः । क्रयता विनिधं मं मतं स्थातिः
कर्म पञ्चायोतिमकृतिहन्तम्, तल्लेशोऽल्यायो यत्य च विमलेशः (१६)। क्रयाः— कर्गति मृतादुन्तम्
यति निर्वृत्तकार्थं कर्पति चातिकर्त्तावा चातं कर्पतीति कृत्याः । इच् विन्क्षित्रयो कष्ट्। कृत्य विलेश्ये न्यादो
परसंगरते वाद्यरम् (२०)। हात्तमतिः— वानं केवलकार्य मतिः वानं वत्य च ज्ञानमतिः (२१)।
द्युद्धमतिः— युद्धा कर्ममत्त्रकलकृत्यश्चिता मतिः चक्तविमलक्षेत्रकार्यं यत्य च ग्राह्मतिः (२२)।
स्रोसद्धः— क्रिया क्षम्युद्धन-निःशं वयक्तवृत्याया कल्म्या भरते मनोहरः सीमदः । (२३)। ज्ञान्यः—
स्थानातः सर यान्तः पानाः पा

## वृषभस्तद्वद्जितः सम्भवश्वाभिनन्दनः । मुनिभिः सुमतिः पद्यमभः मोकः सुपार्श्वकः ॥ ८८ ॥

कुप्तरां— गृथेषा श्राहितालक्षणोपलिक्तेन धर्मेषा भाति ग्रोमते द्रप्तमः (२५)। अजिलः— न कुपारिता गृथुपा लिलः श्राहित धर्मेषा भाति ग्रोमते द्रप्तमः (२५)। अजिलः— न कुपारिता ग्राहुपा लिलः श्राहित धर्मादः । संग्राम्यः चं समीवीतो अयो लान सर्वण सम्प्रकः । स्थान द्रित पोट ग्रं गुलं भवति यस्मादिति सम्प्रकः । संग्रामं श्राह्म श्राह्म । श्राह्म चं समीवितो श्राह्म स्थान । स्थान स्थान । श्राह्म स्थान । स्थान स्थान । स्थान स्थान । स्थान । स्थान स्था

हस्तिबन्दी मतं पश्चं पशोऽपि सदावे मतः । संस्थाहिनिबद्धन्देवः पश्च<sup>२</sup>ध्वनिरवं स्मृतः ॥

१ अप को भाविरात्रुखा। २ आप पद्माध्वनि ।

द्धपार्श्यः - मुष्टु शोभने पार्शे नाम-दिव्यशारीरप्रदेशौ यस्य स सुपारनैः (३१)।

चन्द्रप्रभः पुष्पदन्तः शीततः श्रेय आह्रयः। वासुपुज्यश्च विमलोऽनन्तजिद्धर्मं इत्यपि ॥८६॥

वन्द्रप्रभः — वन्तादिष प्रकृष्ण कोटिवन्द्रसमाना मा प्रभा क्त्य स चन्द्रप्रभः (३२) । पुष्पदन्तः -पुष्पत्त कुन्दकुसुमवदुन्वन्वता दन्ता क्त्य स पुष्पदन्तः । अयना मगवान् स्रुप्धरमानस्यायां वस्मिन् पर्वतः तटे तमोष्याननिरित्तं तिच्यति तत्र वनस्पतयः सर्वर्तुष्पाण् फलानि च दर्भति, तेन पुष्पदन्तः (३३)। शीक्तः—शीतो मन्दो लो गरिवर्षय स धीतलः । उक्तञ्च—

> शिरिभित्त्ववदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः खवदानवतः । तव समवादानवतो गतसूर्जितमपगतप्रमादानवतः ॥

श्रपना शीतं लाति छहते छुधस्यानस्यायां शीतलाः, ततुपलच्च्यं उप्यास्य वर्षायां च त्रिकालः योगवानित्यपैः । श्रपना शीतलाः शान्तपूर्तिः श्रक्त् इत्ययं । श्रपना संतारसंतापनिवारकशीतलयनन-रचनायोगाद् समझन् शीतला उच्यते । श्रयमा शी श्राशीयोदः तलाः स्वभायो यस्य च शीतलाः, प्रिय-हितवचनत्यात् । भगवान् श्राशीबंदमेव दपे, न द्व शापंः परम कार्विषक्तात् (३४) । उक्तश्र—

> इस्बे स्वभावेऽध्यवरे चपेटे तालपादपे । तलः पुसि तलं क्रीबे प्रोक्तं ज्वादातवारखे ॥

तथा च---

आहो न हीनं जलस्थानहरूषं मध्येन हीनं मुखि वर्षानीयस् । सन्तेन हीनं चलपेच्छरीरं यस्याभिधानं स जिनः क्रियेऽस्त ॥

श्चेपान् श्वातस्येन प्रशास्यः श्रेमान् । प्रशासस्य श्रः । शुकाविष्ठेयन्ती वा (३५) । बाह्यपुरूषः-बाहुः शासः, तत्व पूज्यः बाह्यपुर्णः । श्वपवा नेन वस्त्रीन पदनेन वा, इत्तरांनी वृत्तेन वा, वेन गण्येन वा श्रा कानतात् सुद्धं श्रातिक्षेन पूज्यः वाह्यपुर्णः । श्रापवा वा इतिराज्यः श्लीविंगे वर्तमानः मन्त्रवाची कर्मते, श्रमुतात्मकत्वात् । तेनायमर्थः—व्या ॐ ही श्री वाह्यपुर्वाव नमः इति मन्त्रेण सुद्धं श्राप्तिक् पुरुषः वाह्यपुर्णः (६६) । उक्तश्च विषयमकारो—

> को इन्स्योच्छास्त्रयोच्छाक्ष वरुषे वारुषे वरे । शोबयो पवने गुरुषे वासे कृत्ये च बारिष्णे ॥ वन्त्रने वदने वादे बेदनार्या च वा क्षिवास् । संस्थावारे तथा सन्त्रे सर्वसन्त्रे अस्तास्त्रके ॥

षिमालः — विगती विनष्टो मलः कर्ममलकलक्को यस्य स विमालः । ऋषवा विविधा विशिष्टा वा मा लक्ष्मीर्वेषां ते विमाः । इत्यस्यो देवाः, तान् लाति, निकायताकान्तान् करोति विमालः । ऋषवा विमाता दूरीकृता मा लक्ष्मीर्वेस्त विमाः निकम्यसुनवः, तान् लाति स्थाकरोति विमालः । ऋषवा विमात विनष्टं मलसुवारः
प्रसादका स्थाऽऽक्तम व विमालः ( ३७ ) । अन्तन्तां वित्यः—अनन्तं संवारं वितवान् अनन्तिज्ति । ऋषवा
अनन्ते आलोकाक्षारं वितवान्, केलस्योने तत्वारं ताववान् अनन्तिजत् । अथवा अनन्ते विष्णुं योपनामं च
वितवान् अनन्तिजत् ( ३८ ) । उक्तक्ष निमस्तुनी—

च् तिमद्रयोगरविविन्वकिरग्रजटिलौगुमंडलः । नीलजलद्यसराशिवपुः सह वन्युभिगेरुडकेतुरीरव्रः ॥ हत्तमुख ते स्वजनमन्त्रिमुहितहृद्यौ जनेरवरौ । धर्मधनयरसिकौ सुत्तरौ चरकारविन्तुमुगर्व प्रयोमतुः ॥

श्चर्मः —संवारतस्युद्रे निमल्बन्तं ऋतुशुद्धृत्येन्द्र-नरेन्द्र-सुनीन्द्र-बन्दिते पदे घरतीति धर्मः । शर्ति हु सु श्चिववीयदामावास्तुरूमो स: । ( ३६ ) ।

> शान्तिः कुन्थुररो मल्किः सुब्रतो नमिरप्यतः । नेकिः पार्श्वो वर्धमानो महावीरः सुवीरकः ॥६०॥

> वार्षिकी त्रिपुटा म्यस्मा सुरूपा सुभगा प्रिया । श्रीपदी बट्पदानन्दा सुवर्षा सुक्तबन्धना ॥

इति मीगरनामानि । तथा मिलकावेलनाम-

मिल्लका शीवभीरुख मद्यन्ती त्रमोदिनी । मद्नी च भवाची च भूपद्यष्टापदी तथा ॥

श्चायतं—योभनानि न्यानि आहिषास्त्याचीर्वन्नवाचीर्वन्नवाचीर्वन वाहिन रात्रिमोकनवरिहारपश्चाह्यन तानि वस्य स सुन्नदः (४४)। न्यानं—नम्बने इन्द्र-चन्द्र-मुनीन्दैनीरः। वर्षण्यास्यः इः (४५)। निक्याः—नयति स्वयमं नेतिः। नीविद्यास्य सिः (४६)। प्रार्थः—निवनम्बन्स्य पार्ये ऋहरवस्त्रोचा विच्यति पार्यः। त्रक् क्रम प्रदेशे स्प्रतः सन्द्रस्यामा वामीयक्येव वर्षे पार्थः। उद्यक्तस्य

> सन्तेयमार्थं सुमना मनामना यः सर्वदेशो सुविनाविनाविना । समस्तविज्ञानमयो मयोमयो पार्श्वं क्यो रामिगरी गिरी गिरी ॥

स्रयवा पार्श्ये वक्रोपायः । वक्रस्य मनवः क्रमस्य वा साधनस्य उपायः वक्रोपायः राबदेषवरिकारः व तथोगात् भगवानापि पार्श्यः (४७) । बच्चेनावः—वर्षते क्षानेन वैराय्येषा च लक्ष्मा द्विविधया वर्षमानः । क्षयवा प्रय सम्तत्वात् कृद्धाः परमातिष्ययं प्राप्तो मानो कानं वृत्वा वा यस्य स वर्षमानः । क्ष्वाप्योरस्कीयः । ( ४८ ) । रुक्का-

१ व भातुकाभरखे । २ व रहितः ।

#### बच्दि-भागुरिस्स्कोपसवाप्योस्पसर्गयो: । स्रापं चैव इसन्तानी यथा बाचा निम्ना विद्या ॥

अहाचीर:—महाने बीर: कुमट: महानीर:, मोहमल्लिनगश्चात् । श्रथमा महति विशिष्टां ई लच्मी निश्रेयसलक्षां राति दहात्पाददाति वा महानीर.। श्रयमा महांशारी नीर: श्रेष्टा महाचीर: ( ४६ ) । सीर: बीर: श्रेष्टलात । श्रयमा निशिष्टां ई लक्मी राति मोचलक्मी दहाति निवमकानां बीर: । ( ५० ) । उक्तश्च

> ये बीरणादी प्रवासन्ति नित्यं व्यानस्थिताः संपसयोगयुक्तः। ते बीतहोका हि भवन्ति बोके संसारदुर्ग विषये तरन्ति ॥

# सन्मतिश्वाकथि महतिमहावीर इत्यथ । महापद्यः सुरदेवः सुप्रभश्च स्वयम्प्रभः ॥६१॥

सन्मातः — चनी समीचीना शास्त्रवती वा मतिवृद्धिः केवलकानं यस्य त वन्नतिः । अयवा सत्तं विद्वल्वनानां मतिः वद्वविद्यंत्मादती वन्मतिः ( ५१ )। मद्द्रातिमहाविषः — नस्य मलस्य मास्य इतिवृद्धंनि विश्वलयं व्यवल्वायं कर्यां महितः । महत्ते कर्मातकक्षत्रम्यः त्वात्मक्ष्यं कर्यां महितः । महत्ते कर्मातकक्षत्रम्यः त्वात्मक्ष्यं कर्यां महितः । महत्ते कर्मातकक्षत्रम्यः त्वात्मक्ष्यं कर्यां महितः । स्वर्वा मास्य — नम्हतां पद्मा वन्नत्रमा वर्वेत्वक्षावक्षायं व्यविद्यात् वर्मात्मक्षयः । अथवा महान्यः । अथवा महत्ति वर्मात्मक्ष्यः । अयवा महान्यः पद्मात्मक्ष्यः । वर्मात्मक्षयः । अयवा महान्यः पद्मात्मक्षयः । अवन्तेकप्रमायानहस्यवक्षनक्ष्यत्वात्मित्मविद्यात्वं व्यवति वर्मात्मक्षयः । अथवा महान्यः पद्मात्मक्षयः । अयवा महान्यः पद्मात्मक्षयः । अवन्तेकप्रमायानहस्यवक्षनक्ष्यत्वात्मविद्यात्यः वर्मात्मक्षयः । अथवा महान्यः भव्यवेत्वात्मक्ष्यत्वानं वर्मात्मक्षयः । अथवा महान्यः भव्यवेत्वानं वर्षायः । वर्षः वर्यः वर्षः वर्षः वर्यः वर्यः वर्षः वर्षः वर्यः वर्षः वर्यः वर्यः वर्षः व

#### वो न च वाति विकारं युवतिजनकटाचवायविद्धोऽपि । सन्वे च सूरसूरो रखसूरो न अवेच्छूरः॥

ष्ट्रपण द्वारा देवानि मनोनयनारोनित्याणि यस्मिन् न स्ट्वेश ! श्रमण सः सोमाः, रः स्ट्रं स्रीम्म कारस्य स्ताः, तेवा देवो तावा स्ट्वेश । श्रमणा मुख्य श्राव्य सम्मान्त्रस्य स्वारा द्वारा द्वारा द्वारा सूं। द्वार स्व श्रमिद्धी त्वोर्देश , त्वारी स्ट्रेशः (५४) । सुप्रमः—शोमना चत्रार्ककोरितमा नेत्रावा प्रिया च प्रमा युनिसंदर्कं सस्य स्व सुप्रमः। दिवाकर सहस्रभासुस्वर्यक्वानि प्रस्य, हुति गौतमस्यामिना जिन्तर्यवानवात् (५५) । स्थयम्प्रमः—स्यं श्रात्मा प्रमा तेजोनिहाना वा यस्य स त्यस्यमः। श्रम्या स्थ्यास्ताना मक्ष्मेण् गाति शोमते रायस्यमः। उपसर्गं ज्वातो इः। स्वयं न श्रम्यः मुद्दाः पिता स्नाता च लोकाना हिक्कारक्वान्त स्वयस्याः (५६)।

#### सर्वायुधी जयदेवी भवेदुद्यदेवकः। प्रभादेव उद्शस्य प्रश्नकीर्त्तिर्जयाभिषः॥६२॥

सर्वायुधः—सर्वाणि व्यानाप्यवनसंयमतपाति झाशुधानि कर्मराजुविष्यंतकानि शालाणि यस्य स सर्वायुधः (५७)। जयदेवः—व्यनोगलास्ति देवो क्यंदेवः। वस्यः वयनस्य देकेद्रपुत्रस्य वा देवः परमा-राष्ट्री वयदेवः(५८)। जयदेवः—वय उपचयक्रगोणचगरचेति त्रिविष उदयः। तत्र वजमानसः सक्रितं दिवान-

१ वा निर्धोदने ।

द्येषपंदितं विशिष्टं तीर्थकरनामोक्योगारितव्ययं प्राप्यस्थनं नयः। त्वर्गादागत्य पुनर्पप प्रवापालनादिपुण्योपार्वन पुण्यसः। पुनर्निर्वायाननं नयोपायनः विषिक्तापि उद्येगोस्त्रवित्तं देशः उद्ययंशः। ध्रम्या उत्रुधोऽसः पुम्पवद्ये। विभिः उदयः, तेगोप्तावित्तं देन उदयरेशः। स्रप्यतः पत्यक्रवाचित्रि त्यां न मयति, अदस्य-नात्ति, व उदयरेशः (५६)। प्रसादेशः—प्रमा पन्याकंक्षिटित्यस्त्यपंत्रविद्यित् वर्षकंत्रताः प्रमादेशः। अपया मानािसा, त्योपत्रविद्यते देशः प्रमादेशः। अय्यतः प्रमानाम एकविश्वपनं त्यांग्यतं तत्र देशे पश्चिपप्रयोगी अद्यादये विमाने देशे देशकः तीवर्गनः प्रमादेशः। प्रमादविवागोगात् प्रमातानि प्रमादानि प्रमादेशः।

#### इगतीस सत्त चतारि दोण्या प्**रकेड वृक्ष** चतुक्रणे । तित्तिय प्रको**ड**ियगनामा उ**ह्या**दि तेसट्टी ॥

#### पूर्णबुद्धिर्निकवायो विश्वेयो विमलप्रमः। बहुत्तो निर्मलक्षित्रगुप्तः समाधिगुप्तकः॥ ६३॥

पूर्ण बुद्धि: - पूर्वा सम्युर्वा लोकालोकवर्वतत्वमकाशिका केवलशान-रर्शनलस् या बुद्धिरंत्य र पूर्व-बुद्धिः (६४) । निःकपाय--निर्गता कवावाः कोचमानमायालोमाः बस्य स निःकवावः । निष्केत सुवयांन सहयी (ला) सत्त्वती कपादिपरीम्नोत्तीर्या निष्कया । तत्या श्राय श्रायमन्नं यस्य स निष्करायः । श्रप्तरपेइपि कविस्तवास्य स्वय । यया संदितायां ह्याय कारिमानं सावभोषक्य । श्रातमने हित क्रियापदं दूरै वर्तते । श्रयमा निष्करण ला लस्मीरतस्या श्रायो रजबृद्धिसमामामे यस्य स निष्करायः । रात्रपृष्टे मातुर्मनिदे च पश्चाकर्योशायनक हत्यदेः (६५) । तत्तुकः—

> सुरवया-साहुकारो गंजोदय-स्वया-पुण्कबुट्टी य । तह दुंदुहीविद्योसो पंचन्ड्रस्थिः मुखेयन्दा ॥

विमलप्रमः-विमले पातिसंपातपाते सति प्रमा तेजोमण्डलं यस्य स विमलप्रमः । उक्तज्ञ-

श्राप्यात्मं बहिरप्येष विप्रहादिमहोदयः । दिच्यः सत्यो दिवौकस्स्वण्यस्ति रागादिमस्सु सः ॥

श्रमवा विगतं में मलं येथां ते विमा गर्गाष्टरेषानगारकेवल्यादयः । विमान् लाति राह्वाति विमला । तादशी प्रमा यस्य स्व विमलप्रमाः (६६) । उक्तञ्च—

> मो सम्बे मन्दिरे माने सूर्ये चन्द्रे शिवे विश्वौ । मायाविनि वृथा सन्त्रे मारग्र-प्रतिदानयोः ॥ मं मौत्रौ मोऽघवृत्त्वौ मं ।

वहलः – वहं स्कृषदेशं लाति द्याति संवास्मारोहरूची वहलः । ऋषवा वहं वायुं लाति रहाति १९४त उपमोगतया वहलः । ऋषवा वो बायुईलः चला यस्य, १९४तो गामित्वात् वहलः । ऋषवा वो वंदर्र इलं स्नांगसं सस्य, पुण्यकर्पशास्त्रसम्बद्धाः वहुतः । ऋषवा वहुति मोस् प्राप्यति वहुतः । शक्ति शक्ति वहिः भ्योतकः । व्यापकस्यादिस्तीर्यः (६७) । निम्नेसः—निर्गतं मलं विष्मुत्रादिर्यस्य व निर्मसः । उत्तक्रकः—

> तिस्थवरा तप्यियरा हजहरचकी व श्रद्धचकी व । देशा व भोगभूमा श्राहारो श्रत्थ सस्य सीहारो ॥

श्चयवा निर्मतानि निर्मलानि पापकर्मायि वस्मादसौ निर्मलः । श्चयवा निर्मता मा लक्ष्मीर्थनं वेभ्यसौ निर्मा निर्मन्यमुनयः चतुप्रकारास्तान् लाति स्वीकरोति यः च निर्मलः । उक्तञ्च—

> निर्मन्याः श्रद्धमृत्रोत्तरगुव्धमिविभिषेऽनगारा हृतीयुः, संज्ञां ब्रह्मादिष्मीः ऋषय दृति च वे बुद्धिजञ्जादिसिद्धः । श्रेयशोरारोहवार्षे यतय दृति समग्रेतराज्यचवोर्षे-चे श्रुन्याच्यां च सर्वान् प्रभुमह दृह वानवेवानो शुसुचून्॥

क्षपवा निर्मात् (ब्राह्मकार्यनर्भन्याः, वाति निर्मातः । के ते प्रश्लमकार्या निर्मन्या ह्याह-पुक्षाककक्ष्या कृतीविक्रमेवस्तातका क्रिसंत्याः, वंवसभुक्षप्रतिक्वभतिपंत्रिकारयेवपार्व्याविक्ष्यतः सम्बद्धाः । इत्यन्यी प्रश्नवीवित्यत् तत्व्यावेतात्वर्यक् ने नव्यवस्त्रकोकप्रमायायां कृतसारकृतायां जात्व्यं वित्तात्त्वात् मत्यात्र वैक् विवित्यत् (६८) । विक्रमुद्धाः - वित्रवत् ब्राह्मकायवर्यः गुतः अत्ववस्यस्यः वित्रमुद्धाः । अपका विवि विवित्या सुनीनात्मस्यकारिण्यो गुत्यां मत्तोव्यन्तरुप्तापार्वायत् यस्य विव्यवस्थान्याः । अपका विवर्ष वित्तवस्य प्रतिक्रम्यः ग्राह्मकार्यस्य स्थयः वित्रमुद्धाः । अथवा विवाश्वेतोक्ष्यगनानोत्त्रमार्थाद्धान्याः (६६) । वक्ष्यः

> स्वेन प्रपृरितजगत्त्रविधित्रतेन कान्तियताप्रवशसामित्र सञ्चेन । माणिस्वहेमरजतप्रविनिर्मितेन

समाधिगुप्त —सम्मक् वर्गाचीनानि अवधिवानि वा ज्ञा धमन्तान् धीयन्ते आसर्मा आरोप्यन्ते सम्मय्द्राग्रमान्वानिकतायि प्रकोकपर्यनं निविचेना भारापाय्य त उपसर्ग-वर्गाम्वितिया प्रकाकपर्यनं निविचेना भाराप्यय त उपसर्ग-वर्गाम्वितिया राज्यस्य स्थापिति सार्वित । उपसर्प द कि. । धमाधिना गुनी प्रेताः, न वर्षेत्र रीति द कः समाधिगुप्तः । समित्त स्थापितः अधिकानिक सम्मयन् स्थापितः अधिकानिक सम्मयन् स्थापितः । अध्या सह मेन मन्दिरेच वर्तन् इति समा यहमंत्रियो ग्रह्म्यः , वैर्यप्रमुक्तः सेवितः समाधिगुप्तः । अप्रवा सह मेन मन्दिरेच वर्तन् इति समा यहमंत्रियो ग्रह्म्यः , वैर्यप्रमुक्तः स्थापित्रः । अप्रवा स्थापितः । अप्रवा सह मन मानन अद्येश्वरा वर्तन् त साधिगुप्तः । अप्रवा मेः स्थापित्रः । अप्या मेः स्थापित्रः । अप्या मेः स्थापित्रः स्थापित्रः । अप्या माधिग्रमः । अप्या समाधिग्रमः । अपया समाधिग्यमः । अपया समाधिग्रमः । अपया समाधिग्यमः । अपया समाधिग्यमः । अपया समाधिग्यमः । अपया समाधिग्यमः ।

स्वयम्भृश्चापि बन्दपाँ जयनाथ इतीरितः। श्रीविमलो विज्यवादोऽनन्तवीरोऽप्युवीरितः॥६४॥ स्वयम्भूः—स्वयमातमा गुर्धानरोद्धतया भवति, निर्वेदं प्राप्नीति लोकालोकन्वरूपं जानाति स्वयम्भूः। स्वयं भवति निजस्त्रमावे तिष्ठति र.यम्भूः। स्वयं भवति मंगलं करोति स्वयम्भूः। स्वयं भवति निज्ञानीपूर्वि गच्छित स्वयम् । स्वयंभवति निर्वेतो वस्ति स्वयम्भः। स्वयं भवति केवललान-दर्शन-द्वरेत लोकालोके व्याप्नीति स्वयम्भः। स्वयं भवति तम्पति करोति मञ्जानामिति स्वयम्भः। स्वयं भवति ज्ञानां वीवनामिमार्यं करोति स्वयम्भः। स्वयं भवति द्वर्वपर्याग्न, शातुं शक्तोति स्वयम्भः। स्वयं भवति भ्यानिनां योगिनां प्रत्यद्वत्या प्राप्नुमंति स्वयम्भः। स्वयं भवति कर्ष्यं वन्नपत्सावेन जैलोस्पारं गच्छिति स्वयम्भः। (७१,। तथा चोकन

> सत्तामां भंगसे वृद्धी निवासे म्याप्तिसम्पदी: । सनिवासे व सती च आदर्शने गती च भ: ॥

कम्बर्पः कं मुखं तस्य वर्गोऽतितां कर्त्यः, ग्रान्ततीक्य इत्यः। कं कुलिती वर्गो यस्य मते क्याप्रे वा, स कर्त्यः। भगवद्गे यः पुमान् कानोदेर्यं करोति स कुलित इत्यरं। ग्राथक कार्रिः तीयकम्याद्रायान् कर्त्यः उच्यते। क्षयवा—

> काराब्दः पावके सूर्य धर्मे दाने धने पुनान्। था करी कर पतानि करं वारी कंश्र शासि॥

इति वचनात् कन्यान् कन्यम् कान्यम् तानि रे धर्माय लोकानां पुण्यनिभित्तं वाति रखति भविद्धं न दशति, कन्यम् लानि धर्मायं निर्धाते, तेन भगवान् कन्यमं कान्यं कार्य । खुन्यं क्षर् इति सन्विकार्ये तति 'कन्द + खुः + पः' इत्यस्य कन्यमं इति क्षां निभयते (७६) । उक्तक्ष समन्तमञ्जे रक्ककर्य इति क्षां निभयते (७६) । उक्तक्ष समन्तमञ्जे रक्ककरण्डके —

श्चत्यकत्तवहुविधातानम् अकसार्काखि श्वक्षवेराणि । नवनीतनिम्बकुसुमं केतकसित्येत्रसवहेषस् ॥

व्यवनायः — व्यय्य सर्वविनिकयस्य नायः स्वामी वक्तायः, सर्वस्मिन् वर्मवेषे क्वार्यक्षण्ठे वर्ग-तीर्यम्बर्केक हत्ययः । ब्रयद्या क्यस्य कर्त्यम्य इत्युक्त्य नायः स्वामी क्यनायः । ब्रयदा क्यार्य क्यार्ये क्यानिम्भं संशादः क्रव्हेदनार्थं नायने याभ्यते क्यनायः । ब्रयदा व्यत्य त्यान्यस्य त्यानिक्षितं धर्मोपदेश-समये पुतः पुनर्मव्या व्यतिन, तर्यार्थक्या क्यनायः इति नामोच्यते (७३)।

श्वीविमसः — ियमलः कर्ममलकलङ्कर्यस्तो कर्तयोलातिचारपहितो वा विमलः क्षिया श्रद्धान्यन्तर-लङ्ग्या उपलिखती विमलः, क्षीदिमलः । इष्यया विविचं मं सलं पारं द्वाराति क्षित्रित मक्तानी विमलः । डिम्डंबाचामपि, डिति टेलॉपः । उक्करलंगः । । पश्चात् श्रीमांश्चालौ विमलः श्रीविमलः इति कर्मचारवः क्षित्रते ( ७४ ) | द्विष्यवाद् — दिव्योऽमानुषो वादो व्योगसंत्य च दिल्यादः । इपचा दिवि स्वां न्योग्ने पाताले स्वगं व्यन्तरलोके चा मना दिव्यासानुष्रीकावंदनारतेषां वां वेदानां संतरस्त्रमरपतनातु सं आसक्तात् वित संवयति निमारपति दिव्यादः । इपचा दिव्यादम् मनोहरात् विकालन्तमनोहरात् इप्यति दिव्यावादं , पश्च-वितान्त्रस्त्रमनिष्रसाक इत्यर्थे. ( ७५ ) |

> धानिकवितकामधेनी दुरितद्वमपावके हि सन्नोऽस्मिन् । दृष्टादृष्टको स्ति परच सन्ते क्यं सज्ञत् ॥ इत्या पापसङ्काश्चि दृत्वा जन्तुशतानि च । प्रमुं सन्त्रं समाराज्य तिबैक्कोऽपि विदक्षताः ॥

# पुरुवेचोऽथ सुविधः प्रशापारमितोऽव्ययः। पुरागपुरुवो धर्मसार्रायः शिवकीर्चनः॥ ६५॥

प्रकेवयः-पुरुर्मश्चन इन्हादीनामाराध्यो देवः पुरुदेवः । ऋथवा पुरवः प्रजुरा ऋसंस्था देवा यस्य स पुरुदेव:, असंख्यातदेवसेवित इत्यर्थ: । अधवा पुरो: स्वर्गस्य देव: पुरुदेव:, देवदेव इत्यर्थ: ( ७७ ) । खुविधा:-शोमनी विधिविधाता सृष्टिकर्ता सुविधिः । अयः शोमनी निर्यतेचारी विधिश्चारित्रं यस्य स सुविधिः । ऋयवा शोमनो विधिर्देषं पुण्यं यस्य स सुविधिः । ऋथवा शोमनो विधिः कालो यस्य स सुविधिः (७८)। प्रकापारमितः—प्रशयाः शक्विविशेषस्य पारं पर्यन्तं इतः प्राप्तः प्रशपारमितः । अथवा प्रशपारिः महापण्डितः उभयमीमांसाविचक्क्यौः मितः प्रमासीकृतः प्रकापारीमतः, प्रत्यक्व-परोक्तप्रमासाचतुरैगंबाधरदेवादि-भिर्मानित इत्यर्थः (७६)। अञ्चयः---न व्ययो विनाशो वस्य द्रव्यार्थिकनयेन सोऽव्ययः । ऋषना श्रविना मेषेया श्चयः गमनं यस्य सोऽब्ययः । श्रव्यया स्रप्रिक्तमारा सेवापरा यस्य सोऽब्ययः । श्रयथा सिद्धिपर्यायं प्राप्तः स न ब्येति नोपचयापचय गच्छतीति ऋव्ययः, भाविन भूतवदुषचार इति वचनात् (८०)। पुराशापुरुषः-पुराशक्षिरन्तनः पुरुष झाल्मा यस्येति पुरागापुरुषः। अथवा पुरागोष त्रिषष्टिलत्त्रणेषु प्रतिद्धः पुरुषः पुरागापुरुषः। अथवा पुरागो श्चनादिकालीनैकरूपे पुरुष्यि महति स्थाने शेते तिष्ठति पुरायापुरुषः । श्रथवा पुरे शरीरे परागैदारिककाय श्चनिति चीवति क्षक्तिं यावद् गच्छति तावत्युराखः । स चासौ पुरुषः श्चात्मा पुराखपुरुषः । क्षक्तिं प्राप्तः सन् न शरीरे तिश्वती-लर्थः जीवन्युक्त इत्यर्थः । लोकमते द्व पुरायापुरुषो नारायसाः कथ्यते, शिरसा सल्याटनात् (८१) । धर्म-सारियः धर्मस्य अहिंसालच्यास्य सारियः प्रश्तको धर्मसारियः । अप्रथा सह रथेवेतिते सरयः चन्नियः । सरवस्य चृत्रियस्यापत्यं सार्यथः । इयातः बृद्धिरादौ व्याः । धर्मस्य चारित्रस्य सार्यथः प्रेरेकः धर्मसार्यथः । श्रथना धर्माणां मध्ये वारो धर्मो धर्मवारः श्रीमद्भरानदर्हत्मशीतो धर्मः । धर्मवारे तिष्ठति धर्मवार्रथः । संशासन्दानां व्युत्पत्तिस्तु यथा<sup>२</sup> कर्याचत् । तेन स्थाधातोः सकास्लोपः, किप्रत्ययश्च । श्रालोपोऽसार्व-भातके इत्यनेन श्राकारलोपस्त न्यायिकदः (८२) । शिवकी रानः —िरावः श्रेयस्करं, शिवं परमकल्यायां इति वचनात् । शिषं पञ्चपरमकल्यायादायकं तीर्थकरनामगोत्रकारकं कीर्चनं स्तुतियंस्य स शिवकीर्चनः । शिवं दोमकरं सुलकरं वा कीर्तानं यस्य स शिवकीर्तानः । शिवे वेदे कीर्तानं यस्य स शिवकीर्तानः । अथवा शिवेन रहेंग् कीर्चनं यस्य स शिवकीर्चनः। शिवानां विद्धाना वा कीर्चनं यस्य स शिवकीर्चनः। दीवावसरे तमः सिद्धं भ्यः इत्युवारणत्नात् । शिवाय मोज्ञाय वा कार्त्तं ने यत्य स शिवकीर्तं नः (८३) ।

# विश्वकर्माऽसरोऽब्छुद्मा विश्वभूविश्वनायकः। दिगम्बरो निरातक्को निरारेको भवान्तकः॥६६॥

विश्वकर्मा—चिरणं इन्हं कडमेव कर्म स्त्य मते व विश्वकर्मा । झवना विश्वेषु देनवियोषेषु करो दशसंक्षेषु कर्म तेवा बस्त स विश्वकर्मा । झवना विश्वस्थितः क्याते कर्म तोकवीकराकः क्रिया स्त्य व विश्व-कर्मा । कर्म झन्न स्राध्यमिकुष्यादिकं राज्यावस्थायां झातव्यम् (८४)। झक्करः—न स्त्रति, स्माचात् न

१ व इयातः नदा रादौ सथि व सथे। २ व वधार्यकः ।

प्रस्पवते, श्रासम्पेक्तोलीमावस्तात् श्रुक्रः। श्रव्हं मोच् : तस्वरूपनात् व्रीवाकमंत्रादव्हरः, श्राह्मैमलक्षरूपना दक्षरः, परमम्भव्यमंत्रीवम् विकादक्षरः, क्रमेह्नेमकारकत्वात् श्रव्हरूपोऽप्वरस्यः श्रव्हरः, श्राक्षग्रक्षराक्षरः। श्रयमा श्रव्दो शानं केवलाय्यं न्योतिरसं यति मकानां दशलक्षरः। श्रयमा श्रव्हं श्रालमानं यति स्विद्धाः स्वयं श्रव्हरः। श्रयमा श्रव्हाणि इन्द्रियाणि यतिन स्वच व्यवस्थानिति श्रव्हरः। श्रयमा श्रव्हो व्यवहारः स्वयं निम्भयनसमाप्रितोऽपि व्यवहारं दानपुत्वादिकं यति प्रक्तेवति लोके च मवत्यम्भरः। श्रयमा श्रव्हाः पावकानि, तेषु रोऽमिर्यस्य स्व श्रव्हरः, पूर्वासेवा द्वारामिति वदति सर्वमहापापुरव्यत्वात् श्रव्हरः ( ८५)। उक्तम्न

> नपुंसकेऽवरं तुष्के तथा सीवर्षकेत्रिक्षे । षष: पुंसि वज्ञामीवपुत्रे विदि तथाऽऽध्यति ॥ कपेऽनिस रमस्याययवे व्यवह्वती तथा । पासकेय प्यतिश्रों च मत एकावसस्वित ॥

अच्छुद्माः—न विदाते छुद्ध पातिकर्मं क्लोति खच्छुद्धा । खपना न पिदाते छुद्ध शाव्यं क्लोति खच्छुद्धा । खपना न विदेते छुद्धनी शान-दर्शनावरणद्वयं यस्य स खच्छुद्धा ( ८६ ) विश्वक्युः—

> सत्तायां मंगले वृत्ती निवासे स्वाहिन्तस्यदोः । स्राधिप्राये च शक्ती च मात्रभावे गती च सुः ॥

इति वचनात् पिर्वास्मत् मवित विवात ब्रस्तव केवलकानापेव्या विश्वस् । विश्वस्य भवति भेगलं क्योति त्रिवयः । विश्वस्य भवति वर्षे केवलकानापेव्या तिववित वर्षे स्वतं क्रियलकानापेव्या तिववित विश्वस्यः । विश्वस्य भवति व्यामोति केवलकानापेव्या तिववित विश्वस्यः । विश्वस्य भवति वर्षेयं क्योति विश्वस्यः । विश्वस्य भवति वर्षेयं क्योति विश्वस्यः । विश्वस्य भवति वर्षेयं क्योति विश्वस्यः । विश्वस्यत्य भवति वर्षेयं व्याप्ति विश्वस्यः । विश्वस्यति वर्षेयं क्योति विश्वस्यः । वर्षेयं वर्षेयं वर्षेयं क्योति वर्षेयं वर्यं वर्षेयं वर्यं वर्षेयं वर्यं वर्षेयं वर्षेयं वर्यं वर्षेयं वर्यं वर्यं वर्षेयं वर्षेयं वर्यं वर्षेयं वर्यं वर्यं वर्षेयं वर्यं वर्यं वर

यो इतायाः प्रशान्ताशस्त्रमाशान्त्रस्मृचिरे । यः सर्वसंगसस्यकः स नग्नः परिकोशितः ॥

निरातङ्कः स्वयः प्रावाहरो व्याधिरातंकः स उच्चते । निर्गतो धिनष्ट आराष्ट्रो येगो यस्य व निरा-ताहः । आराष्ट्रः शंका निर्गत आराष्ट्रः शंका वस्य च निराताहः । अथवा निर्गत आराष्ट्रः वंतापो यस्य च निरावाहः (६०)। निरारेकः — निर्गता आरोका तत्व्यविषये शंका विद्यो यस्य च निरारेकः (६१)। उक्तञ्च—

महसेको न से कश्चित्तित त्राणं जात्व्यवे । हृति व्याधिमजोक्कानितनीति राष्ट्रां प्रचवते ॥ एतप्रचयित्रं तप्रकेतद्वमतिमदं नतस् । एव नेदक्ष देवोध्यासिति राष्ट्रा विद्वः परास् ॥ हृत्यं राष्ट्रितिचत्त्व न स्वाहर्यन्द्यद्वता । न चात्तिस्त्रीस्त्वात्तारियंपैनोस्वयेतते ॥ एव एव अवेदे वत्त्वस्ययेत्वदेव च । एतदेव वतं ग्रुक्षे तदेवं स्वावरुष्ट्रयोः ॥ तक्षे ज्ञाते । तिर्वी हृष्टे यात्रे वा श्रुक्त्वित्वते । वस्य श्रेष्टावादे विक् (स्कः सोध्युत्र बेह व ॥ भवान्तकः- भवत्य संसारस्य ग्रानको विनाशको भक्तानां भवानकः । श्राधवा मधस्य ग्रास्य श्रानको सृत्युर्वस्य मते स भवानकः । इत्यनेन छत्त्य ये मृत्युक्यं कथयनित ते प्रत्युक्ताः ( ६२ ) ।

> दृद्धमतो नयोत्तं गो निःकलङ्कोऽकलाधरः। सर्वक्केशापदोऽश्वदयः श्वान्तः श्रीशृत्तलक्त्यः ॥ ६०॥

डडक्रत. - दर्व निश्चलक्षतं दीवा यस्य प्रतिशा वा यस्य स दृद्धतः (६३) । वयोणुं च नयाः नैगानसंग्रहणवद्यार्ख्युव्यार्थ्यमापिकवैं भूताः सा । अयवा स्वादेकं स्वादनेकं स्वादुवयं स्वाद्वार्थं स्वादक्षयं स्वादक्षयं व्यादक्षयं स्वादक्षयं व स्वादक्षयं व स्वादक्षयं कं स्वादक्षयं व स्वादक्षयं व स्वादक्षयं व स्वादक्षयं व स्वादक्षयं स्वादक्षयं व स्वादक्षयं व स्वादक्षयं व स्वादक्षयं व स्वादक्षयं स्वादक्षयं व स्वादक्ययं व स्वादक्षयं व स्वादक्ययं व स्वादक्षयं व स्वादक्षयं व स्वादक्ययं

> धर्मस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाग् तद्रेशधीः । सर्वो धर्मास्तरापेकी वर्मग्रस्तवस्यकतिः ॥

निःकलंकः — निर्मतः कलकः अपवादो यस्य स निःकलकः । यया गोपनाथस्य दुहितरं नारायखीः बताम, सन्तनोः कलत्रं ईश्वरोऽनामत्, देवराबो गौतमभावीं बुगुने । तदुक्तं—

> किमु कुवलयनेत्राः सन्ति नो गाकनार्थः चित्रवापतिरहरूयां तापसीं यश्चिये । इत्यप्त्यकुटीरे दहामाने समराप्राः वुश्चितमनुचितं वा वेत्ति कः परिवृतोऽपि ॥

चन्द्रः किल बृहस्पतिभार्यायां व्यभिचचार । तदुक्तं---

विश्वर्गुरोः कलन्नेसः गीतसस्यासरेश्वरः । सन्तनोश्रापि दुश्वर्मा समर्गस्य पुरा किला ॥

इति निर्वाणातं वमासम् । इति 'स्थिनंश्रुतवागर्यन्यंसतायां जिनवहस्व-नामटीकायां सतमोऽध्यायः समासः ।

१ व श्रीसरि०।

# अथाष्ट्रमो ऽध्यायः

यदि संसार समुजातुष्कियो वृःकाशिभीतमनाः । त्रज्ञिनसहस्रमाञ्चालभ्ययनं दुवः समाधानः ॥ यो मामानि जिनेश्यस्य सारतं संक्षिण्यवेष्यंकः । श्रीमद्वर्यविवोधनस्य दुवसंराज्यस्य धीमानिषिः । स स्वायुवस्ययो ज्ञान्तव्यत्रे तीर्थकः संकरो बोकारालस्यस्य त्राव्यावस्या

> श्रम विशानन्दिगुरुं स्रिवरं संप्रसम्य श्रद्धमनाः । विश्वपोति जञ्जभातं सुसम्मतं साधुहृत्यानाम् ॥

ब्रह्मा चतुर्मुको धाता विधाता कमलालनः । अध्याभूरात्मभूः स्वष्टा सुरुव्येष्टः प्रजापति ॥६८॥

प्राचा-निष्ठ वृद्धि वृद्धी, बृद्धित वृद्धि गच्छति केवलकानादयो गुणा यस्मिन् स ब्रह्म । वृद्धेः क्स-क्ष डाल्प्बं: इति सुत्रेगा मन् प्रत्ययः । ज्ञानिवनुबंधानामगुक्यःनुवंगक्योपः इत्यनेन नकारलोपो न भवति. तथापि विशेषातिविद्यः प्रकृतं न बाधते इति न्यायात् विशेषेण कारानुबन्धप्रत्ययप्रहणात् नलुकः। इकारात पूर्व: अकारागमध्य तेन रखवर्षः त्रहान् जातं । बुटि चांसवुद्धौ, व्यक्षनाच रिलोपः । लिंगान्तनकारस्य नकारलोपः, तेन ब्रह्मा इति जातम् (१)। चतुर्मुकः - चत्वारि मुखानि यस्य च चतुर्मुखः । चातिसंघात-बातने सति मगवतःसादशं परमौदारिकश्रारीरनैर्मल्यं मवति यया प्रतिदिशं मुखं सन्मुखं दृश्यते, अयमतिशयः स्वामिनो भवति तस्माचतुर्मुखः । ग्रयवा चत्वारोऽनुमोगाः प्रथमानुयोग करगानुमोग-चरगानुयोग-द्रव्यानुमोगा मुखे यस्यार्थरूपाः स भवति चतुर्मुखः । ऋथवा चत्वारो धर्मार्यकाममोञ्चलक्ष्याः पदार्थाः मुखे परिपूर्णास्वा-दनदायका यस्य स चतुर्भुखः । श्रथवा चत्वारि प्रत्यत्त-परोक्षागमानुमानानि प्रमाणानि मुखानि यस्य स चतर्मलः । अथवा चत्वारि सम्यन्त्रांनशानचारित्रतपांचि मुखानि कर्मज्ञयागमनद्वाराणि यस्य स चतुर्मलः । (२)। धाता--द्याति चतुर्गतिषु पतन्तं जीवसुद्भृत्य मोच्यदे स्थापवतीति धाता । अथया द्याति प्रतिपा-लयति सद्भवादर-पर्याप्तापर्याप्तलञ्ज्यपर्यातेकेन्द्रियादिपञ्चोन्द्रयपर्यन्तात् सर्वजन्तुन् रह्नति परमकारश्चिकत्थात भाता ( १ ) । विश्वाता-विशेषेण द्वाति स्वर्ग-मोद्धयोः स्थापयति प्रतिपालयति वा विश्वाता । स्रयना बीनां प्रतियां भाता प्रतिपालकः । तर्दि अनर्थदण्डप्रसंगो भविष्यति ! इति चेन्न, भगवान् सर्वप्रियानां प्रतिपान लकः । पद्धियां तु पोषयोऽनर्थदण्डः न तु पालने १। ऋथवा सेवागतानां सुर-नर्यनकरायां प्रमादपतिततन्त्र-लादीनां समक्तरसाद्रहिर्मन्त्रसेऽपि पिन्नसां आवकीभूतानां न कश्चिदनर्यदेण्ड , सेवागतानां पादज्ञालनजलपाने अपि न कश्चिदनर्थदण्डः ( ४ ) । कमलासनः--पद्मासने स्थित्वा सदा धर्मीपदेशं करोति भगवान तेन कार-लासन स उच्यते । अथवा योजनैकप्रमास्यसहस्रदलकनककमलं आसनं उपवेशनस्थानं विहरतो समस्तो यस्य स कमलासनः । अथवा निःकमग्राकाले कमलां राज्यलदमीं अस्यति त्यजति यः स कमलासनः । अथवा कपलाः मृगा क्रास्त्रे उपवेशनस्थाने यस्य स कमलासनः । मगवान् यदा वने तपक्षरयां करोति तदा स्वामिनः समीपे सिंह-गनाः व्याम-गावः सर्प-मसूरा. श्येन-शशकाः बाहि-नकुलाः मार्वार-मूचकाः काकोल्काः हर्यस-इरिया इत्यादयः परस्परवैरियो जीवाः वैरं परिद्वत्य स्वामिनः समीपे उपविदान्ति परस्परं स्नेष्टं च कर्वन्तिः तेन भगवान कमलासन उच्यते । तथा समबसरबोऽपि । उक्तक्र —

१ इद्रिलको । २ अवस्थितसमे ।

सारंगी सिंहशाबं स्वशित सुविधवा निन्ती व्याप्रयोतं , भाजारी इंतबाखं प्रवायरक्या केक्कान्ता शुक्रंगय् । वैरावयाजम्प्रजातान्यपि शमितिधयो बन्तवोऽम्ये स्वजन्ति, क्रित्वा साम्येकस्वं प्रशमितकसुषं योगिनं कीवामोहस् ॥

स्था करव श्रात्मनो मलानि अष्टकमांचि अस्यति निराक्ष्मोते मृलादुन्युलगति निर्मूलकापं क्यति सम्सानाः । अयवा स्थानास्याकाले कमला पूर्वी नार्यं च अस्यति मुलादुन्युलगति निर्मूलकापं क्यति क्षात्माः । अयवा स्थानास्याक्षमाले कमला पूर्वी नार्यं च अस्यति मुलादुन्यान्यः । अयवा कमलं क्षात्माः स्थाने वारिषे यहीते स्थित मोकनान्यरं न कराचित्रपि पिवति, सुल्ककानामि पाद्यं न दराति कमलात्माः (५) । अस्यत्म मान्यः वर्षे क्षात्मान्यः वर्षे क्षात्मान्यः । अयवा मान्यः वर्षे क्षात्मान्यः वर्षे क्षात्मान्यः वर्षे वर्षे अस्यतः मान्यः वर्षे अस्यतः अस्यतः । अयवा अस्यतः वर्षे वर्षे अस्यतः । अस्यतः अस्यतः । अस्यतः अस्यतः वर्षे अस्यतः वर्षे वर्षे अस्यतः । अस्यतः अस्यतः । वर्षे अस्यतः स्थात्मान्यः । अस्यतः अस्यतः चर्णात्मान्यः वर्षे स्थात्मान्यः । अस्यतः स्थात्मान्यः । अस्यतः स्थात्मान्यः स्थात्मान्यः । अस्यतः स्थात्मान्यः स्थात्मान्यः । अस्यतः स्थात्मान्यः स्थात्मान्यः । अस्यतः स्थात्मः । स्थातः सः । स्थात्मः । स्थातः सः । स्थातः

#### स्थिति-जनन-निरोधसान्ध्यं चरमवरं च जगव्यतिचयाम् । इति जिनसक्षाज्ञसान्ध्यनं बचनमिदं वदतां दरस्य ते ॥

**क्षष्टा—स**जारि क्योति नियमानः पाणिकैर्नाष्कितियंगतौ उत्पादयति, मध्यस्पैर्न स्तूपते न नियते, तेषां मानवगति कयेति । यैः स्तूपते पूज्यते ऋषाज्यते तान् स्त्रगै नयति । येथ्यायते तान् सुक्तान् क्योति । तकके—

> स्त्रति करोति प्रस्विति घटवति निर्मानि निर्मिमीते च । अनुतिष्ठति विद्धाति चरचयति कल्पयति चेति करसार्वे ॥

डुण तृषी तृष् प्रत्ययः, द्यि दृषी रागमोऽकारः स्वरात्वरो घृटि गुणकृदिस्थाने खुद्धाश्च पत्नं, त्रवर्गस्य टक्षादित्यां, ब्रासी सिलोपश्च स्वष्टा दृति जातम् (८)। सुरुप्येष्ठः—सुराणां देशनां मध्ये प्रोडी इस्ती महान् श्रेडी जा । प्रत्यस्य अधः। इन्हस्य च जयः। प्रकृदः श्रेटः प्रकृद्धो इस्ती वा ज्येष्ठ उच्यते। प्रकृद्धं गुणकृदे । प्रत्यक्ष सुराणां दिश्यां क्या स्वरात्व हिल्कारकः सुरुपेष्ठः। प्रत्यका सुराणां व्या भूमि स्वरात्वां का । श्रूपक्ष सुराणां व्या भूमिष्टिश तत्तत्ते स्वर्गलोकं त्यस्या सम्वरात्वा स्वरात्वा स्वरात्

हिरण्यमर्भी वेदको वेदांगो वेदपारगः। अजो मनुः शतानम्बो इंसयानस्वयीमयः॥३३॥ हिरण्यसर्भः—हिरण्येन पुत्रचींनोफ्तविद्यो मर्मो यस्य स हिरण्यसर्भः । ममावित मर्गिर्धते नय-मावान् तकनकाष्टिमांद्वर्धाराचे मवित तेन हिरण्यसर्भः । ममावान्तान्त् पूर्वनारि चण्यातान् रत्नेत्रपाचिता प्रवाचित्रपाचेति । स्थयता हि निभ्येन राण्यो त्यो सार्धानी स्थ स हिरण्यसर्भः । ममावाः पिता केतारि त्यो वेद्वं न शक्यो यस्ताचेन ममावान् हिरण्यान्धः (११) । खेदकः—वेदन कुतशनिन मित-सुताविद्यिमार्गं विमानीनेदित्यं चेदित्वयं बानाति वेदन्नः । स्रथना वेदान् क्षीपुक्रपुंतकवेदान् बानाति वेदन्नः । स्रथना वेद एत्येदनां बानाति वेदन्नः । स्रथना येन शरीयद् भिन्न स्नात्मा सार्यते स चेदो नेदशानं तं बानाति वेदन्नः (१२) । स्मान्न विकतन्तं-

#### विवेकं वेदयेतुन्वैर्यः शरीर-शरीरियोः । स प्रीत्ये विदयो वेदो नास्त्रज्ञयकारयास् ॥

के वेशा हाः — रिश्ता करूपो व्याकरणं छुन्ये ज्योतिषं निक्कः 'सेति मिण्यावेदस्य क्रजानि यह वदनित कर्मयाज्ञाताः अत्यस्य क्राप्तानाः । स्वसते तु वेदो जानं तन्ययं क्राङ्कं आत्मा यस्य त वेदाङ्कः। क्रयवा वेदस्य केवलकानस्य प्रात्ती मन्यायिवां क्रांकं उपाये यस्मादली वेदाङ्कः (११) । वेदयारगः —वेदस्य केवलकानस्य प्रात्ती मन्यायिवां क्रांकं उपाये यस्मादली वेदस्य हां । क्रयवा वेदस्य कोवले नित्ते विद्याराः । क्रयवा वेदस्य कोवले वेदस्य वार्ष्यं व्यवस्य विद्याराः । क्रयवा वेदस्य कोवले केवे वेदयाः भुतजानिन । वेदस्य वार्मा व्यवस्य विद्याराः । क्रयवा त्रित्र विकास केवस्य विद्याराः विद्याराः । क्रयवा त्रित्र वेदस्यः भुतजानिन । वेदस्य वार्मा व्यवस्य क्रयवित्र वेदस्य विद्याराः विद्याराः विद्याराः विद्याराः । क्रयवा त्रित्र विद्याराः विद्याराः । क्रयवा त्रित्र विद्याराः विद्याराः विद्याराः विद्याराः । क्रयवा नित्ते नित्ते विद्याराः विद्याराः विद्याराः विद्याराः । क्रयवा नित्ते नित्ते विद्याराः विद्याराः विद्याराः । क्रयवाराः विद्याराः । क्रयवाराः । क्रयवाराः विद्याराः । क्रयवाराः विद्याराः । क्रयवाराः विद्याराः विद्याराः विद्याराः । क्रयवाराः । क्रयवाराः विद्याराः विद्याराः विद्याराः विद्याराः । क्रयवा हित्ते विद्याराः विद्याराः विद्याराः । क्रयवा हित्ते विद्याराः विद्याराः विद्याराः विद्याराः विद्याराः । क्रयवा विद्याराः । क्रयवा विद्याराः । क्रयवा विद्याराः (१७)। क्रयाराः । क्रयवा विद्याराः विद्याराः (१०)। क्रयाराः । व्यवसा विद्याराः विद्याराः (१०)। क्रयाराः विद्याराः विद्याराः (१६)। क्रयारायः विद्याराः (१६)। क्रयारायः विद्याराः (१६)। क्रयारायः विद्याराः (१६)। क्रयारायारा विद्यारायाराः (१६)। क्रयारायाराः विद्याराः (१६)। क्रयारायारायारा विद्यारायारां (१६)। क्रयारायारायारायारायारायारायारात्रीत्यारात्रीयारायारा विद्यारात्रीयाराः विद्याराः (१६)। क्रयारायारा

जातिर्जरा खुतिः पुंसां त्रयी संस्तिकारसम् । एवा त्रवी वतस्वय्याः चीयते सा त्रवी मता ॥

विष्णुस्त्रिविकमः ग्रीरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः । वैक्रण्टः पुण्डरीकाचो हषीकेग्रो हरिः स्वभुः ॥१००॥

विष्णु,-वेपेष्टि केवलशानेन विश्वं व्याप्रोतीति विष्णुः । विषेः किस्बेति तुः । उक्तञ्च-

यत्राधं न विदारितं करहेर्दैव्येन्द्रवचःस्थवं सारच्येन धनश्रवस्य समरे योऽमारचन्कीरवान् । नासी विच्छुत्नेककालविषयं यञ्ज्ञानमन्याहतं विरवं स्थाप्य विज्ञुत्नते स तु महाविच्छुर्विशिष्टो मम ॥

इति अङ्गकलङ्कः (२०)। श्रिषिक्षः — त्रयो विकशः स्वर्गस्यानज्ञानवारित्रायां शक्तिस्ययः यस्य त त्रिविकमः। श्रयवा त्रियु लोकेषु विशिष्टकमः परिपार्धे यस्य त श्रिविकमः (२१)। सारिः - स्रस्य सुमदस्य ज्ञियस्य क्रपर्व्यं सीरः (२२)। झीपतिः —श्रीयां अन्युस्य निःश्रेयस्त्रल्यानां लद्गनीयां परिः

१ उद कलयन्ति । २ उद वाद्यानिक्यसः ।

श्रीपतिः (२६)। पुरुषोत्तमः—पुण्ये त्रियष्टिलस्योपु उत्तमः पुरुषोत्तमः (२४)। बैक्कण्डः - विक्रुण्डा विक्कमयिषां मरनानानुस्त्याने विचवचा तीयक्रमाता, तस्ता अपय्यं पुमान वैक्कणः (२५)। पुण्डारी-काच्य —पुण्डपीकत् कालात् अविद्यो लोचने नस्त स पुण्डपीकादः। वृह्मीदौ सस्व्यक्षां स्वातिष्ठि अन्। अभवा पुण्डपीकः प्रधाननृतः अस् आत्मा सस्य न पुण्डपीकादः। (२६)। उत्तक्षा अगितिसेन-

> गराधरचक्रधरेन्द्रप्रभृतिमहाभन्यपुरादरीकैः पुरुषैः । बहुभिः सातं भक्त्या कतिकलयमजापकर्षशार्थममेयम् ॥

ह्रपीकेग्रः—हृपीकाखामिनित्याखां इंग्रो वधिता हृपीकेग्रः, किर्दिन्द इत्ययैः (२७) । हृिरः— इर्गत पार्व हिरः। इः सर्वधकुत्यः (२८) । स्वयूः—स्वन ख्रासना मर्वात वेदित यं वेदि त्वयूः। श्रयबा स्तर्य चनस्य मुः स्यानं स्वयूः। मकानां दाग्दिचविनाशक इत्यर्थः। श्रयबा सुद्ध ब्रतिशयेन न मवति पुनर्भवे स्वयूः (२६)।

> विश्वस्थारोऽसुरध्वंसी माधवो बलिवन्धनः। अधोक्तजो मधुद्वेषी केशवो विष्ठरश्रवः॥१०१॥

ह जि बारि तरि वरि संकारां साम किया है जारवार, न नरकारी पतितुं दराति विश्वसमरः । बाक्ति तृ वृ ह ह जि बारि तरि वरि तर्दा संकार्या साम् प्रत्याः । हान्यारमोस्तेन्तः (१०) । अस्तु रखंदी — असुरो मोद्दे। सुनिम्हच्यते, तं अंतरे हर्षेत्रदेशीलः असुरुवंदी । नाम्न्यवाती विनस्तारक्षिये । अभया अस्तु प्राचान् यति स्क्राति असुरो त्याः, तं अस्ते मारवित असुरुवंदी, याम्न्य नम हत्यारं (११) । उक्तक्क—

> अन्तकः क्रन्दको नृष्णा जन्मज्यस्यसा सदा । त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्याकृतः कामकारतः ॥

साधवः—मायाः लह्न्याः सम्वस्त्यकृत्वत्राजादिकायाः घयो भर्ता माधवः । राज्यकाले राज्य-लह्न्मा पदः त्यामी माधवः । अयवा मा शब्देन प्रत्युत्व परावृप्तमायावय लन्मतः । मायां प्रमायाव्ये घयो पूर्तः आविविच्च्याः माधवः कथ्यते । अयवा मधुर्वस्त्रतः अदा वस्त्रतः वदा निल्लं कुलानुभवनत्यात्, लिलालितास्त्रत्याच्या तस्तिता, तत्यापत्य माधवः । अयवा मधुर्मचं होहः च, पुण्यसक्ष, एतत्वयास्वादनं पाप-स्वस्यं वेषि माधवः ( १२ ) । उत्तक्ष्य —

> महु निहिब मुलइ सुगाहु पहु सा मजता दोसु । मत्तर बहिसा जि शहिससह तें तहो सरपपनेसु ॥

तथा---

महु आसह्य थोडउ वि सासह पुरुख बहुन्तु । यहसासरहं तिहिक्कित वि कास्तुख बहुद् सहुन्तु ॥

तथा च स्मृतिः-

सप्तमामेषु वत्वापमधिना भस्मसास्कृते । तत्वापं जावते तस्य मधुविन्दुनिवेवसात् ॥

तथा च स्मृति:---

मचिकागर्भसम्मृतवासाण्डकनिःपीडनात् । जार्व मञ्ज कर्य सन्तः सेवन्ते कससाक्षतिः ॥ कललं गर्भवेष्टनम् । तथा च-

प्राय: पुष्पावि नाऽश्रीवान्सश्रवतविशुद्धये । बस्स्वादिष्वपि सध्वादिप्रयोगं नाईति वती ॥

कामिकार्यकः -- बालिः कार्यवन्यनं जीवस्य यस्य मते स बलिवन्यनः । उक्तञ्च---

कामहं दिवनक्षिक्षसहं गरुकहं वरजसमाहं। कार्याक्षरक्षस्य जीवकड उपन्ते पार्टीह ताहं॥

श्रयना बलमस्यास्तीति जीलः, वलनतः जैलोक्यलोभकरण्कारण् वन्यनं तीर्पकरनामोच्चेगोत्रहर्य यस्य स बलिक्यनः । श्रयना बलित् पहेक्करस्तरः कन्यनं पश्चामित्रोरणं यस्मात् राज्यावसे स बलिक्यनः । श्रयना बलिः पुजाक्यनं विशिष्टपुण्यापार्जनकारणं यस्य स जीलक्यनः । ( ३३ ) उक्तञ्च—

> देवाधिदेवचरचे परिचरचं सर्वदुः खनिष्टेरयास् । कामबुद्धि कामदादिनि परिचित्रयादादतो निष्यस् ॥ सर्वेचरयासपर्योमदालुभावं महालमनामवद्द । भेकः प्रमोदमचः कसमेनीकेन राजग्रहे ।

अधोक्षतः — अथोदायां थितीदियायां दिराग्यस्युरुषां वायते ध्यानेन प्रयद्गिमत्रति अधोद्धाः । बोऽसंज्ञाषात्रपि इप्रत्ययः । अद्भवं शानं आया सस्य स आधोद्धाः, केवलशानं सर्वेषां शानानासुनीरे वर्तत इत्ययः । उत्तर्ज्ञ—

> सम्बण्हु अस्तिवित सामास्य जो सबसुह न पश्चिष्ट् । सो बिदिंत पंचिदिय स्थित बहुतरिसिट पासित पियह ।

स्थानेनित्रयज्ञीनतं शानं प्रत्यव्यप्रमाणामितं बुताणा नैयारिका निर्मृत्यनुमूक्ता भवन्ति (१४)। सञ्जूक्षी—सञ्ज्ञान्देन मणं सारणं व दयमुज्यते । तद्दयमापि देशि दूषितं कथवति, पापमूलं महद् दृते स्थानवानाः मञ्जूक्षी । मिण्यादशीनां व मञ्जूष्यदेन करावन्यः कथ्यते, तत्य देशी गोषीयज्ञामः । च तु नम-क्कृतं नोष्यः (१५)। तद्वर्षः अकलक्ष्यप्रदेन

> यक्षाचो न चितारितं करहेर्देरेयेज्त्रवश्वःस्थलं सारम्येन धनरुवस्य समरे वोऽमारयःकौरवाज् । नासौ विच्छुरनेककालविषयं धन्तानसन्यवर्ततं विदर्वं स्थाप्य विज्ञानसे स तु महाविच्छुर्विद्यिष्टो सम ॥

केरायः - मगरता ऋतिकुलनीलवर्षाः केराा मतत्के विचन्ते यस्य स केरावः । केराहोऽन्यसस्यां इत्यनेन सत्त्रेया ऋत्यर्थे वप्रत्ययः । तीँवैकत्यसम्बन्ध्यः शिराधे केरााः भवन्ति, न तु सुले समञ्जूषी कृषेश्यः वर्तते । उक्तक्र--

> देवास्तीर्वकराश्वक्रिक्ककेशचनारकाः । भोगभूभूनराः कामाः सर्वे कृषेविवर्जिताः ॥

श्रयना के परामक्षाया इंगते तमर्था भनित महानुनयतेषां नो नातो यत्र त केशवः। प्यानिनां योगिनां महानुनीनां निवास हत्ययां (३६)। विष्टरक्षता—विष्टर इन भन्यो कर्यों सम्य स विष्टरम्बा। सर्ववातम्योधकृत् । श्रयना विस्तरे सक्तकातकाने भन्यी कर्यों झाक्यितनती यस्य स विद्यरमना (३७)।

### श्रीवत्सलाञ्चनः श्रीमानञ्युतो नरकान्तकः। विष्यक्सेनश्रक्रपायिः पश्चनामो जनार्वनः॥१०२॥

श्रीवस्सलाङ्क्षतः—श्रीवत्तनामा वद्धि लाच्छनं रोमावतां यस्य स श्रीवत्त्वताञ्छनः। श्रयवा , श्रीवत्तः लक्ष्मीतुतः कामदेवः स लामञ्जनं संग्यापितोऽसिकानं यस्य स श्रीवत्त्वाञ्चनः। श्रयवा श्रीवत्त्वले लक्ष्मीकान्ते आञ्चनं सावामः संवाद्यार्थे यस्य मते स श्रीवत्त्वलाञ्चनः। यः क्षिल लक्ष्मां स्त्रोहलो स्वितः सावितः स्त्रितः । यः क्षिल लक्ष्मां स्त्रोहलो स्वति श्रीवाधे भवति स्त्रीतः स्वति श्रीवाधे भवति स्त्रीतः स्वर्णः प्रामीति, श्रिष्माक्ष्माञ्चवत् (२५)। उत्तक्ष

## षष्ट्याः चितेस्तृतीयेऽस्मिन् सन्सके दुःसमरसके । पेते १ पिण्याकमण्येन चनायाविद्वचेतसा ॥

श्रीमान-श्रीवंडिरका समवसरगलदाणा, अन्तरका केवलशानादिका विदाते यस्य स श्रीमान् (३६) । अञ्युतः - न व्यवते स्म स्वरूपादच्युतः, परमात्मनिष्ठ इत्यर्थः (४०) । नरकान्तकः--मिथ्या-दृष्टयः खल्येवं वदन्ति-नरकनामा देत्यः, स वरदानवलेन ईश्वरमेव मस्मीकर्त्ते लग्नः पार्वतीग्रह्णार्थे। जारायकोज त पार्वतीरूप यहीत्वा स नर्रितः जिरसि यावत्करं करोति तावत्स एव भस्मीवभव । तेन नारायणः किल नरकान्तकः कथ्यते । श्रीमद्भगवदर्शसर्वशस्तु सद्धर्ममार्गप्रकाशकत्वात् नरके धर्मा-वंशा-शिलाअना-रिष्ठा-मचथी-माचथीनामसप्तप्रकारेऽपि न कर्माप पतितुं ददाति, तेन नरकान्तक उच्यते । नरकश्य रत्नप्रभा-शर्कराप्रभा वालकाप्रभा पंकप्रमा अमयमा तमः प्रमा महातमः प्रभा इति सप्तभूमित पतितं न ददाति तेन नरकस्य श्रन्तको विनाशकः, स्वर्ग-मोद्धप्रदायक इत्यर्थः (४१) । विष्यकसेनः--मिध्यादृष्टयः खल्वेषं निर्वचित्त- विश्वको यादवाः सनायां यस्य स विष्यकसेनो नारायगाः । भगवदहंत्सर्वज्ञस्त् विष्यक समन्तात् सेना द्वादश्विधो गयो। यस्य स विष्वकसेनः । ग्राथवा थिष्वक समन्तात स्वर्गामन्येपाताललोकेषु या सा लक्सीर्थतेते, तस्याः इनः स्वामी विष्यक्सनः, इन्द्र-घरखोन्द्र-नरेन्द्रादिभिनिवलक्सीमि, पृजितत्यात (४२)। कक्रपाणि:--भिथ्यादृष्ट्यः किलीवं निर्वचन्ति -- चक्रं भ्रमिलं आयुर्धावशेषः पाणी करे यस्य स चक्रपाणिः । भगवदर्रसर्वज्ञन्तु चक्रलक्ष्णं पास्त्रौ यस्य स चक्रपासिः । तदुपलक्ष्णं रथीन्दुकुलिशार्दाना अधाधिकलक्ष्णं-सहसं यस्य । श्रथवा चक्रं पृथ्वीमण्डलं पासौ हस्ते यस्य स चक्रपासिः, त्रिभवनजनप्रभृत्यात् । श्रथवा चकं पान्ति रज्ञन्ति चक्रपाः, ऋषंमण्डलश्रयाथ चक्रश्रतिसकलचक्रवर्तिपर्यन्ता राजानः, तपामांगः सीमा चक्रपायाः: धर्मचक्रवर्तिःवात । एताइशक्षकवर्ती संसारे कोऽपि नास्तीत्वर्थः । अथवा अस रख वस अस मण क्या क्या हन ध्वन शब्दे इत्यंनेन धानपाठसत्रेशा तावत श्रामा धान: चक्रपान सरेन्द्र-नागेन्द्र-नरेन्द्र-सुनीन्द्रान् ऋणति शब्दं करोति परमधर्मापदेशं ददाति वक्रपाशिः । इः सर्वधानस्यः इति सत्रवा इ प्रत्ययः (४३) । पद्मनाभ:--पद्मवत कमलपुष्पवत नाभिर्यस्य स पद्मनाभ: । समासान्तगतानौ वा राजातीनाम-वन्तता इत्यधिकारे संशायां नाभिः । अन् प्रत्ययः (४४) । जनाईन - जनान् जनपदलोकान् अईति सम्बोधनार्ये गच्छति जनार्दनः । श्रथवा जनास्त्रिम्यनास्थतमव्यलोका श्रर्दना मोत्त्याचका यस्य स जनार्दनः । श्चयवा जनान् ऋर्दयति मोर्च् गमयति जनार्दनः । नन्धादेयुः । इनन्तस्य युप्रत्ययः (४५) ।

## श्रीकण्डः शंकरः शम्भुः कपाली वृषकेतनः । मृत्युक्षयो विकपाक्षो वामदेवस्थिलोचनः ॥१०३॥

स्रीकण्ड:—श्रीपुंक्ति लच्मीः कप्टे स्नालिंगनपरा यस्य स श्रीकण्डः (४६) । श्रृद्धरः-—शं परमानन्दलच्यां सुलं करोतीति शङ्करः । शं पूर्वेन्थः संझायां स्नन् प्रत्यदः (४७) । उक्तस्र —

वर्ण्यं येन पुरत्रवं शरसुवा तीवाँचिंवा विश्वना यो वा नृत्यति असवस्थितृष्यने वस्यासमञ्जो वा गुदः । सीऽवं कि सम शङ्करी भगतृकारीवार्तिमोहक्वं इत्या य: स तु सर्वेषिततृत्वृत्ती क्षेत्रद्वरः गङ्करः । ॥

शस्युः — यं परानान्दलक्षां युक्तं मक्त्यस्थान्कुम्मुः । युक्ते द्विषंभेषु व (४६०)। क्रपाली-क्षान् साल्यः त्यक्तत्युः (युक्तविति क्षात्ती । अववा कं परान्वस्वस्वस्थान्तात्ता पानि र व्वत्ति संवारतताः निवारवित्त क्षा गुनवः, तान् लाति प्रवर्षते योभितात् क्षेत्रतिनंवंशीतः क्ष्याले । नाम्यकाती विविक्ताः वृक्षेष्मे (४६) । वृक्षेत्रताः— कृषेये विविक्ताः वृक्षेष्मे (४६) । वृक्षेत्रताः— कृषेये विविक्ताः वृक्षेत्रतः। (४०)। प्रवृत्ते वर्षाः कर्मा कृष्याले वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्षः वर्षः

नेमिर्विशासनयनो नयनोदितश्रीरम्भान्तबुद्धिवभवो विभवोऽध भूषः । प्राप्तो महाजनगाराक्षगराजि तत्र ससे न चार जगहे कगहेकनाथः ॥

श्रयवा विरुत, केवलशानगभ्यः श्रज्ञ, श्राला यस्य स बिरुवाज्ञः । श्रयवा विगंदङः, तस्यः संसार-विपनिपंत्रकः श्रज्ञ श्रात्मा यस्य स विरुपाज्ञः (५२) । उक्तश्र श्रुभखन्द्रेष सुरिया—

> शिबोऽयं वैनतेयक्ष स्मरक्षास्त्रैय क्रीनितः । अभिमादिगुक्षामध्यैरकवार्थिश्वैर्धर्मतः ॥

श्चन्यचन---

कात्यन्तिकस्वभावोत्यः।नन्तज्ञानसुद्धः पुमान् । परमातमः विपः कन्तरको माहात्म्यमासानः ॥

वासवेष:—वामो मनीहरो देशे वामदेश:। अथवा वामस्य कामस्य कहस्य प्रतिकृतस्य शर्मारं देशः परमाराज्ये वानदेश:। अथवा वामानि कक्षणि विध्वासीव विद्युप्तश्चानि दुव्वानि देवानि हिन्दि सार्थि यार्थ वामदेशः। अथवा वामानि कक्षणि विधानि हिन्दि सार्थि वामदेशः। अथवा वामदेशः वामदेशः। अथवा वामदेशः वामदेशः। अथवा वामानां श्वामदेशः। अथवा वामानां श्वामदेशः। अथवा वामानां श्वामदेशः। अथवा वामतां श्वामदेशः। यार्थः विश्वस्त वामतां श्वामदेशः। अथवा वामतां श्वामदेशः। यार्थः वामदेशः। वाकष्टि विश्वते विश्वस्त वामतां श्वामदेशः। अथवा वामतां श्वामदेशः। अथवा वामदेशः। वाष्ट्रवे विश्वस्त वामतां श्वामदेशः। अथवा वामदेशः। अथवा वामदेशः। अथवा वामदेशः। अथवा वामदेशः। अथवा वामदेशः वामदेशः। अथवा वामदेशः। अथवा वामदेशः वामदेशः। अथवा वामदेशः वामदेशः वामदेशः। अथवा वामदेशः वामदेशः वामदेशः। अथवा वामदेशः वामदेशः। अथवा वामदेशः वामदेशः वामदेशः। अथवा वामदेशः वामदेशः। वामदेशः वाम

वपुर्विस्पादमस्वयानसता दिगम्बरन्वेन निवेदितं वसु । वरेतु वद्वासस्गादि सम्बते तदस्ति कि व्यस्तमपि विस्तोचने ॥

१ जा भती 'इति महाकलंकमावितम्' इस्वयिक पाठः ।

श्रमवा त्रिषु मनोवचनकायेषु लोचनं प्रण्डां यस्य स त्रिलोचनः । श्रमवा त्रिकरणाशुद्धं पश्चमुष्टिः मिलोचनं केशोत्साटमं सस्य व त्रिलोचनः । श्रमवा त्रीषि सम्पर्द्यानकानचरित्राणि लान्ति प्रहन्ति त्रिला महासुनयः, तेषां श्रोचनः सम्बन्धे यस्य स त्रिलोचनः । चकाराधिकारात् क्षणिक्त्येरिष्ठ हुण्यते त्रिला सम्बन्ध्यावर्षालोषः (५४)।

उमार्पातः पशुपतिः स्मरारिखिपुरान्तकः। अर्धनारीक्षरो हृद्दो भवो भर्गः सदाशिवः॥१०४॥

उमापतिः---

तां पार्वतात्याभिजनेन माझा बल्युनियां बल्युजनो जुहाव । उ मेति मान्ना तपसे निषिदा पश्चादमास्यां समस्री जगाम ॥

इति कालियासः । स्वमते तु उमानाम्नी राजकत्या मातुर्दुर्भाग्यदायिका पर्वते परिद्वता सा केनिचद् विद्याधरेण लब्धा मम पुत्रीति पोषिता परिशायिता च । तत्र भर्तर्मरेखे विधवा सती बहेसावधृता । सा उमा कथ्यते । तस्याः पातरीश्वरः उमापातः । भगवदर्वसर्वज्ञस्त उमायाः कान्तेः कीर्तेश्च पातः स्वामी उमापतिः । श्रधवा उ: समद: जीरसागर:, तस्य तायं च, उमेंस्पर्वत:, एतेषां त्रयायां उशन्देन लब्धानां मा लक्ष्मीः शोभा उमा, तस्ताः पतिवमापतिः ( ५५ )। पद्मापतिः- पश्नां सुर-नर-तिरश्चां पतिः स्वामी पश्चपतिः । पश्यन्ते कर्मकचननंतित प्रशाव:- १ श्रापन्ट वादिरवाद्वप्रत्ययान्तो निपात: । पश्च इति संसारिगो जीवारतेषां पतिः ग्रमः पशर्पातः ( ५६ ) । क्रमदादिः - स्मरस्य कन्दर्पस्य ग्रारिः शत्रः स्मरारिः । प्रसंस्थानपविपायकप्राष्टाः जुल्यानमन्मधमददश्चित्रकद्वस्मरविजय इत्यर्थः । ( ५७ ) । जिपवरास्तकः — तिस्यां परां जन्मजरामरण-लक्षानां नगराणा अन्तको विनाशकिक्षपरान्तकः । अथवा मोक्षगमनकाले त्रयाणां शरीराणां परमौदारिक-तैजसकार्मणनाम्नामन्तको विपरिहारकस्त्रिपुरान्तकः । अथवा त्रिपुरं त्रैलोक्यं तस्यान्ते त्रिजगदप्रे कः आत्मा शानकायो यस्य स त्रिपरान्तकः ( ५८ ) । आर्धकारीश्वरः - अर्थे न विदान्ते ग्रस्यः शत्रवो यस्य सोऽर्थ-नारिः पातिसंघातघातनः । स चासाधीप्रवरः स्वामी व्यर्धनारीप्रवरः (५६) । उक्तवा जमास्वर्गमना— मोहक्यात् ज्ञानदर्शनावरकाः तरायक्याच्य केवलम् । इतः - कर्मणां गैद्रमत्तित्वात रुदः, रोदिति श्रानन्दा-अचि सञ्चति श्रात्मदर्शने सति रुद्र: । स्काबि-तञ्जि वश्चि शक्ति क्विंप श्चिर किंद्र मस्ति मस्ति चन्या न्हीविस्यो रकः (६०)। अय:--भवत्यस्मादिश्वमिति भवः । भगवनं यो विगधयति सः जनके निर्वाध या उत्पत्तते । यो प्रध्यक्षी भवति स मनुष्या सर्वति । यः स्नाराधयति स स्वर्गीभवति । यो ध्यायति स मन्तो भवति । तेनेयं निरुक्तिः---भवत्यत्मादिश्र्वामात सवः (६१)। अर्श —क्वि खूजी अर्जने इत्ययं धातः भौवादिकः खात्मनेपटी। भूज्यन्तेऽनेन कामकोधादयो ध्यानाग्रिना पच्यन्ते भस्मीक्रियन्ते प्रर्गः । अकर्तर च कारके संज्ञाया घडा प्रत्ययः। नामिनश्रोपधाया जवीर्गु सः चजोः कृगी, धृद्ध धानुबन्धयोः। जस्य गः। अथवा स्वधान सभून धारण-पोषण्योः इत्यय धादाः श्रादादिको जहोत्यादिगणे वर्तते. तेन विभक्ति धारयति केवलशानादीन गर्णा-निति मर्गः । ऋयवा विभक्ति पोपयति स्वर्गमोत्त-दानेन संखन पृष्टान करोति भव्यजीवानिति सर्गः । स-सुरुषां गः । उत्पादी पद्ममाध्याये षष्टितमं सूत्रमिदम् (६२) । स्वदाशिषः - सदा सर्वकालं शिवं परमकल्याणं अनन्ते सुखं वा यस्य सदाशिवः । अथवा सदा सर्वकालं अञ्चनन्ति दिवारात्री च मुक्कते भोजनं कर्वन्ति, रात्रि-भोजनदोषं न मन्यन्ते. ते सदाशिनः । तेषां वः समुद्रः संसारसागरनिमन्त्रनं यस्य मते स सदाशिवः । उक्तक प्रधानक्षत्र शास्त्रीला —

> विरूपो विकसाङ्गः स्वादस्वाचुः रोगपीडितः । दुर्भगो दुःकुसरवैष नक्तभोजी सदा नरः॥

श्रपि च---

निजञ्जलैकसण्डनं त्रिजगदीशसम्पदस् । भजति यः स्वभावतस्यजति नक्तमोजनस् ॥

श्रयवा सत् समीचीनं श्रा समन्तात् शिवं कल्याग्यव्यकं वस्य स सदाशिवः (६३)।

जगत्कर्ताऽन्धकारातिरनादिनिधनो हरः। महासेनस्तारकजिद् गणनाथो विनायकः॥ १०४॥

जगरकर्सा - जगतां कर्ता स्थितिविधायकः मर्यादाकारकः जगत्कर्ता । श्रथवा जगतः कं सखंडयर्ति गच्छति जानाति जगन्सन्त । ऋ स गती, ऋ गती वा । तचादिसिद्धं रूपभिदम् (६४) । अन्धकाराजिः--श्चन्थश्चद्यरहतः सम्यक्त्वविधातकः कः कायः स्वरूपं यस्य स श्चन्धकः मोहकर्म, तस्यारातिः शत्रः मला-दुन्मुलकः अन्धकारातिः । अथवा कृत्सितः अन्धः अन्धकारं तथोगाभरकः अन्धक उच्यते, तस्य अराति-रमिमाति र्नरके पतितं न ददाति स्वर्गादौ गमयति यः स ऋत्वकारातिः । ऋथवा ऋत्वा घोरान्धकारसाहता यासी कारा बन्दीगृतं शरीरलक्षणां मानुस्दरं वा, तस्यां न ऋत्तिनं गमनं यस्मादसी ऋत्धकाराऽतिः, श्रकारस्य प्रश्लेपात । सर्वेशातुस्य इः इति च लक्षणेन रूपमिदम् (६५) । अनाविनिधनः न विद्येते ब्रादिनिधने उत्पत्तिमरसे यस्य स ग्रानादिनिधनः । अयथा अनस्य जीवितस्य ग्रादिर्जन्म तत्पर्यन्तं न्यतिशयेन धनं लच्मीर्यस्य गोऽनादिनिधनः, ऋगजनमपूर्यन्तं लच्मीधान् इत्यर्थः । सगवान् समयसरखो स्थितोऽपि लच्न्या नवनिधिलक्ष्या न त्यको यतः (६६) । हरः अनन्तमवोपार्जितानि अधानि पापानि जीवानां हरित निराकगेतीति हरः । श्रयंशा हं हर्षे श्रमन्तस्खं गति ददाति श्रादत्ते वा हरः । श्रयंशा राज्यावस्थायां हं सहस्रवरं तरलमध्यगं हारं मुक्ताफलदाम राति बद्धाःस्थले द्वाति, कण्ठे धरति ध हरः । अथवा हस्य हिंवाया ये अभिदाहक अश्वमेधादियागाधर्मनिवेधक इत्यर्थः (६७)। महासेनः--महती द्वादशागण-लक्षणा सेना यस्य स महासेन: । राज्यावस्थाया वा महती चतुःसागरतटवनवासिनी सेना चमुर्यस्य स महासेन: । अथवा महस्य पुजाया आ समन्तात सा लच्नी: शोभा महासा, तस्या इनः स्वामी महासेन: । श्रयं महती केवलशानलच्चणोपर्लाचता सा देवी सरस्वतो, तस्या इनः स्वामी महासेनः। उक्तश्र महत्वं सरस्वत्या दर्गसिहेन कविना -

> शन्दारिमकाया त्रिजगद्विभर्ति स्फुरद्विचित्रार्थसुत्रां खवंती । या बुद्धिराज्या विदुषां हृदन्ते मुखे च सा मे वशमस्तु नित्यम् ॥

श्रयना श्रायनमातः, श्रास्यतेऽस्मिणित वा झायः । बक्वर्गत च कास्के संज्ञायो धन् प्रत्ययः । महांभात्वारः विद्वर्शत किमानान्त्र किमान्त्र किमानान्त्र किमान्त्र किमानान्त्र किमानिक्ष्य किमानिक्ष्य किमानिक्ष्य किमानिक्ष्य किमानिक्ष्य किमानिक्य किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्य किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्य किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्य किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्य किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्त्र किमानिक्यान्य किमानिक्यान्य किमानिक्यान्त्य किमानिक्यान्त्य किमानिक्यान्य किमानिक्यान्य किमानिक्यान्य किमानिक्यान्य किमानिक्यान्य

ध्वनिरिषे योजनमेकं प्रजावते श्रोत्रहृदयहारिगमीरः । स सन्तिक्षाज्ञकथरपटकथ्वनितमिव प्रवितर्तातराहावलयम् ॥

## विरोचनो वियद्गःनं द्वादशात्मा विभावसुः । द्विजाराच्यो बृहद्भावुश्चित्रभावुस्तन्।पार०६॥

विरोजनः — विशिष्टं योजनं जाविकं सन्त्रकलं यस्य स विरोजनः । ज्ञयना विशिष्टं लोकालोकमक्तानं लोजनं केनलामलक्त्य ज्ञुप्रदेस स विरोजनः । ज्ञयना विमानं योजनः कृष्णान्तिलेदसार्वो विरोजनः न्यानं स्विष्टं स्विष्टं से विरोजनः । ज्ञयना निराष्टं योजनं अध्यक्ताना यस्य स विरोजनः । ज्ञयना विष्टा योजनं इतिसंदं स विरोजनः । ज्ञयना विकार योजनं विरोक्तं स्विरोजनः । ज्ञयना विकार विज्ञयनः । ज्ञयना विकार विज्ञयनः विकार विज्ञयनः । ज्ञयना विकार विज्ञयनः विकार विज्ञयनः । विष्यत्रक्तं । ज्ञयना विकार विज्ञयनः । ज्ञयना विकार विज्ञयनः । ज्ञयना विकार विज्ञयनः । ज्ञयना विकार विकार विकार विज्ञयनः । ज्ञयना विकार व

## मदंगमयं मोकं च भासयं कोह-लोहपरिहरयं। ह'दियदप्पुहस्तवं समयायं चिहुसयं एयं॥

श्चनत्रियास कुत्तस्थाः चत्रिया एव दीचितास् । यतो रक्षत्रयायस्ततन्त्रामा तेऽपि तद्गुखाः ॥

तेन मुनिम्यः शेषा यद्यत इति तात्पर्यम् । अथवा द्विजैः पद्मादिभिराराभ्यः । उक्तञ्च पुज्यपादैः-

वेनार्ष्यंत्रांगिशिकारगिरा विकापि, नेक्षिः स्तुतोऽपि पशुनापि गिरा विकापि। कन्त्रपैत्पेद्वलाः चतमोहतान-स्तस्य व्रियो डिक्टा नः चतमोहतानः॥

श्रमवा दिजा प्रास्त्या श्राये मङ्गलः श्रानेबस्य दिज्ञायः, तेपासाधिमांतवी वीडा तस्यां आधुमांतवदुःखांत्रवारकः द्विजायणः । चदुगवादिवः । इंदग्रो भगवात् वत् शर्ते-द्विजाहरूवापि मतः।वंदां निर्पाति,
तसे ब्रह्म श्रापि स्वामितः शरायं प्रविद्याति, द भगवात्तेषां दुःखं निवारवाति । श्रमवा दिज्ञानां स्तानात्रपि
दत्तान् पूला योगिवना भगवत्त्रभकाश्रवा ज्यायनित दिज्ञायजः । ब्रह्म होत् वो व कन्मवान् इति निरकः
(७६) । इद्ध्याद्वः- इद्धाः श्राकेक्षवाणि श्रम्यंत्रकस्यापि ध्यापिनो भागवः केरवक्शनकिष्या यस्य व
इद्धाद्वः। इपम देव बत्तकत्व पत्न भा इति श्रवंतांत्रचाताः । श्रमवा माति शोभते भातु दितम् । वामारीइत्युत्तः इत्यर्थः । अपया इत्यर्थाः इद्धाद्वः। त्राप्ता व्यत्यः व
इद्धाद्वः। इत्यादम् इत्यत्यः इत्यत्यः भावत्यः । श्रमवा इद्धाद्वेश्वः
तरः, पायकरिद्धाद्वः पायकरवेल्ययं (७७) । विज्ञभाद्यः — विच्या तिविकारदेतांत्रमालोक्षिणवचनाकाःकारियो विश्वयक्षशक्तास्त्वात् भानाः केवत्रज्ञातिकत्या यस्य विच्याद्वः। श्रमवा विच्या श्राप्तवेशकः
भागवो दिनाति पुण्याति यस्य व विच्याद्वः। श्रयवा विच्या व्यत्यः व्यत्ये वृक्षके भाद्वः एत्रायः
विच्याद्वः, भागोत्यिकतेवस्त्रकत्वात् (७८)। वत्र्यन्त्राप्ताः करोत वार्त्यात् व विच्याः व विच्यातः । हत्या व विच्यातः । व्यत्या व विच्यातः । व्यत्या व विच्यावः । व्यत्यात् व व्यत्यः व विच्यावः । व्यत्या व विच्यावः । व्यत्यात् व व्यत्यावः व विच्यावः । विच्यत्वात्यात्वः । व्यत्यावः विव्यत्वातः व विच्यत्यातः । व्यत्यत्ववेषः —

न शुक्तिः श्रीवामोहस्य तवानन्तसुश्चोद्यात् । श्रुक्तावाधिको अनुः क्रवाहारसुम्भवेत् ॥ असङ्ग्रेणीद्याद् शुक्तिः त्विष यो योजवेद्याः । मोहानिवासप्रकारिकारे तत्यान्वेष्यं अदर्युत्तव् ॥ असङ्ग्रेणीवर्षं यातिर्विष्यंसभ्यत्तराधिकव्यः । सर्व्यक्रिक्कर्षः मन्त्रश्चलेवाऽपवर्वं विषय् ॥ असङ्ग्रेणीवयो यातिसङ्कारिय्यप्रवरः । स्व्यक्रिक्कर्षः । सम्प्रमण्या विष्कृत्योवरः । ॥

श्रथमा ततृनपात् भगवान् मुक्तिगतो यदा भविष्यति तदा तनोः परमौदारिकचरमशरीरात् किश्चदून-शरीराकारं निजविद्धपर्यायाकारं भव्यजीवान् पातर्यात शापयतीति ततृनपात् (७६) ।

> द्विजराजः सुघाशोषिरीवधीशः कलानिधिः। नक्तजनायः शुक्षांशुः सोमः कुमुद्वान्धवः॥१०७॥

द्विज्यराजः — द्विजानां विमन्तित्रवेदयानां राजा स्वामी द्विन्यानः । तर्हि गृहायां स्वामी किं न भवति ? भवत्येन, ते तु वर्षात्रयस्य ग्रुष्काः, तेषां सह लग्नानां विरोपेण स्वामी । प्रथम द्वी वारापुः

महापुराया पर्व ४२ स्लोक २८ । २ वा सेनपादैः । ३ महापुराया पर्व २४ स्लोक ३१-४२ ।

कुछतवा संबार बायना उत्तवानो दिवा अव्हिमिन्द्रियोगः, विजयादिषु क्षिक्सम इति सूनकारवचनात् । तेषां याजा दिकराजः । अप्रयाद हे न ते करे वार्षिक्ये दिक्ये, अस्तित-पतितत्तव्योः ते दे अप्रि करे दिप्रकारे अप्रि करे न कायेते नोत्ययेते यत्य स द्विजावाः । भगवति वीक्षितपर्यन्तेऽपि न कत्यः त्यक् संकोताः, न पणपुरुकेशाः श्वित्ति वायन्ते, इति भगवान् दिक्याजः । अप्रयाद्विक्यो कर्यावीयां उर्वश्वित्यायां च महितत-विक्यो विकत्वविद्वात्वात् दिक्योऽज्ञो अक्षा सम्य स दिक्यावः । इयं अप्याप्तर्यत्वा लोक्तिवान्तानुसारियां इति या, व्रक्षयो जैनसासनेऽभाषात् । तदुक्तम्—

> बास्मिन मोक्षे क्षाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य : ब्रह्मे ति शी: प्रगीता न चापरी विचले ब्रह्मा ।॥

> असूर्यां नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तां ते प्रेत्याभिगच्छान्ति ये के चातमहनो जनाः ॥

**बातोऽनुएसर्गांकः । श्रथवा श्रोपधिया तपश्चरगादिना कर्मदा**हधिया शं सुखं यस्य मते स श्रीप-धीराः ( ८२ ) । कलानिधः- कलानां द्वारातात्तरंख्यानां लोके प्रतिद्वानां निधिनिधानभूतः कलानिधिः । कारताः द्विसप्ततिकला इति चेदुच्यते – गीत १-वादा १-बुद्धि १-शीच १-तृत्य १ वाच्य १-विचार १-मन्त्र ९-वास्त ९ -बिनोद<sup>९९</sup>-नेपथ्य<sup>९९</sup>-बिलास<sup>९२</sup>-नीति<sup>१९</sup>-शाकुन<sup>९६</sup>-क्रीडनक<sup>९१</sup>-चित्र<sup>९६</sup> संयाग<sup>९०</sup>-इस्तलाघव<sup>९६</sup>-कुस-" "मन्द्रजाल" " सूचीकर्म" "-स्तेह " -पाना " ! हार " " विहार " ! सीभाग्य " । गन्ध " " - वस्त्र " - रखा " -पत्र १ ° विद्य + १ ९ -देशभाषित ३ ९ -विजय १ १ -वाशिज्या १ १ -युद्ध १ ९ -वियुद्ध १ १ -समय १ ९ -युर्चन १ ९ -साज १ ९ ० तुरक्ष<sup>४९</sup>-पुरुष<sup>३२</sup> स्त्री<sup>४३</sup>-पश्चि<sup>९४</sup>-भूमि<sup>६१</sup>-लेप<sup>६९</sup>-काष्ठ<sup>६०</sup>-शिल्प<sup>६०</sup> वृत्त्व<sup>६९</sup>खद्म<sup>५०</sup>-प्रश्न<sup>६९</sup>--उत्तर<sup>५७</sup>-शास्त्र १ - शस्त्र १ - गासित १ १ - पटन १ १ - लिखित १ ० - वक्तृत्व १ ६ - कवित्व १ १ कथा १ ० - वचन १ १ - व्याकरस्य १ २ -नाटक (१ - छन्दो (१ - दर्शना (१ वधान (० - धातु (० - धर्मा (१ र्थ ० ०काम ० १ -शरीरकला ० २ स्वेति । श्रथवा कलानिषिः-कं परमनका श्रात्मानं लान्ति ददति स्टुटीकुर्यन्ति यास्ताः कला द्वादशानुप्रेचा वैरास्या-दिभावना वा, तासां निधिरस्वयस्थानं कलानिधिः । अथवा कलानां मधुरालापानां आ समन्तात् चतर्दिस्त निषिः प्रश्नोत्तरवादीत्वर्थः (८३) । **नवजनाथः** नवजाणां ऋश्विनीत्यादीनां नायः स्वामी नवजनाथः । श्रथवा नज्ञात् ग्रन्यायात् नाय उपतापः संतापः संतारपर्यटनं यन्मते स नज्ञनायः । नाष्ट्र नाथ उपतापैश्व-बौहार्षुं च । ऋथवा तृष्ट स्प वाष गती इतिघातोः प्रयोगात् नद्धगं नदः, गतिरित्यर्थ । सर्वे गस्वर्धा धातवो ज्ञानार्था सवन्ति, तेन नर्ज शानं त्रायन्ते पालयन्ति स्वीकुर्वन्ति नज्जाः महासुनयो शानिन इत्यर्थः । नद्मशाणां श्रानिनां नायः स्वामी नद्मत्रनायः ( ८४ ) । शुक्कांशुः – शुक्रा उज्ज्वलाः कर्ममलकलङ्करहिताः श्रंशवः केवलज्ञानकिरणा यस्य स शुभ्रांशुः । श्रयवा शुभ्राभण्डदीचितिसमाना दीप्तिमन्तः श्रंशवः सूदमांशा श्रातमप्रदेशा यस्य स शुभ्रांशुः, लोकालोकपकाशकात्मप्रदेश इत्यर्थः। ऋथवा शुभ्रा उज्ज्वलाः पापरहिता श्रंशच इव श्रंशवः शिष्या यस्य स शुभ्राशुः । तत्र केचिद् गयाचरदेवाः, केचित् श्रुतज्ञानिनः, केचित् पर्व-

<sup>?</sup> बरास्ति० ६, ए० २६६ । † स वै । § स पाठोऽयं नास्ति ।

चराः, केवित् शिक्काः, केविद्यभिकानिनः, केवित् केवलकानिनः, केविद्दिक्यार्द्वदिताः, केविन्तनःप्रयोगानिनः, केविद् वादिनः । एतं वर्षेऽपि समस्त्रात्कारण कित्यस्वादाः द्वार्मारण उच्यत्ते (तर्षः )।

स्रोप्तः— तृतं उत्पादयति अमृतं मोतं होमः । तृत्ये मेकमस्तके अमिरिच्यते वा लोमः । आर्थे हु सु प्रकिस्रोप्तमानाद्व्यां मः । अपना सा लक्ष्तीः सरस्तती न, ताच्यां उमा कोर्तियंत्व स होमः । अपना सद्व उमया कान्त्या नर्तते यः च होमः (८६)। कुश्चर्षाच्यवः— कुमुतानां मञ्जकैत्यायां नान्यन उपकारकः
मोद्याय्यकः कुमुद्यन्यन्यः । अपना कुनु तिव्य प्रथ्योतु मुद्दो हुन्ते येथां ते कुमुदा हुन्तः नरेन्द्र-परयोज्ञाः,
तेयानाय्यन्यः, तम्मतोच्छेदकः कुमुद्वन्यवः (८७)।

#### लेखर्षमोऽनिलः पुण्यजनः पुण्यजनेश्वरः । धर्मराजो भोगिराजः प्रचेता भूमिनन्दमः ॥१०८॥

के क्षार्यभ्रः—िरिष-काषी गतौ तुरादी परसीपदी चातुः, तेन म्हणति गण्डतीति म्हण्याः । काषि-हणिवर्षा पण्यत् इति उचारिद्वलेण क्षात्र क्षारः भ्रत्यतः । स व वण्यत्, तेन गुण्यो न भवति । तेलेषु देषेषु म्हण्याः श्रेष्ठ तेल्यांभाः, देवानां मच्ये उत्तमो देव हर्ष्यां ( ८८८ )। अनिकाः — विचति हता मुम्पियेव च क्षानितः, प्रकारप्यत्वात् उचार्यावरित्वाद्वात तनुवात्वात्वत्वक्षेत्र निराधाः स्यास्त्रीति वा अनिताः । भ्रयत्वा न विचते हरा वाग् यत्य छ क्रानिताः । क्षायता न विचते हरा मध्यं सत्य मते च क्षानिता , त्वायेरिक्तं, रुत्तपत्वात् (८६) । पुण्यवज्ञनः—पुण्याः पश्चिमः पारपदिता बनाः वेषका यत्य स पुण्यवनतः, पुण्यवननते । षा पुण्यवन, अन्तर्गितिवार्थिमदं नामः, पुण्यं वनस्त्रीति पुण्यवन इति भ्रातः (६०)। पुण्यवज्ञत्वस्त्रात्वाः । स्यासी पुण्यवनतस्त्रस्यः । क्षानि ताति पक्षाव्यत्वात्तात्वात्वाः वच्यत्वति (११)। उक्तक्ष्म—

#### सुरवया साहुक्कारो गंबोदग-स्वया-पुण्यविद्वीको । तह दुंदुर्हाखिद्वोदो पंचच्छ्वदिया मुखेवस्था ॥

धर्मराजः — धर्मस्य श्रद्धिंशलज्ञ ग्रास्य चारित्रस्य ग्जनयस्य उत्तमञ्चमादेश्च राजा स्थामी धर्मराजः । श्रथ्या धर्मायो ते श्रांग प्युद्धानिर्मानः गाद्दंग्याद्वस्तीयदिक्यामितंत्रो येथां ते धर्मरा. ब्राह्मयास्तानवति विचर्यत निराकरंतिति धर्मराजः (६२)। भौगिराजः —भौगिनां नागेन्द्रादिदेशनां राजा भोगिराजः । श्रथ्या भौगिनां दशाङ्गभागयुक्तानां चक्रवर्षिनां राजा भौगिराजः (६१)। के ते दशाङ्गभागा इति चेदुच्यते —

#### सरका निश्वयो देखः पुरं शब्दासने चस्ः। भाजनं भोजनं नाट्यं भोगस्तस्य दर्शागकः॥

चिता:—मङ्कर्ट सर्वेषां दुःस्वराधित्यनायनगरं नेतो मनो यस्य त प्रचेताः । ऋथवा प्रमतं प्रयार्ट वता मनोत्यापारो सस्य त प्रचेताः, सङ्कर्ण-विकरपार्देत हत्यांः । (६४)। मूसिनन्दनः—भूगीनां ऋषोम-योश्येत्वयादोशोनस्योकान्य नन्दयति स्पृत्तिनोन्न चर्षस्यतिति भूगिनन्दनः। निन्त समि स्रवि दृषि-साधिशोवर्द्धित्य हन्तन्तेस्यः संक्षाचां दुः, नंवावेर्दुः। त्रिवसादानस्वरतक हत्यारंः (६५)।

## सिंहिकातनयश्क्षायानन्दनो दृश्तांपतिः। पूर्वदेषोपदेशा च क्रिजराजसमुद्धवः॥१०६॥

सिंहिकातमयः—सिंहिका त्रिकावस्थाला सिंहिका तीर्थेकरजनती, तत्थास्तनयः पुत्रः सिंहिका तनयः । राहुनत्यापकर्मेख कृतिचत्तलाद्वा सिंहिकातनयः (६६) । क्वायानस्वतः – क्वायां शोमां नन्दपति वर्षयित द्वायानन्दनः। अवघा द्वायां अरोक्तरुक्तुयायां त्रैलोक्यलोकं सेवायां मिलितं नन्दयति आनन्दितं शोकपीतं च करोति द्वायानन्दनः। अपया द्वाया निकरपीपमितिकमं अनातां च न नन्दयति, अद्यायान्त्रनः। अपया द्वायानन्दनः। अपया द्वाया अकंपायां, तत्त्रभतिका सर्वापि क्वी नन्दना पुत्री यस्य स द्वायानन्दनः। अपया द्वायाभभितकायां वर्षाणं क्वीत्वां नन्दनः पुत्रश्रेद्वायान्दनः। अपया द्वायां सर्वे-भाषिप्रतिपालनं कान्ति च नन्दर्यति द्वायानन्दनः। अयया द्वायां अन्यकारं न नन्दितं, न तिहति विस्तन् स स्वायानन्दनः(६७)। उक्तक्कः

#### शोभा तमोऽर्कभावाँषा प्रतिमापंक्तवशत्ते । कान्ती च पाजने चैवोत्कोचे झावा प्रवर्तते ॥

च्हापंपितः — इहतां द्वेरेक-संरत्न प्रनीकाणां पितः स्वामी इहतांपितः । तत्र इहरपेतः कियुज्यते १ क्षत्र अवृत्त् साथाः । व्यक्ति वनात् (६८) । पूर्ववेदांपदेष्टाः — पूरियानामानियानः पूर्वेदानामानियानः पूर्वेदानेपदेष्टाः । अयथा पूर्वेदवांपपूर्वः भुत्रकानापवियोपै-देवानां ग्रीक्षानामानियानः पूर्वेदवांपदेष्टाः । अयथा पूर्वेदवार्यस्य प्रकाशानियानियानः प्रवासानियानः प्रवासानियानः वात्रकानामानियानः प्रवासान्य प्रवासानं ग्रावेद्यानः प्रवासान्य स्वासान्य स्वासान्य स्वासान्य स्वासान्य स्वासान्य स्वासान्य स्वासान्य स्वस्तानं स्वयस्य प्रवासान्य स्वयस्य प्रवासान्य स्वयस्य प्रवासान्य स्वयस्य प्रवासान्य स्वयस्य प्रवास्य स्वयस्य स्वयस

इति स्किश्रितसागरियपितायां जिनसङ्खनामटीकायां ब्रह्मरातनामाष्टमोऽथ्यायः समाप्तः ।
---:e:---

# अथ नवमोऽध्यायः

शन्दरसंबधान्यभनेवानो जैनसम्मते निदुखः । बिद्वजनमान्यसमा अवर्यते सुरुतमारा वर्षः ॥ विद्यानन्यभन्नकः गौराम-महार्याद-प्रभाषम् वाष्ट्र् ॥ स्वस्तीयन्द्र-सम्मतान्द्र-श्रिमसेवावायवयीका वे । श्रीसम्मतिस्त्रमान्यभूववयतिः श्रीकृत्वकृत्वप्रश्रः श्रीकीपात-सुराशकेर्मार्युक्तः कृतेन्तु मे सहस्रवस् ॥ सप उद्याते शेको करीमि योर् विजेनस्मानवस्य । स्वत्यन्तु मोक्साने विद्यास्त्रवी महत्वनस्यात्वस्य ।

#### बुद्धो दशक्तः शाक्यः वदमिकस्तयागतः । समन्तमद्रः सुगतः श्रीवनो भृतकोटिविक ॥ ११० ॥

ॐ नमः । बुद्धः – बुद्धः केवलकांनलक्षा विषते यस्य स बुद्धः । प्रकारिकाच्याः । प्रायवा बुच्यते जानाति सर्वीमति बुद्धः । अनुकन्यसालबुद्धियार्थेन्यः कः । दर्तमाने कप्रत्यम (१) । दश्यकाः — बीद्धमतामिप्रायेषा दशः बलानि यस्य स दलकलः । कानि तानि दशकानातिति चेडस्यते—

#### वानं शीकं चान्ति वीर्यं ध्यानं च शान्तिश्रपि च बक्तम् । प्राहुक्पाय सुक्षियः प्रीयाधानं शाननिति च वश ॥

स्वमते उत्तमस्वमामार्दवार्ववसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिचन्यवस्यवीशि दश लक्षणानि धर्माणाम् । इत्युक्तानां दशानां बलं सामर्थ्य यस्य स दशबलः । ऋथधा दो दया बोधझा ताभ्यां सबलः समर्थौ दशबलः, श्लेषत्वात्व-शयोर्न भेदः ( २ ) । शाक्यः- परमते शकेष जातः शाक्यः, बुद्धावतारः । बुद्धस्य किल एते-ऽवताराः—एकः शाक्यमनिव् द्वावतारः । शाक्यश्चासौ मुनिः शाक्यमनिः । शकोऽभिवनोऽस्य शाक्यः । शण्डकाविस्यो न्यः । यथा शण्डिका अभिजनोऽस्य शाण्डिक्यः, तथा शकाभिजनोऽस्य शाक्यः । द्वितीयो-वतारः शाक्यसिंहः, सिंह इव शाक्यः शाक्यसिंहः । उपनितं क्वाझाहिभिरिति समासः । भीमसेनो यथा मीमः कथ्यते, सत्यभामा यथा भामा कथ्यते, तथा शाक्यमनिः शाक्य उच्यते । ततीयोऽवतारः सर्वार्थितहः-सर्वायंषु रिद्धां निष्पनः सर्वायंतिद्धः । चतुर्योऽवतारः शीद्धोदनिः । शुद्धोदनस्य राज्ञोऽपत्यं शौद्धादनिः । इयतः । गीतमा गातमगोत्रावतारात पञ्चमोवऽतारः । पश्चोऽर्कबन्धरवतारः अर्कबन्धः सर्थवश्यस्थात । सप्र-मोऽवतारो मायादेवीसुतः । स्वमते शकातीति शका, तीर्थकृतियता । शकत्यापत्यं पुमान शाक्यः । अथवा सक अग कटिलायां गती, स्वाटी परस्पेपदी । श्रकनं श्राकः केवलज्ञानमः, शं तखं ग्राननासीख्यमः । शं च श्राकश्च शाकी, तयोनियुक्तः शाक्यः । यदुगवादितः (३) । वहांश्रकः∸ बौद्धमते दिव्यं चतुर्दिव्यं श्रोत्रं पूर्वनिवासानुरमृतः पर्यचतशानं श्रास्त्रवस्यः ऋदिश्चेति यट् श्राभिशा यस्य स वडामशः । स्वमते वट् जीव-पद्रलघर्माधर्मकालाकाशान् पडद्रव्यसंज्ञान् पदार्थान् अभिसमन्तात् जानातीति पदमिकः (४)। तथाः गतः - तथेति सत्यभूतं गतं शनं यस्य स यथागतः (५)। समन्तभद्रः - समन्तात् सर्वत्र भद्रं कल्यार्थ यस्य स समन्तमद्र.। ऋथवा समन्तं सम्पूर्णे स्वभावं भद्रं श्रूभं यस्य स समन्तमद्रः (६)। स्त्रगतः-शोभने गतं भन्दगमनं यस्य स सुगतः । अथवा सुष्ट शोभनं गतं केवलकानं यस्य स सुगतः । अथवा सुगा सुरामना ऋगेऽ ग्रे गामिनी ता लक्ष्मीर्थस्य स सुरातः (७)। श्लीधनः- श्रिया लक्ष्या घनो मेघ , कनकव-र्पित्वात् श्रीधनः । श्रयवा श्रिया लद्भ्या केवलशानादिलदावाया निष्तः श्रीधनः ( ६ ) । भूतकोदिः दिक-भतानां प्राश्मिनां कोटीरनन्तजीवान दिशति कथयति मुक्ति गतेष्वपि अनन्तजीवेषु संसारे अनन्ता-नन्तजीवाः सन्तीति, न कदाचिदिप जीवराशिचयो भवतीति शिचयति अतकोटिदिक । उक्तक्र-

#### जङ्गा होहिसि विष्णु जिन्नागमे सन्ति उत्तरं तङ्गा । एक निगोदसरीरे आगार्थतं सु सिद्धिगया ॥

श्रयमा भूतानां श्रतीतानां भवानत्त्रयां कोटीरनन्तभ्यान्तरायां रिशति कथयति भूतकोटिरक् । श्रयमा भूतान् बीचान् कोटयति कुटिलान् कुनेन्ति भिष्पालं कारवन्ति भूतकोटिनो जिसिनि-कपिल कयाचर-चार्वाक शास्त्राः । तान् दिशति नेयान्तर्भेदान् कथयति भूतकोटिरेक् । श्रयमा भूतकोटीनां दिक् विश्वासस्यानं भूतकाटिरक् । श्रयमा भूतानां बीचानां कोटि यसम्बन्धं झनन्तशानासिगुयातिरायं दिशति भूतकोटि-रिक् (१)

## सिद्धार्थो मारजिब्द्धास्ता चणिकैकसुलक्षणः। बोधिसस्यो निर्विकल्पदर्शनोऽद्वयवाद्यपि ॥१११॥

\$2\$

सिद्धार्थः— हिद्धाः प्राप्तिमागता श्रयां धर्मार्थकाममोद्दाक्षत्याये यस्य त सिद्धार्थं । श्रयवा विद्धानां प्रकालनामयंः प्रयोकतं यस्य व विद्धार्थं; विद्यपर्यानारूपं प्रयोकतं मित्र प्रवादः श्रयां । श्रयवा विद्धार्थं, विद्यपर्यानारूपं प्रयोकतं क्ष्मि भावतो न वर्तत हत्यर्थः । श्रयवा विद्धार्थः । श्रयवा वा विद्धार्थः । श्रयवा वा विद्धार्थः । श्रयवा मा लङ्गी व्यवि मारावः श्रयवा मा लङ्गीवायास्यपि येषां ते मारावः श्रयवा मा लङ्गीवायास्यपि येषां ते मारावः श्रयवा मा लङ्गीवायास्यपि येषां ते मारावः श्रयवा मा विद्यवा प्राप्ता (१२) । श्रास्ता— श्राप्ति वियववायः धर्मे प्रवच्या शाला (१२) । श्रास्ता— श्रयवि व्यविक्र व्यवस्था विवयवायः वर्षे प्रवच्या वा व्यवस्था विवयस्था व्यवस्था विद्यस्था विवयस्य व्यवस्था विवयस्था विवयस्था विवयस्य विवयस्य विवयस्य विवयस्था विवयस्य विवयस

स्थितिजनन्तिरोधसक्यां चरमचरं च जगस्मतिक्याम् । इति जिन सकसज्ञलांकृतं वचनमिदं बदतांबरस्य ते ॥

शोधिसत्सः राजनपरिधातिर्वीच ; शोधे सन्तं विद्यामानलं स्नात्सलं सन्तारुपतया सर्वेषु प्रायिषु शाकिरुतया विद्यते तस्य मंत राशींसरुवः । स्नथ्या तिक्रमत्यकृत्याचास्तरे योधेरीरायस्य सन्तं समीचीनालं यस्य स बोधिसुवः (१४)। निविक्तस्यद्शानः - निर्विकारः सूर्णावनर्वस्यं निर्विचारतया दर्शन मेरो यस्य दुद्धस्य स बुद्धो निर्विकारुपदर्शन । स्वमतं तु निर्विकारां आविद्योगं सत्तावलोकनमात्रं दर्शनं यस्य स निर्विकारुपदर्शनः । उक्तस्र —

> सत्ताकोषनमात्रमित्यपि निगकारं मतं दर्शनं साकारं च विशेषगोषर्रामति ज्ञानं प्रवादीषक्ष्या । ते मेत्रे र कमवर्षिनी सरकसौ प्रावेशिके सर्वतः, स्कुबैन्ती युगपर्युनीवंशकसौ युष्माकर्मगाविगाः ।

श्चयञ्चा निर्वेकल्पानि थिचाररहितानि दर्शनानि श्चपरमतानि यस्य स निर्वेकल्पदर्शनः । तथा चोक्तं सोमहेचेन प्रिपणा—

ण्यान्तर्दुरंतसंयारं बहिराकारसुन्दरस् ।

प्रश्नाव्यान्दर्दशां संविध्यक्तिनामस् ॥
प्रतिवाध्यान्दर्दशां स्विध्यक्तिनामस् ॥
स्विवाध्यान्दर्दशां स्विध्यक्ति।
स्वत्ये अस्त्रामेशस्य विध्यक्ति।
स्वत्ये अस्त्रामेशस्य विध्यक्ति।
स्वता ओक्स्यं ग्रहा दूसी दणकः करण्यकः । ॥
श्रीवस्त्रान्तराण्याः विद्युत्वानानान्त्रस्य ।
प्रत्यक्तव्यविधीनानां अस्त्रियं विश्वते ॥
को देशः किमिरं सार्ग कि तक्षं क्रत्याःस्वाः । ।
को क्या स्वत्य भीची वा नर्ववदे न क्रिक्ते ॥

१ का प्रतिरंति । २ व नेत्रेते । स्व तेत्रैव । ३ प्रतिश्वा सा० २,६० । ४ स्व दूरला० । ५ का मस्मि । ६ व संस्कः । ७ यशस्ति ६,१६६ ।

चासागमाविद्यस्त्वे क्रिया द्वस्तापे वेहितु । नाभिजातफक्कप्राप्त्ये । विज्ञातिष्यव जायते ॥ तस्तंस्तवं प्रशंसा वा न कुर्वीत कुर्वाहेषु । ज्ञान-विज्ञानवोस्तेषां विपक्षिक च विक्रमेतः ॥

श्रमवा निरिचतो विशिष्टः करूपः स्वर्गो मोहरूच रहीने आहेत मते यस्य स निर्विकरूपर्यानः । श्रमवा निर्मतो विशिष्टशाकनहिम्तो वीरपर्करूपावगर्यापरुत्यमतिवादकः करूपः प्राकृतशाक्रविद्योषे रहपीन सते यस्य स निर्विकरपर्यानः (१५) । अद्वयवादी—वीदमत्वाभाग्येषा श्रद्धां विश्वनादौतं वहतीः त्यायस्यं श्रद्धायवादी मन्ति तर्यानः स्वयस्यं श्रद्धायवादी मन्ति निर्वाचनयम् श्राद्धायवादी । उत्तक्ष

बन्धमोची रतिहूं वी कर्मात्मानी शुभाशुमी । इति व नाश्चिता बद्धिरस्थितिरस्थिति ॥

श्रयवा न इयं रागद्वेपद्वयं वदति मोत्त्रपाप्तये अदयवादी । न सर्वया नित्यः, न सर्वथा श्रानित्यः, एतदद्वयं न बदतीति अदयवादी (१६)।

> महारूपालुर्ने (तस्यवादी सन्तानशासकः। सामान्यलक्ष्यल्यः पञ्चस्कन्धमयात्मरकः॥(१२॥

महारूपालु कृषा विषते यस्य, त कृषालुः । महाश्वाणी कृषालुः महारूपालुः । तक्षिण झालुः । तथा व । शाकटायनवच्चं कांतीच्यतमहस्य साहुः, डीतं न सहते हस्ययं झालुः । शातालुः उप्पालुः, तृसालुः । कृषायश्च आलुः । इत्येष पति शृति स्पष्टि क्षद्वा तन्त्रा निवास्य साहुः । यथा द्वालु-स्या कृषालुः (१७) । नैरारुव्यवादीः —शैद्धमते किल निर्तत झाल्या नियस्या, च्याप्तनस्यस्यात् । नियस्यनो मावः नियस्यम् । नैतस्यं वदतीनेशनस्यत्रं नैतस्यवादी । तथा च अवाहकांकः —

> नाष्ट्रास्वराष्ट्रितेन अनसा न द्वेषियाः केवलं नैरारम्यं प्रतिपद्य नश्वतिं अने कारुन्यबुक्वा सवा ॥ राज्यः श्रीडिसशीतकस्य सदस्ति गायो विदश्वास्त्रानो नौद्योगान् सकलान् विजित्य सगतः पाटेन विस्कासितः ॥

एष वारो वारायाल्यां नमून । स्वमंत नीरस्य बलस्य श्रव्हायिकस्य भावो नैरं नीरस्यपुरस्तवुपक्रक्यां प्रबस्धावरायां, तत्र ब्रात्मा शक्तिरुप्तवायां क्रकानादिस्तायां नेरस्या । नेरस्यते मावा नेरस्यम्, तद्वस्तोति नेरस्यम् । अत्यत्य स्वाह्यपातुरित पूर्यक्रम्म । (१८) सन्तानशासकः न वीसमते क्षितास्या क्या-विभावत्याः क्रव्यस्य स्वाह्यपातुरित । क्षान्यं विका वन्ताः क्रवस्य स्वात् । उत्यत्व —

सोऽइं योऽभूवं वासवयस्य निश्चन्यन् चिक्समतं जहासि । सन्तानोऽध्यत्र न वासनाधि प्रचलवस्तावस्त्रेन नार्षि । n

ग्रन्थवा —

सन्तामो न निरन्वये विसद्यो सादरवानेप्तन्न हि, प्रत्यासन्तिहरे कुतः समुद्दयः का वासना वास्त्रिये । प्रत्ये वाचि समस्त्रमानरहिते तायागते सास्प्रतं वर्मोकमैनिकन्वनो विधिरवं कौतस्कृतो वर्तवाव । ॥

र अपकलमाते। २ वा कुट्टीह्यु जायते। ३ वसस्ति० ६, २६६। ४ अपकर्तकस्तो० २४। ४ वसस्ति०८,१८८ । ६ वसस्ति० ४,२४६ ।

पयं च सित सत्तानं शास्त्रीति सन्तानशालकः, इति न चन्ते । स्यसि द्व क्रनादिस्तानयान्, जीचस्त-स्रत्नानं शास्त्रीति सन्तानशालकः। ( १६ )। सामान्यस्वकाण्याच्य — ग्रुद्धिन्यसनयमाभित्य सर्वे जीवाः ग्रुद्धक्रकेष्ठसभावा इति यन्तान् स्र्वेषां जीवानां सामान्यतस्यम्। तत्र चयो विचत्याः न्यामान्यतस्य-ययः (२०)। पञ्चस्त्रसम्बरसम्बरसम्बर्धनः विद्यति व्यक्तस्त्रन्याः विज्ञानं येदना-रंखा-संस्कार-रूप-नामानः। सन्यमासानां प्रस्वति प्रवास्त्रवमयासम्बर्धाः । विचाने तु ग्रुद्धान्त्रवसमाभित्य पञ्चस्त्रन्यसर्वे पञ्चसन्त्रमम् मासानं प्रस्वति पञ्चस्त्रन्यमयासम्बर्धः ( २१ )।

> भूतार्थमायनासिदः चतुर्भूमिकशासनः । चतुरार्यसस्यवका निराधयचिदन्तयः ॥११३॥

भूनार्थभावनासिद्ध:--चार्वाकारते किलैं कथयन्ति भूतानं प्रीध्यसेवोशायनामर्थानां भावनायां व संयोगे सति क्रात्मा विद्व उत्तन्नाः, प्रथमात्मा न वर्तते । उक्तक्ष चार्वाकमतम्---

> परवन्ति वे जन्म सृतस्य जन्तोः परवन्ति वे धर्ममदृष्टसाच्यम् । परवन्ति वेऽन्यं पुरुषं राहोरात्परवन्ति ने नीसक-पीतकामि ॥

प्राचापानसमानादान-प्रानणतिकी चैम्म. कायाकारपरिवातिकी चौम्मी जलपबनावनियक्तसकेन्यः पिद्योत्तकुवादाकीप्रमुक्तम् इत महाकि, वृत्याचुकिस्क्रेष्म्य इत रासस्यात्तिस्यसम्भागुक्तसमान्यस्य क्रिस् न्यापुरवाद्यते । तत्त्व गर्मादिसस्वपर्यनस्यावस्यति चत् वाद्यायातितं वर्माम न पुनः प्रदेशहि । उक्तम जन्नश्रवपुरात्माचेत्र जीवेत्र सरक्षिक्रितिकाचे व विद्याने क्षिमपीश्चे नत्न बोक्साक्षसस्यन्तमस्यवस्यन

प्रधार्मायां जीवन्यतमनीवायां मनीवितमेतत्कशसारायेशश्रेयम् ।

यावज्जीवेरसुसं जीवेश्वास्ति सृत्योरगोचरस् । भस्सीभृतस्य कावस्य पुनरागमनं कृतः ॥

स्वनते तु भूतार्थमाननारिक्षः भूतः सन्यः सन्यरूपे योऽवावर्षो भूतार्थः, ग्रुद्धनिरः चयनयसस्य याचना वाचना पुनः पुनिश्वन्तनं भूतार्थमानना । <sup>१</sup>भूतार्थमाननवा <sup>॥</sup> कृत्वा स्वामी सिद्धो वातिसंचातवातनो नभूवः, कृत्वन्तानं प्राप्तवानित्वर्थः । उक्तम्र कुम्म्युक्कन्दाचार्यैः सम्यलस्यन्ये—

> बवहारीऽभूरत्यो भूदत्यो रेसिदो हु शुद्धयाची । भूरत्यमस्सिदो बहु सम्मादिही इवे जीवो ॥

ष्रतोऽप्रमेव परात्रुद्धनेकात्रकाष्णकार्यो दृष्टशारिकार्यन्यन्ताराजीयकान्यवरहरूवाच नृतार्य-स्वार्यकार्याद (२२)। खदुर्घृमिकामास्य- चललो पूराये स्था तब्बदुर्गृमिका । वार्यकार्यने वृद्धुर्मिका इविकारोजोख युन्तन्वप्रशास्त्रपथि करं बाहती । स्थाने वृ चतुर्धृमिकं नलात्रियंपनुष्यदेकारीतत्वस्यं शासने शिक्षयुन्धुरेक्षरो तथा ग चतुर्भृमिकशास्त्र । अंग-पूर्व-प्रकार्यकं वृद्ध्यानि प्रस्तार्य वर्तते । अपधा चतुर्भृमिकं प्रथमानुत्रयान स्वार्यानुर्याण नरवारुद्ध्यान हत्यानुर्योगकास्य शासने प्रयो वर्षान्य व्यव्यक्षिण । सामान्य (२३) । चतुर्दार्यवेशस्यकाः नौकासे कित सुक्षार्यकार्यकाराम्यकार । स्वार्यवार्यक्षान ।

<sup>्</sup> व स्वारते पंतरक्त्यमयं भौदारिकादिपंत्रस्थितात्माकमोदयानम्पन्नं वा भादारमात्मानस्थेतः कार्मवार्याः नित्तपन्नं वा स्तर्गातिपंत्रिद्रसम्पन्नयं भाषामान महुक्तमेत्र प्रस्थानस्य स्वाराद्यांचे प्रस्थति सम्पन्नामाति चंत्रक्रभ्यसाय-द्व । हेद्द्व (यटः । २ वटः प्रेट भावानां । १ व्य वनः । ४ वटः गेटः 'वचा च वरहोकायोव' इति राटः । ४ वटः ग्रामं । ६ सुत्तमेतास्यारम्परंत्रमंत्र वीरिवालन्तः । नाववित् १, ११, । ७ व्य गेटः भावानां व त्यस्य स्थानि साटः ।

द्वति चेदुच्यते—विशान-वेदाना-संवा-संकार-रूपनामानः पंच संवारिष्यः स्कृत्याः दुःखिरित्येकमायंत्रसम् । स्पर्यंतरस्तमायाच्यु अमिनामानि तावरांचेहित्याचिषु, स्पर्यंतरस्तावर्ष्याद्यःसानानः पंचविषयाः, मानर्वः पर्यायंतरस्त्रमायाच्यु अमिनामानि तावरांचेहित्याचिषु, स्पर्यंतरस्तावर्ष्याद्यः सालता तृतीयमार्थस्यः मोद्यस्त्रप्रमावर्ष्यः । प्रायः प्रायः प्रायः प्रायः स्वत्यामार्थस्यः । स्वत्यामार्थस्यः । स्वत्यः स्वत्यः प्रायः । क्रायंतः स्वत्यः प्रायः । प्रायः स्वत्यः स्वत्यः । स्वत्यः । स्वत्यः स्वत्यः प्रायः । स्वत्यः स्वत्यः । स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यः । स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यः स्वतः । स्वत्यः स्वतः स

विशं न काञ्चिष्टिविशं न काञ्चिच वार्तामं सम्बन्धि नान्तरिक्यः । दीपो चया निवृतिसम्युपेतः खेदचयालेक्यमोति झानित्यः ॥ विशं न काञ्चिष्टिविशं न काञ्चिच वार्तामं सम्बन्धित नान्तरिक्यः । श्रीवस्त्या निवृतिसम्यपेतः क्षेत्रच्यालेक्यमोति झानित्यः ॥

स्वमते तु श्रीनद्भगवदर्शत्वर्षस्य निराधवनित्-निराधवा रागद्वेयमोहरामतत्वंकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पविकस्पयिकस्पविकस्पविकस्पविकस्पय

योगो वैशेषिकस्तुच्छाभावभित् षट्पदार्थस्क् । नैयायिकः योडशार्थवाती पञ्जार्थवर्णकः ॥ १४४ ॥

ीशः — यीगो नैयाधिकः । भगवांस्य च्यानयोगाय् यीगः, मनोषयनकाययोगाय् यीगः । इत्यया यः सूर्यभ्यस्थः, या रागः, याः याचकाः, या युक्तिः, यो यमार्थः, तो लोगः, उः शंकरः, उः स्त्री पदो यं गच्छन्ति सं यीगः (२७)। वैद्यापिकः — वैद्योपिकाः काशादाः देत्तेषां तत्र यट् पदार्थां भवन्ति । ते के । हम्यं युवाः कर्म-सामार्व्य विद्योपः सम्यायस्थिति । तत्र हत्यं नवसकारम् । के ते नय प्रकाराः — भूमिजंदे त्रेषाः पवन स्नाकाराः कालो दिक स्नात्मा मनव्यति । नतर्विवातिः गवाः । के ते । स्नार्योद्यन स्वयापिः—

> सर्गरस्तान्धवर्षाः शुन्तः संक्या विद्यान-संद्यागी । परिभावां च प्रथमस्त्रं तथा परस्वापरस्त्रं च ॥ इतिसुस्तर् सेच्हाधर्मावर्गभवस्तरस्काराः । हेचः स्त्रेहपुरस्त्रे प्रथस्त्योगी गुवा प्रते ॥

कर्म पद्म प्रकारम---

उत्क्षेपावक्षेपावाकुंचनकं प्रसारव्यं गमनस् । पञ्जविषं कर्मैतररापरं हे च सामान्वं ॥ तत्र परं सत्ताकवं हुम्यावाव्यसम्य विवेषत्त् । निश्चयतं निरावृत्त्वस्त्रात्त्वो वितिष्टं हः ॥ च इहासुतस्त्रात्तास्त्रात्तावात्त्वेष्णुत्रमावानाम् । सम्बन्ध हृह साववाद्वाः स च मार्वात समवायः ॥

यथा तन्तव ब्राधार', तन्तुषु पर क्रापेयः । एवं क्षिदिकिया क्राधारः, छेवः ब्रापेयः । असुना प्रकारेख तन्त्रपटयोः समनायः, छिदिकिया-छेषयोः समनायः। प्रत्यसमनुमानमागमरुचेति प्रमाखानि त्रीणि ।

१ अप्रता । २ अप्रता ।

नित्यानित्येकात्तो वादः । श्रीमद्भगवद्दस्त्यंकचु वैगिषिकः—इन्द्रियनं व्यतं वात्तीतित्यकानं वियोषः, केवलकानित्यप्यं । विशेषण् केवलकानेन सह दीव्यति वेद्यष्टः तरति, चरति वा वैशेषिकः (२००)। वुक्काभावभित्य- जुम्कस गुण्यज्वस्त्यं क्रभावश्च ब्रात्मनाशः, जुम्क्काभावौ तौ मिनचि उत्थापयति उच्छेद-यति जुम्काभावभित् (२९)। उक्तक्ष —

> तुष्क्षोऽभावो न कस्यापि हानिर्दीपस्तमोऽन्वयी । चराविषु धियो हानौ विश्वेषे सिद्धसाध्यता ॥

तथा च पूज्यपादैः--

नाभावः सिद्धिरिष्ठाः व किन्नगुवाइतिस्त्रचापोभिन्नं युक्ते-इस्त्वासाऽजादिवद्धः स्वकृतकज्ञत्वसुक् तत्त्वयान्मोक्षभागी । क्वाता वृष्टा स्वदेवप्रमितिस्त्रसमादापिवस्ताप्यमी-क्रोकोलिकज्ञव्यासाः स्वाचनयः हतो नात्त्वया साध्यसिद्धः ॥

षद्यवार्थहक-काणादमते द्रव्यगुणकर्मसामान्यसमवायामायाः (सामान्यविशेपसमवायाः ) षट् पदार्थाः । स्वमते जीववदलक्षमीवर्मकालाकाशनामान पट पदार्थाः । तान पश्यति जानाति च द्रव्यगुण-पर्यायतया सम्यग बेक्ति पट्पदार्थहक् (३०)। नैयायिकः - न्याये स्यादादं नियक्तो नैयायिकः। अन्ये त शैवादयः सर्वेऽपि श्रान्यायकारकाः श्रानेयायिकाः नाममात्रेण नैयायिकाः (३१)। वोडशार्थवादी-नैयायिकाने घोडणार्थाः । ते के १ प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन दृशन्त मिद्धान्तावयव तर्क निर्णय-बाद-जल्प-वितण्हा हेत्वाभास-जल जाति-निम्रहस्थानानि चेति । तेषां विवरणं त तकपरिभाषादिषु मिथ्याशास्त्रेषु कातव्यम् । स्वमते त घोट्य--दर्शनविष्यद्विविनयसम्पन्नताशीलव्यतेष्वनित्यारोऽभीक्ष्यज्ञानोपयोगसंवेगी इक्तितस्यागतपसी साथसमाधिवैयावृत्यकरगामध्रीवाचार्यवद्वश्चतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाशिर्मार्गप्रभावना प्रवचनवस्तत्तत्त्वसिति तीर्धकरत्वस्य । इति सूत्रेण सूचितानि पोटशकारणानि पोडशार्थाः, तान वदर्तात्येव-शीलः पोडशार्यवादी (३२) । पञ्जाश्यवर्णकः —पञ्चार्यवर्णकः कागादो वैशोपिकश्च कथ्यते । स त पञ्चार्थ-वर्णकः द्रव्यगणकर्मसामान्यमम्बायान् पञ्च पदार्थान् वर्णयति । श्रभावस्य तत्वं न वर्तते । श्रीमद्भगवदर्जसर्थन क्रम्त पक्षा ते अर्था पक्षार्थाः । ते के १ क्रम्द चन्द्र हिमपटल-गौक्तिक-मालादय, एकः शास्त्रोऽर्थः । इन्द्रनीलर्माणर्मिलाञ्चनं निरम्भमाकाशं उद्धर्तिततस्वारिश्चेत्यादिकः कृष्णोऽर्थः द्वितीयाऽर्थः । बन्धकपण्यं रक्त-कमलं पद्मरागमिणिन्यादिको रक्तार्थवर्णपदार्थस्त्रतीयोऽर्थः । प्रियंगुः पन्सित्रशिख्यीचा शालिएर्गा प्राक्रपन्तो मरकतार्गाश चेत्यादिका नीलवर्शाधातर्थोऽयं.। सन्तमकनकं चेत्यादिः पञ्चमोऽर्थः। पञ्चार्थः समानो वर्गाः पद्मार्थवर्गः । पद्मार्थवर्गे कः कायो यस्य तीर्थकरपरमदेवसमदायम्य न पद्मार्थवर्गकः । तथा चोक्तं-

जम्बुधातकिपुष्कर।धेवसभाक्षेत्रश्रयं ये भवा-

अन्त्राम्भोजशिखण्डिकण्ठकनकप्राष्ट्रद्यना भाजिनः । सम्यग्ज्ञानवित्रत्वकवाचरा दृग्वाष्टकर्मेन्धनाः भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिलेभ्यो नमः ॥

इति पञ्चार्थवर्षकः । श्रयंत्रा पञ्चानां जीवपुद्रलाधर्माधर्माकाशलवाषानां पञ्चातिकायानां वर्षाकः 
प्रतिपादकः पञ्चार्यवर्षकः । श्रयंत्रा पञ्चानां नैयानिक जीव-वैशेषिकः जीय-र्गायं संस्थरंवसिम्पादधीनामर्थवर्षकः 
पञ्चार्यः ग्रिकः। के ते पञ्च मिण्याद्दयः, क च तेमामयां इति चेदुन्यते —नैयानिकाः—पाशुप्ताः जटाधरिवरोषाः 
तेषां दराते दंशवां देन्ता । प्रमायः प्रमेल-संशय-प्रमाव-द्वाना-दिव्यान्तावयः नक्षं निर्मायः । । स्वायः प्रमेल-संशय-प्रमाव-द्वाना-द्वाना-स्वयः नक्षं निर्मायः अस्यदितपद्यः हेलामान्यक्ष्यन्तः जाति निषद्यानानि पोड्य तत्वानि । प्रत्यक्षमञ्चानान्यपानपुरमानमागमस्य 
समायानि । नित्यानित्याचेकान्तवादः । इःखन्तमप्रचित्योषमिष्याक्षानान्यप्रचेतरायाचे स्वतन्तवायवेदम्याचे

मोच्चमार्गः मोचः । षडिग्नियायि षड् विषयाः षड् बुद्धयः सुखं दुःखं द्यारीरं चेत्येकविद्यातिप्रमेदिमसस्य दुःखस्यात्यन्तोच्छेदो मोचः ।

बीदा-रक्तप्यः भिद्धकाः, तेषां दश्ते बुद्धो देशतः । दुखायतनस्मुदयनिरोधमोक्तमार्गरूपाणि चर्चारि श्रायंत्तरवानि तत्त्वानि । प्रत्यक्तमुमानं चेति द्वे प्रमाणे । वृश्यिकैकान्तवादः । धर्ववृश्यिकस्य-सर्वनैरारुयवातना मोद्यमार्गः । वादनाक्रेशस्यच्छेदे प्रयोपस्यव बातनंतानस्य श्रत्यन्तोच्छेदो मोद्यः ।

काचारं शेवरयंनं वेशेरिकमितं । तत्र शिवो देवता । हळ्युण्यकमेखमान्यविशेषसम्वायाः पद्परा-यांत्ताच्या । मत्यक्षमञ्जामनाममस्येति त्रीषि प्रमाणानि । नित्यानित्यायेकान्तवारः दुःखबन्नप्रकृषिदोष्टिम्बा-क्षानामनुक्येत्तपार्थं तदनन्तपार्थप्रमान्नी मान्तमार्गः । बुद्धिकुखदुःखेच्छादेषप्रमक्षप्रमाप्तमंत्रकारकपार्था नवानामन्तरियोग्यणानामन्त्रनोज्येदो मोजः ।

जेमिनीयं महर्रशनं-तत्र दंशे नास्ति । निलेभ्यो वेदशक्येभ्य एय तत्त्वनिश्वयः। तत्र चोदनात्त्व्वा धर्मत्त्त्वम् । प्रश्वतृतद्यनानपुपनानगागांऽर्यार्थात्तरश्वति षट् प्रमावानि । निल्यानित्यायेकान्तवादः । धरविद्वितान्त्रानं नाचनार्यः । नित्यनिर्यत्तयपस्त्वानिकानेतः ।

संस्परधंनं मर्तीचरशंनम् । तत्र केपाबिद्योतस्यो देशता, केपावित्यु कपिल एव । पद्मविद्यातित्तत्त्वानि । सन्तर्वात्त्रसां धाम्यात्स्या प्रकृति । प्रकृतमंद्यान् बृद्धितित्ययंः । महतोऽहक्कारः, ऋहक्कारात् प्रकृतमात्राचि एकार्यः चेन्नियार्या । तत्र शब्दतन्मात्रादकाराम्, रूपतन्मात्राचेत्रः, गच्यतन्मात्राद्यस्यो, रसतन्तात्राद्यपः, रपद्यतन्त्रमात्राद्यः । सर्यान्नरतन्त्रमात्रम् । स्वत्यन्त्रमात्रम् । वाक्पायिचाद्यायुर्व्यान् पञ्च कोनित्रार्याः, एकारद्यं मन इति । असूर्वप्रचेत्यकर्षाःक्षत्रों भोका च पुरुषः ।

#### सूक्षप्रकृतिरविकृतिर्भेददावाः प्रकृतिविकृतयः सस । वोदराकृष्ट विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः॥

पंकण्यत्मकृतिपुरुपर्थगात् । प्रत्यद्वानुमानग्रन्याक्षीिय प्रमायानि । नित्यैकान्तवादः । पञ्चविद्यति-तत्वकानं मीदामानाः । प्रञ्जति-पुरपरिवकिरद्यानिषद्वधाया प्रष्ठत्वत्य, व्यक्तपादः मेह्नः । ऋषाद्वो मनवान् पञ्चार्यानामेव वर्षको निजं जेनमं पंकि व वर्षायति प्रस्तु, वर्षायवाद्य, दूर्वमर वरवक्षप्रनिद्धवात्स्य-यमेन तद् पवान्त् धर्वेता एव तोऽर्थः । तथापि बङ्गनाना सम्बोधनामं क्ष्यीत ।

> जैनं नेवार्थिकं बौद् कास्त्रादं जैमिनीयकम् । सांक्यं बद् वर्धनान्यादुर्जात्त्वकीयं तु सस्मस्य ॥ देवं वर्ष्यं प्रमायां च वादं ओकं च लिहंदि । तेवां वीरं प्रयाग्यादी वष्येऽहं तस्त्रयासस्य ॥

नैगमनपानुसारियौ नैयायिक-वैशेषिकौ । संग्रहनपानुसारियः सर्वेऽपि मीमांसकविशेषाः ब्रद्धैसवादाः सास्वयर्यानं च । व्यवहारनपानुसारियाः प्राथक्षार्वाकाः । श्रृष्टसुमनपानुसारियो बौद्धाः । शस्यदिनयाव- लम्बिनो वैयाकरलाहयः । ते एते नित्यानित्याचननात्मके बस्तानि स्वामिप्रेतिकधर्मकार्यमान्याः शेषधर्मै-तिरस्कारेखा प्रवर्तमाना दुर्चया हस्तुच्यत्ते । स्वामिप्रेतिकधर्मकारचनप्रकाराः शेषधर्मस्वीकार-तिरस्कारचरिशस्य प्रवर्तमाना नयाः । सर्वनयसतं त कितमतं स्याहाहरूपं प्रमास्यमिति (३१)।

## बानान्तराध्यक्तवोधः समवायवशार्थमित् । मुक्तकसाध्यक्तमान्तो निर्विशेषगुकामृतः ॥११५॥

कानान्तराध्यक्षबोधः—शानान्तरेषु मतिषुताबीधानःपर्ययेषु श्रप्यदः प्रत्यदीभृत उपरि पुक्तो । नियुक्तो बोधः केवलशानं सत्य स शानान्तराध्यववेषः (३४)। सम्मवायवशार्धिमित्— समवायत्य वशा से श्रामीत्तपुरुपत् (मिलिसान्तान् भिनति पृथक्तवा जानाति यः स समवायवशार्धिमत् (३५)। तथा चोक्तम—

> च्चव्योग्यां पविसंता दिंता स्रोग्गासमञ्जामण्यास्य । मेलंता वि य विषयं सगसन्त्रावं वा विजर्हति ॥

भुक्तकसाध्यकर्मान्तः — मुक्तेन अनुभवनेन एकेन अदितीयेन साध्यः कर्मग्रामन्तः स्वभावो यस्य स मक्तेकसाध्यकर्मान्तः । उक्तञ्च—

> कालंक्यवास्तिश्रीवतम्बतेयं हेतुद्भयाविष्कृतकार्थीक्षगाः । अजीक्षगे जनतरहेक्रियार्षः संहत्य कार्येण्यितं साध्यवादीः ॥

श्रायवा श्रानादी संसारे कर्मकलं मुझानो जीव श्रायातः कदाचित्सामग्रीविशोपं सम्प्राप्य कर्मणामन्तं विनारां करोति । ईष्टशं मतं यस्य स मुक्तकथाप्यकर्मान्तः (३६) । एवं च सतीदं प्रत्युक्तं भवति—

> कृतकर्मेचयो नास्त कश्पकोटिशर्तर्रापः । सवस्यमेव हि भोकन्यं कृतं कर्म ग्रामाशस्य ॥

सिर्विशेषगुणासूनः - निर्विशेषा विशेषपरितास्तीर्थकपस्परंशनां अनगरकेवल्यादीनां च पाति-वंधातवात्ते वति शुचा अननशानाननवर्धमाननावीधोननतद्वावाद्यो सस्य गतं स निर्विशेषगुणासूतः । गुचा एवासूतं थीमूयं कन्मकपारस्यादुःश्वानवारकत्वात् । निष्योपं गुणासूनं यस्य स निर्विशेषगुणासूतः । अथवा निर्विशेषग्रेणोस्तात्तं असूर्यं नीजो सस्य नृतं व निर्विशेषगुणासूतः । ३७) ।

> सांस्यः समीक्ष्यः कपितः पञ्चविद्यतितस्ववित् । व्यक्ताव्यक्तविद्यानी झानवैतन्यभेदहकः ॥११६॥

**सांक्यः**— संख्यानं संख्या, तस्यां नियक्तः साख्यः ।

प्रथमोऽप्यवमेव संस्थाते मध्यमोऽप्यवमेव कथ्यते । सन्त्योऽप्यमेव भगवान् तेन सांस्य: स सांस्थवान् ॥

स सांवयों यः प्रसंवयात्रात्र इति व्व निर्वाकः ( १८ )। समीक्यः—सम्बन्धः इत्ति इष्टुं योग्यः समीक्यः । अयवा समिनां योगिनामीक्यों स्थः समीक्यः । अयने लेनामवलोक्तियद्यसमायाः, सुद्दमकेशल-साराइधिदेहतत्वादित्या । वेनाभं दक्तिन सर्व दृष्टसित वचनात् । अतप्तः वेदान्तवादिमस्युक्तं—क्ष्वण्ये देव्यसामा बोक्यों निदेष्यादिस्यायों मेत्रं व्याऽऽव्यति व चारे प्रदे कुरेउद्योगते विकालं दृशं सर्व विद्यतम् (१६)। कपिकां—कपिपित कपिः, मनोमकंटः । कपि लाति विषय-कथायेषु याव्यत्ते लाति आरानीः त्याप्यति निक्षाले

<sup>°</sup> **द** नको ।

क्योति यो भगवान् वीर्थकपरपरेदः ए कपिल उच्चते । अन्यत्तु विषयकमायन्त्रीलतन्तिनः शापेन पहिलाखान् समरपुत्तान्त्र भव्यक्रियति, य पारीयान् कपिलः कुम्कुर एव बातवः । अवयत्र कपिलः के परामबस्त्रस्य-मासानानपि निव्यंत्रेन लाति पद्याति कायाना गर्वकलोतीनायो भवति कपिलः । अवाप्योरक्कोपः इति व्याक-राष्ट्रिये अधिग्रस्ट्य क्रकालोपः (४०) । उच्च —

> वहि-भागुरिरस्कोपसवाप्योक्पसर्गयो: । सापं वैष्टुकस्तानां स्था वाचा निज्ञा गिरा

पञ्चिषश्चितस्यिष्ट् - गांस्थमतस्य पञ्चिषशित तत्त्वानि पूर्वोकानि शांत्रणानि । स्वमते पञ्चिषः शितामानानां तत्त्रं स्वस्यं वेशीतं पञ्चिषितित्वानित् । काताः पञ्चिषशितिमोनतः ? श्रादिधासम्बद्धमतस्य पञ्च भावनाः - बाह्यमोगुक्षायीदानिक्षेत्रपञ्चतिक्षायान्त्रोज्ञानित्वः । सायवन्तरः पंच भावनाः - श्रोदधासम्बद्धास्य पञ्च । सायवन्तरः पंच भावनाः - श्रोधानान्त्रपञ्च । श्राद्धानिक्षात्विक्षात्वान्तरः पञ्च । श्राद्धान्तरः पञ्च । श्राद्धान्तरः पञ्च भावनाः - श्राप्तानाः पञ्च । श्राप्तानाः । श्राप्तानान्त्रस्य पञ्च भावनाः । श्राप्तानाः । श्राप्तानान्त्रस्य । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्तिक्षान्त्रस्य । श्राप्तिक्षान्त्रस्य । श्राप्तिक्षान्त्रस्य । श्राप्तानाः । श्राप्तानाः । श्राप्तिक्षान्त्रस्य । श्राप्तानाः । श्राप्ताः । श्राप्तानाः । श्राप्तिक्षान्त्रस्य । श्राप्तानाः । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्ताः । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्तानाः । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्तानाः । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्ताः । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्तानाः । श्राप्तिक्षात्रस्य । श्राप्तिकष्तिकष्तिकष्तिः । श्राप्तिकष्तिकष्तिः । श्राप्तिकष्तिकष्तिकष्तिः । श्राप्तिकष्तिः । श्राप्तिकष्तिः । श्राप्तिकष्तिः । श्रापतिकष्तिः । श्राप्तिकष्तिः । श्रापतिकष्तिः । श्राप्तिकष्तिः । श्यापतिकष्तिः । श्रापतिकष्तिः । श्र

अथवा त्रयोदश कियाः द्वादश तपांसि चेति प्रक्वविंशतिमावनाः । कास्ताख्योदश क्रियाः ! घडा-वश्यकानि, पञ्चनमस्काराः, अस्तरही निस्तरही चेति । अयवा पंचविशतेः क्रियाचां तत्त्ववित स्वरूपकायकः । कास्ताः पंचिवशातः क्रियाः १ उच्यन्ते - ग्राभाशभकर्मादानद्वेतवो व्यापाराः पञ्चविशतिकियाः । तथादि-चेंत्यगमन-गुरुप्रवचनपुजादिलद्वासा सम्बन्धवर्धनी क्रिया सम्बन्धकिया ? । श्रन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिच्यात्व-हेतका कर्मप्रवृत्तिः मिध्यात्वक्रिया २ । गयनगयनगरियपूर्वनं कायारिभिः प्रयोगक्रिया ३ । संयतस्य सतः श्रविरतिं प्रत्याभिमस्यं समादानिक्रया 🗸 । ईर्यावधानिमित्ता ईर्यापयक्रिया ५ । एताः पञ्च क्रियाः । क्रोधा-दिवसात् प्रादे। धिकी किया १ । प्रदृष्टस्य सतोऽभ्युदामः कायिकी किया २ । हिंसोपकरगादानात् आधिकर-णिकी क्रिया ३ । सरवद्वः खोत्पचितन्त्रत्वात पारिलापिकी क्रिया ४ । आयुरिन्दियवलप्राणानां वियोगकरणात् प्राचातिपातकी किया ५ । एताः पश्च क्रियाः । रागाधिककुत्वात्प्रमादिनो रमयीयरूपावलोकनाभिप्रायो दर्शनिकया १ । प्रमादवशात स्प्रष्टव्यसंचेतनानवन्धः स्पर्शनिकया २ । ऋपूर्वाधिकरणोत्पादनात प्रात्ययिकी क्रिया ३ । स्त्रोपरुपपणपाचित्रसम्पातदेशे श्चन्तर्भलोत्सर्गकरणं समन्तानपातिकया ४ । श्रप्रसहाहद्वसमी कार्यादर चेपा अनाभोगिकया ५ । एता. पञ्च किया: । यां परेगा निर्वरमी कियां स्वय करोति स स्वहस्तादान-क्रिया १ । पापादानादिप्रवस्तिविशोषाम्यनञ्चानं निसर्गाक्रिया २ । पराचरितसावद्यादिप्रकाशनं विदारगांक्रया ३ । यथाक्तमावश्यकादिव चारिश्रमोहोदयात कर्च मशक्तवतोऽत्यथाप्ररूपणात आञाव्यापादिका क्रिया ४ । शास्त्रवालस्याभ्या प्रवचनोपदिष्टविधिकर्तव्यतानादरोऽनाकांत्रक्रिया ५ । एताः पञ्च कियाः । छदन-भेदन-धिश-सनादिकियादिपरत्वं अत्येन वाऽऽरम्भे कियमाचो प्रकर्षः प्रारम्भकिया १ । परिम्रहाद्यविनाशार्था परिम्राहिकी किया २ । शानदर्शनादिषु निकृतिवचनं मायाकिया ३ । अन्यं मिध्यादर्शनिकयाकरणकारणाविष्टं प्रशंसा-दिभिद्धयति यथा साध करोबीति मिध्यादर्शनक्रिया 😮 । संग्रमधातिकार्गेदयवशात अनिवक्तिरप्रत्याख्यान-किया. ५. । एताः पञ्च क्रियाः । एतास पञ्च विशातिकियास मध्ये या प्रथमयक्ता सम्यन्त्वकानी सम्यन्त्वक्रिया सा ग्रामा, ग्रन्या श्रशमाः । इति पञ्जविशतिक्रियाचां तत्त्वं स्वरूपं वेतीति पञ्जविशतितत्त्वित (४१)।

ब्यक्ताब्यक्त**बायिकानी**—संस्थाने किल व्यक्तं विवेकवत् । झव्यक्तस्य प्रकृतेशंस्य श्रासमस्य विवेके सति विकानं शानपहितत्वं मोद्यो मर्वात । तदक्तं—

स यदा दुःस चयोत्यवप्रचेवतस्त्रहिदातकहेतुजिङ्गासोस्त्रीकृतविचेकक्षोवतः स्काटिकास्मानमिदानन्दात्मा-नमप्यात्मानं सुखदुःसमोदानद्वपरिवर्तिमहदद्वकाराविचिवत्त्रस्य कक्षप्रचल्याः सत्त्वरतस्त्रसःसाःसान्त्रवावस्थापर- नामकरमाः समातनम्यापितुवाधिकृतेः प्रकृतेः स्वरूपसवगण्डाने तदाऽयोमयगोसकानजतुर्ववार्यः वोधबहर्दः धानकसंसगेस्य सति विसर्गे सकतकानज्ञेषसम्बन्धवैकस्य कैवस्यमवतम्बते । तदा प्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानसिति वचनातः । ततवाः --

> श्चनुभवत पिक्त खादत विज्ञसन मानयत कामितं खोकाः । बात्मर्व्यक्तिविवेकान्मुक्तिनैतु कि वृथा तपत ॥

एवं सति तन्मतखंडनायायं श्लोकः —

èàο

अध्यक्तनस्योर्निस्यं नित्यस्यापस्यभावयोः । विवेकेन कशं स्थाति सौक्यमस्याः प्रजन्ते ॥

श्रीमद्भाषदर्द्दलर्पकम् व्यक्तव्यक्तश्रवशानी । अरणायमधं - व्यक्ता लोचनादीना गोचराः संवारियो विवार, श्रव्यक्ताः केवलशानस्य गम्याः रिद्धपरमेष्टिनः व्यक्तास्थाव्यकास्य व्यक्तव्यक्ताः, ते च ते इत श्रीवाः व्यक्तव्यक्तशः तेषा विद्याः व्यक्तव्यक्तशः तेषा विद्याः व्यक्तव्यक्तशः तेषा विद्याः व्यक्तव्यक्तशः तेषा विद्याः विद्य

विषयिकोदण्यज्जन्त्रयस्य जादस्य प्रदाससम्बन्धिः । हवदि हु सम्बजहण्यां निष्कुरश्राहं निरावरणां ॥

इति गायया पर्यायनाम्नो लब्ध्यच्यापर्गामधेयस्य भावश्रुतभेदस्य लच्चां प्रोक्तम् । भावश्रुतस्य भेदा विश्वतिर्मयन्ति । ते के १

> पर्यायाचरपदसंशातप्रतिपत्तिकालुयोगतिवर्षात् । प्राम्हतकप्राम्हतकं प्राम्हतकं वस्तु पूर्वं च ॥ तेवां समासतोऽपि च विद्यातिभेदात् समभुतवानं तत् । वंदे द्वादश्रभोक्षं गभीरवरशास्त्रपदस्या॥

स्वानित्विनगोद्बीवस्य श्रपर्यातस्य यन्त्रयमनमये प्रवृत्तं सर्वजपन्यज्ञानं तत्पर्याय इत्युश्यते, तदेव सन्यावस्युश्यते । तथा चोक्तम्---

> त्वं वाध्यक्रवोषनेन भविनो नित्यकु ताबीयस्-स्तत्तिच्यक्रवता पराबिधुवनानुमाहिनीः सर्गया । विष्कुरुवाऽषिद्ववेदिनः परमया मञ्जीष्यप्त्या तथा सुक्तानप्तनुगृहती भगवति प्येवाऽसि क्स्येह न ॥

इत्यत्र पर्यायस्य तःश्यद्धपीत्यपताम सुचितं भवति । अद्भरमुतानन्तभागपरिमाण्यत्वात् सर्वेषिकाने-ध्यस्तज्ञवन्यं निन्योद्धारितं नियवस्यां च वर्तते । न हि मावतस्तस्य कदाचिदणमायो भवति ' आपननोद्रपि अभावप्रसंसात्; उपयोगकल्क्यस्वार्ग्वावस्य । तदेव कानं अनन्तभागङ्कस्या अर्थस्यस्यमागङ्कस्या संक्रयस्यमानः इद्रणा संस्येवगुर्वाषुद्रवण असंस्येवगुर्वाषुद्रवण अनन्तगुर्वाषुद्रणा व वर्षमानं असंस्येवलोकपरिमार्वा प्रागत्तर श्रुतशानात् पर्यावसमाराः कप्यते । अन्तरभुतशानं तु एकात्तरामिषेवावगमरूपं श्रुतशानसंस्येवमागमात्रम् । तस्योवरिद्यातृद्धसमारवोऽद्यरुद्धया वर्षमानो द्वित्र्यायद्वयववोषस्यमार्वः पदाववोषायुरस्तात् । उक्तञ्च—

#### षोडशशतं चतुस्त्रिंशस्कोटीनां ज्यशीतिमेव सन्तरीयाः । शतसंख्याष्ट्रास्तरीतमद्दाशीतिं च पदवर्षांत् ॥

पदात्सरतः षरसमादः ऋचादिष्टक्षण वर्षमानात्माक् संभातात् । संन्यातपदस्वस्वपिरमाणः संभाते 
माक्षाय्य्यतस्यतिपञ्चास्मस्यप्रमयाः प्रतिपत्तिकात् संस्थातस्यवात्मपीमाणाः व ।तिन्तक्षप्रयावस्यनस्यत्मात्त्र्यः 
माक्षायिद्वक्षणा वर्षमानः संस्थातस्यत्यः । प्रतमुत्तकाय्यन्येव दिया त्वासावृद्धाः प्रतिपत्तिकाः प्रतिपत्तिकाः । प्रतिपत्तिकाः संस्थातस्यत्विष्ठिकस्यादन्येयात् स्मत्तावात्मित्तिकस्यास्यत्ते । तस्यादन्यपिद्यादन्यः 
योगसमासः संस्थातात्योगस्यक्ष्यात् । प्राश्चतकायस्यत्ति प्राश्चतकप्रयाद्यस्य 
प्राश्चतकायाम् प्रम्यतक्षमायात्रक्षमान्यः । प्राश्चतक्षमात्रात्ति प्राश्चतकविद्यात्यात्रस्याद्यस्य 
प्रविक्षमात्रस्य । प्रत्यति । प्रस्यति प्राश्चतकविद्यात्यस्य । ततः पूर्वसम्य एव पूर्वसमु वर्षः 
प्रस्यति प्राश्चतकविद्यात्रस्य । प्रत्यति प्राश्चतकविद्यात्यस्य । ततः पूर्वसमु वर्षः 
प्रति प्राश्चतकविद्यात्रस्य । प्रत्यति । स्वादिक्षपुर्वसमावात् पूर्वान् प्राग्वमन्तव्यः । ततः पूर्वसमु वर्षः 
प्रतिकायाः । प्रत्यति ।

श्रथ के ते द्रायमुत्तेनदा इति चेतु-चन्ते—श्रष्टार्व्ययद्वरहस्वर्धमायां ग्रीतनित्यादिवलाचरणसूचक-माचाराम् १८००० (१) । पर्विचारपरवृष्टस्वर्धमायं श्रानित्यादिकं यावियोपप्रस्थकं त्यकृतमाम् १६००० (१) । दिज्ञलारिंशस्वरृष्टस्वर्धम्यं बीचादिव्यक्षेत्रपंको-तरस्यान्मदिवादकं स्थानम् ४२००० (१) । चतुःविष्टसूक्ष्रकृत्वरूपर्वातमार्थं द्रष्ट्यतं धर्मावर्गलोकाकारोक्ष्णवानां चेत्रतं वस्तूर्धपार्थप्रधाननम्क-नर्दी-स्वरुप्ति स्वरुक्षकृत्वरूपर्वातमार्थं द्रष्ट्यतं धर्मावर्गलोकाकारोक्ष्णवानां चित्रतं वस्तूर्धपार्थप्रधाननम्क-नर्दी-स्वरुप्ति स्वरुप्ति स्वरुप्तान्यापर्वात् कालत उत्त्वर्षण्यवस्वर्पयादीनां भावतः च्राविक्ष्णान्याद्वात् स्वरूप्त् स्वरुप्ति स्वरुप्ति स्वरुप्तात् स्वरुप्ति स्वरुप्तात् व्यवस्वप्ति स्वरुप्ति स्वरुप्ता स्वरुप्ति स्वर्त

द्वाहरामञ्च पञ्चमकारं । के ते पञ्च प्रकाराः—एकं परिकार्य द्वितीयं सूर्व तृतीयः प्रधातानुयोगः चतुर्यं पूर्वगतं पंचमी चूलिका चित । ति प्रकारां स्थार परिकार्यः एवं भेदाः । ते के हैं चन्द्रप्रश्रादः १ स्प्रेमक्षिः १ कान्- स्प्रेमक्षिः १ कान्- स्थार स्थार

प्र-०००००। पञ्चावहरूपदर्शरामाण्डिपदिश्वाकापुरुपपुरावानां प्ररुपकः प्रयमानुयोगः ५०००। पंचनवितकीरिनंवाप्रक्कवंचयद्यरिमायां निर्विक्तायांनं ज्ञयाद्व्यग्रमीयावानियायां पूर्वत्तम् १५५००००५ । ज्ञलयात स्थलाता नायायात क्याता आक्षाश्चमता चेति पंचिषा चूर्विकः। ता कोश्चरत्वनवाल्डेक्शवतिवाह्यस्य
स्वाद्यपरिमाया ज्ञलामन-सम्मनारिहेत्तां मन-तन्त्र तयस्यायानां मित्रादिकः ज्ञलाता २०६८६२००।
स्यलगतायेतावत्यद्यरिमायेव भूमिगानकारवामन तन्त्रादिद्यंचकः प्रधिनीयमनिव्याद्यियातिप्रतियादिकः
य । मायायतायेतावत्यद्यरिमायेव, इन्ज्ञलातिकियानियेष्यस्थिकः। क्रमातायेतावत्यद्यरिमायेव व्यामवित्र-हरियादिकरेयः परिवानकारवामन-तन्त्रदिधनकामीदिलवयस्य प्रतियादिकः। आकाशगतायेतावरवद्यरिमायेव आकाशगतिदिक्षपुरुमन्त नन्त्र त्यान्यस्त्रीनं मकाशिकः।

द्यथ चतर्दशपर्वस्वरूपं निरूप्यते-जीवादेरुत्पादव्ययभीव्यप्रतिपादकं कोटिपदमत्पादपर्वम १००००००। षणावितलचपदमंगानामग्रभतार्थस्य प्रधानभतार्थस्य प्रतिपादकमग्रायसीयम् ६६००००० । सप्तिलचपदं चक्रधर-सरपति धरखेन्द्र-केवल्यादीनां वीर्यमाद्वारम्यव्यावर्णकं वीर्यानुप्रवादम् ७००००० । षष्टिलचपदं षटपदार्थानामनेकप्रकारैपरितत्व-नास्तित्वधर्मसूचकं अस्तिनास्तिप्रवादम् ६००००० । एकोनकोटिपदं श्रष्ट-शानप्रकाराणां तददयहेतनां तदाधाराणां च प्ररूपकं शानप्रवादम् ६६६६६६ । यडधिकंककोटिपटं वास्त्रप्ति-वाक्षसंस्काराणां कण्ठादिस्थानानां श्राविष्कृतवक्तत्वपर्यायद्वीन्द्रियादिवक्तमा शभाशभरूपवचः प्रयोगस्य च सूचकं मत्यप्रवादम् १०००००६ । यडविंशतिकोटिपदं जीयस्य शानस्वादिमयत्व-कर्तत्व-भोक्तत्वादि-धर्मप्रतिपादकं श्रात्मप्रवादम् २६०००००० । श्रशीतिलचैककोटिपदं कर्मणां वन्धोदयोदीरणोपशम-निर्जरादिप्ररूपकं कर्मप्रवादम् १८००००० । चतुरशीतिलक्षपटं द्रव्यपर्यायाणां प्रत्याख्यानस्य निवस्त्रेवां-वर्णकं प्रत्याख्याननामधेयम् ८४०००० । दशलचैककोटिपद चुद्रविद्यासप्तशती महाविद्यापञ्चशती-मश्रांगिनिचानि च प्ररूपवन्द्रथु विद्यानुप्रवादम् ११००००० । पडविंशतिकोटिपदं अर्बट्डलहेव-वासदेव-चक्रवर्त्यादीनां कल्यास्पर्मतपादकं कल्यास्नामधेयम् २६०००००० । त्रयोदशकोटिपदं प्रासापान-विभागाभुर्वेद-मन्त्रवाद गारुडादीनां प्ररूपकं प्रासावायम् १३००००० । नक्कोटिपदं द्वासप्ततिकलानां छंदोऽलंका गर्दानां च प्ररूपकं कियाविशालम् ६०००००० । पञ्चाशल्लचद्वादशकोटिपदं लोकबिन्दसारं मोज्ञसुखनाधनानुष्टानप्रतिपादकम् १२५०००००। पूर्वासामनक्रमेस् वस्तुसंख्या दशः १ चतर्दशः २, प्रष्ट श्रद्धादश ४, द्वादश ५, द्वादश ६, पोडश ७, विंशतिः ८, त्रिंशत् ६, पञ्चदश १०, दश ११, दश १२, दश १३, दश १४ । एवमेकत्र वस्तुसंख्या १६५ । एकैकस्मिन वस्तुनि प्राभतानि २० । एवं प्राभ-तानि १६०० । दादशानामंगानां समदितपदसंख्या -- ११२८३५८००५ ।

## कोडीशतं द्वादश चैत्र कोट्यो खचावयशीतिरूपधिकानि चैत्र । पञ्जाशदृष्टी च महस्तर्सस्यज्ञेतस्युतं पञ्चपदं नमामि ॥

जिवमं हि परं-ग्रायंपरं प्रभावपरं मध्यमपरं चेति । तत्र श्रानिमताचरं श्रायंपरं समास्मातमसमास्मातं कितपरं श्रायंपरं श्रायंपरं ता प्रमावपरं तु श्रायं क्षायं क्षियं क्षायं क्

कियामित्यादकं क्रितिकर्मं (६)। हुमपुण्यितादिदसाधिकार्रेपुनिकनाचरणुष्यकं द्वस्यैकालिकम् (७)। नानो-प्यसंग्रह्मतन्तरफलार्धिनिवरंक उत्तराभ्यतम् (८)। यतीनां कर्यं योग्यमाचरणं आवरण्यव्यतं प्रायक्षित्व-प्रकारमञ्जले प्रायक्षित्व-प्रकारमञ्जले प्रायक्षित्व-प्रकारमञ्जले प्रायक्षित्व-प्रकारमञ्जले प्रायक्षित्व-प्रकारमञ्जले (१०)। द्वां वाण्योप्यात्यत्वेकारमञ्जले प्रतिनामावरणं प्रति-पादक्तं प्रतिनामावरणं प्रतिनामावरणं

# अस्वसंविदितकानवादी सत्कार्यवादसात्।

त्रिप्रमाखोऽक्तप्रमाखः स्याद्वाहंकारिकाश्वदिक ॥११७॥

अस्यसंचिदितज्ञानवादी--सांख्यमते किलात्मा मुक्तः सन् स्वं आत्मानं न वेशि, इंदरां शानं बदतीति अस्वसंबिदितज्ञानवादी । स्त्रमते त निर्विकल्पसमाधौ स्थित आत्मा रागद्वेषमोहादिसंकल्प-विकल्प-रहित्याच स्वो विदितो येन ज्ञानेन तत अस्यसंविदितज्ञानम् । ईदृशं ज्ञानं वदतीत्येवंशीलः अस्यसंविदितज्ञानवादी (४४)। सन्कार्यनादसात् - सत्कार्यः सांख्यः। सत्कार्यं सांख्यकपित्नी इति वचनात । सत्कार्यस्य सांख्यस्य बाद: सत्कार्यवाद: । श्रासत्कार्यवाद: सन् सत्कार्यवादो भवति सत्कार्यवादः, श्रामततज्ञावे सातिर्वा सात् सत्कार्यवादसात । तम्र घटते । किं तर्हि संगच्छते १ सत्समीन्त्रीनं कार्यं संवर-निर्जराहिलक्करां कार्यं कर्तव्यं करसायि कत्यं सत्कार्यम् । तस्य बादः शास्त्रं सत्कार्यवादः । ऋसत्कार्यवादः सन् भगवान सत्कार्यवादो भवतिसत्कार्य-वादसात । अभिज्यासी संपद्यती सातिवां इत्यनेन सूत्रेण सात्यत्ययः, सादन्तमव्ययं ज्ञातव्यम् । ऋथवा सत्कार्य-बादस्य सा शोभा लढमीस्तां ऋति भद्धयति चर्यति चर्यात चर्याति निराकरोतीति सत्कार्यवादसाद । एवं स्ति दकारान्तोऽयं शब्दः (४५) । त्रिप्रमाणः - सांस्थमते त्रीणि प्रमाणानि प्रत्यह्मनुमानं शब्दरचेति । तानि त्रीणि प्रमाणानि न तंगच्छन्त न्यायकुमुदचनदोव्ये प्रभावनदेण भगवता शतलण्डीकृतत्वात् । भगवान् त्रिप्रमागो घटते । तत्कथम १ त्रीणि सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि प्रमार्ग मोद्धमार्गतथाऽभ्यपगतं यस्य स त्रिप्रभागः । अथया त्रिष् लोकेष इन्द्र-धरगोन्द्र मुनीन्द्रादीनां प्रमागतयाऽस्यूपगतः त्रिप्रमागाः । अथवा तिसः प्रमाः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि अनिति जीवयति त्रिप्रमागः (४६) । अस्तप्रमागः -- सांख्यादिमते श्रद्धेश्रद्धरादीन्द्रियेश्वर्थं तत्प्रत्यस्त्रमास्म , तेन श्रद्धप्रमासः सांख्यादिकः । भगवास्त श्रद्ध श्रात्मा प्रमार्खं यस्य सोऽलप्रमार्खः (४७)। स्याद्वाद्वंकारिकाचादिक-स्याद्वा इत्यस्य शब्दस्य ऋहंकारो वादः स्याद्वाहंकारः । स्यादाहंकारे नियक्तः स्यादाहंकारिकः ऋच आत्मा स्यादाहंकारिकाचः, ईदृशमचमात्मानं दिशति उपदेशयति स्याद्वाहंकारिकार्ज्ञादक्, स्याच्छ-दपूर्वकवादविषायीत्यर्थः (४८) । उक्तव समन्तभद्वाचार्यः-

> सर्वथा नियमत्यागी बथादृष्टमपेषकः । स्याच्छुब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषास् ।॥

क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषो नरो ना चेतनः पुमान् । अकर्त्ता निग्रंगोऽमूर्त्ती मोका सर्वगतोऽकियः ॥११८॥

क्षेत्रकः—चिवनित श्रपिनसन्ति तदिति दोत्रम् । सर्वभातुम्बष्ट्न् । दोत्रं श्रपोमध्योभ्बंलोकलद्यां त्रैलोक्यं श्रलोकाकारां च जानाति दोत्रकः । नाम्युपकाशीकृष्ट्यां कः । बालोपोऽसार्वजातुके । श्रपया दोत्रं भगं भगस्यरूपं जानातीति दोत्रकः । उक्तश्र भगस्यरूपं ग्रुभवक्ष्योग् सुनिना—

१ स्वयम्भूस्तो० श्लो० १०२ ।

२३४

मैधुनाबरचे मूख भ्रिवन्ते जन्तुकोटयः । बोनिरम्धससुत्पन्नाः ज्ञिंगसंबद्दपीडिताः ॥

एकैकरिमन् पाते ऋतंत्वेयाः वंजेन्त्रियारयो जीवा प्रियन्त हत्ययैः । वाण् वाण् कसंस्वेत्रज्ञा इति वच-नात् । ऋषया देशायि वंशपक-कूनोन्नत-शंखावतंत्रोनीर्जानातीति दोत्रकः । वंशपत्रयोतिः व्यवेत्रक्षित्रस्यति-व्यानाया । कूनोत्रत्यानी शलाकापुरुषा उत्तयन्ते । शंखावतंत्रोनी न कश्चिदुत्यत्ते । ऋषणा द्वेत्रं क्षी, तस्य-रूपं जानतीति जन्मः । उत्तक्ष —

> एताञ्चल्तमानिकामिन जनावच्याँ अनिष्ठे पक्षीं युक्तिक्कीललनां गुखप्रयायिनीं गम्तुं तचेच्छा यदि । तो त्वं संस्कृत वर्जयान्ययनितावार्चामपाह स्पूर्ट तस्यामेय रतिं तजुष्य नितरां प्रायेख संप्याः क्षित्रः'॥

प्रभाव के वं शरीरं शरीध्यमाध्यमात्मानं जानातीति हो नक्षः । न हि श्यामाकक्ष्यमात्राः, न चांगुड-प्रमायाः, न च षरिस्तवन्त्रकृदेक्ट्रारिस्ताः, न च सक्ष्यापी जीवस्तारीः । किन्तु निक्ष्यन्तेम लोकप्रमा-प्रोधीय व्यवस्था परीध्यमाध्य इति जानातीति होतः (४६) । अत्यास्मा- कत्र सात्त्वपानने, कति । स्तर्त गच्छिति लोक्षालोकस्वरुकं जानातीति आत्मा । स्वयानुन्यां मन्, शोवस्थान कृतिः, हृ निषेषः (५०) । पुरुषः—पुष्पी महित इन्द्रारीनां गूचिते पदे शेते तिवसीति पुरुषः (५१) । नरः— तृष्याति नर्यं करोतीति नरः । ह नर्ये । खब्बाद्यस्य । अपया न यति न किमापि ग्रहाति नरः । डोऽसंज्ञावानाि । स्पानिक्रीय इत्योधी । उच्छ सामस्त्रकां सामावातः

> प्रातिहार्यविभवेः परिष्कृतो देहतोऽपि विश्तो भवानभूत् । मोचमार्गमशिपसरामराज्ञापि शासनफर्लेषणातुरः १॥

स्थवा न विद्यतेऽरः कामो यस्य स नरः । उक्तञ्ज-

कन्दर्पस्योद्धुरो दर्पक्रैजोक्यविजयार्जितः । होपयामास्य तं धीरे स्वयि प्रतिहतोदयः ॥

श्रन्यच—प्रसंक्यानपविषातकःनुष्ठानुत्थानमन्मयसन्दर्राष्ट्रिनरुदस्मरविजयः । श्रयमा न विचते रा रमयौ यस्य स नरः (५२) । उक्तञ्च—

> यो न च याति विकारं युवतिजनकटाक्तवास्विद्धोऽपि । स त्वेव शुरश्रुरो स्सम्बद्धाः ॥

तथा चाह भोजराजः-

कन्ताः सकान्तमपि मल्बमर्वति कश्चि-न्युग्धो सुकृत्यमरविन्यज्ञमिन्युमीविन्य् । मोधीकुतत्रिदश्योपित्पांतपात-स्तस्य खमेष विजयी जिनसज्ञमल्बः ॥

ना नयति छमर्पतया भव्यत्रीयं मोद्यमिति ना । नयतिर्देश्यति तृत्प्रत्ययः (५३)। **चेतनः— चेत**ति लोकालोकसञ्ज्यं जानाति ज्ञापयति वा चेतनः । नम्बादेषु<sup>\*</sup>ः (५४) । पुमानः—पुनाति पुनीते वा पवित्रयति

१ बाह्मानुरा० की० १२८। २ स्वयम्भूस्ती० की० ७३। १ स्वयम्भूस्ती० स्वी०६४। ४ भूपासचतुर्वि०स्वी०१२।

श्रातमानं निजानुगं त्रिमुक्तिस्थतमञ्जनसमूहं च पुमान्। पूनो इस्त्रश्च सिर्मनन्त्रश्च पुमन्त । पातीति पुमानिति क्षेत्रत् (५५)। अकत्तां—न करोति पापमिति श्वकत्तां। श्रायना श्रं रिश्वं परमकत्वार्थां करोतीति श्वकतां । श्रायना श्रस्य परमत्रसम्। कतां श्रकतां त्रसारितं श्रीयं मोनिशना विद्यापांत्रस्य कारक इत्यां। । श्वाः विश्वं करावे नायौ श्रह्मकार्याः इति विश्वं श्वाः विश्वं करावे नायौ श्रह्मकार्याः । त्रिमुं श्वाः—निक्षिताः केवलशाना-वर्षा ग्राया यस्य च निर्मुं थाः । श्रायना निर्मेता ग्रुषा रामद्रेपमोक्कोभादयोऽग्रुद्धगुष्याः वस्तादिति निर्मुं थाः । वस्त्रस्य

चुत्पिपासाजशतंकजनमान्तकभयसमयाः । न रागद्वेषमोद्दाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ।॥

चकाराधिनतारितिमहाविधार्यस्वेत्वेदविस्मया लम्यन्ते । ऋधारशरोधराहेत हत्यर्थः । ऋषमा निर्मता समुदिता गुणास्तन्तवो बिजायि यस्मादिति, निर्मुं यो दिगन्तर हृत्यर्थः । ऋषमा निर्मीचैः रिखतान् पादपक्षयेवा-सस्यान् भव्यवीचान् गुण्यसीति ऋस्तरमानगुणयुक्तान् करोतीति निर्मुं याः ( ५७ ) । उक्तञ्च—

> द्यास्मा मनीपिभिरकं त्वद्मेत्वुक्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीहि भवस्प्रभावः । पत्नीयमप्यस्नुतिभत्यनुविक्यमार्ग कि नाम नो विचविकारमणकरोति<sup>र</sup> ॥

इति कुमृदचन्द्रैः । तथा च मानत्के रिप---

नात्वद्भुतं श्रुवनभूष्य भूतनाथ, भूतंरायेभु वि सवस्तमभिष्टुबन्तः । तुल्या भवन्ति भवतो नतु तेन कि वा भूत्याऽऽश्रितं य इह नात्मसमं करोति ।।

असूर्यः — कृष्यां मोश्-समुख्याययोः । सृष्युर्धते स्म सूर्यः । निष्ठा षः । वासिनोवीरकुर्द्वत्यंक्षने हृष्यतेन सृष्यतं, राक्वाप्यो हृष्यतेन स्कारलोपः । विसित्तासायः विस्तित्वस्याययायाः हृष्यतेन स्कारलोपः । राक्विद्वाती कोश्वूम्रिक्षमदिक्ष्यायायाः हृष्यतेन निष्ठात्कारस्य तकार एतः, न तु नकारः । बात्युक्त्याच निष्ठा- विद्वात्वस्य हितः हितः स्मार्थः । क्षाय्याः असूर्यः । क्षायाः । नत्

धताश्रमधमीत्यकं सकतकोपबद्धेनीयात् कटाधरासोषक्षीनसिकारितोद्देकतः । विषाद्मर्ददानितः महसितायसानं सत्। सुखं कथवतीय ते दृदयशुद्धसात्यन्तिकीय्

हत्यादि गौतसेम मगवता जिनरूपवर्यानात् । अपूर्तः कर्यामिति चेम, साविन सूतवदुण्वारा, इति परिमायातुववतेन मगवान् यूनीऽपि अपूर्व उच्यते । अपूर्नमावित्यात् । अपवा न विषते मूर्तिः मतिनमस्काते वस्य स अपूर्तः । महावित्यावर्यः । अपवा न विषते मूर्तिः काठिन्यं सस्य स अपूर्तः, मादंबोत्तमधर्मोवेदन् लात् । स्रांत्यमते द्व-

१ रसक्त व स्तो व ६। २ कल्या खर्म व स्तो ० १७ । ३ अस्ताम व स्तो ० १४ । ४ नैस्पर्मक्ति ० स्तो ० ११ ।

श्चकर्त्ता निर्गुषाः शुद्धो नित्यः सर्वगतोऽक्रियः । श्रमुर्त्तरचेतनो भोक्ता पुमान् कपित्रशासने ।।

एतन जाधरित<sup>२</sup> । करमात् ! सोमदेचेन स्रिका खण्डितलात् (५८) ।

सक्तांपि पुसान् भोका क्रिवाश्चन्योऽप्युदासिता । जित्योऽत्य जातसंसमों सर्वयोऽपि वियोगभाक् ॥ शुद्धोऽपि देहसम्बद्धो निर्मृषोऽपि स सुच्यते । इत्यन्योग्यविस्द्धोक्तं न युष्यं कापिलं वचः<sup>२</sup> ॥

भोका—मुंके परमानन्द्रखामांत भोका ( ५६ )। स्वसंगतः— सर्व परिजूषौ गतं केवलकानं यस्य स स्वंगतः । स्रपना जानाकेच्या, न तु प्रदेशावेच्या, क्वीर्रागः, लोक्टलोके च गतः प्राप्तः व्यंगतः । स्रपना लोकपुरानात्तसुद्धतात्रीच्या निजातमप्रदेशीकानुवनव्यापकः सर्वगतः ( ६० )। अक्रियः— भगवान् सलु प्रमानदरितत्तेका प्रतिकरणादिकियादिकाः ( ६१ )।

> द्रष्टा तटस्थः कूटस्थो ज्ञाता निर्वन्धनोऽभयः। बहिर्विकारो निर्मोजः प्रधानं बहुधानकम्॥ ११६॥

ह्या-केवलदर्शनेन सर्व लोकालोकं पश्यतित्येवंशीलः हृष्टा । तृत् (६२) । तटस्थः-तटे संसार-पर्यन्ते मोत्तनिकटे तिष्ठतीति तटस्थः । नाम्नि स्थश्च कप्रत्ययः ( ६३ ) । कुटस्थः - श्रप्रन्युतानुत्पनस्थिरंकः स्वभावत्वात्कटस्यः, त्रैलोक्यशिखरामे स्थित इत्यर्थः । तदपि भाविनयापस्या शातव्यम् । ६४ ) । शाता-जानातीत्ववंशीलो शाता, केवलशानवानित्यर्थः (६५)। (नवंन्धन,--निगतानि वन्धनानि मोहशानापरण-दर्शनावरखान्तरायकर्माणि यस्य स निर्वन्धनः ( ६६ )। अभवः - न विद्यंत भवः संगारी यस्य मोऽभवः (६७) बहिस्विकार:-- बहिबांको विकारो विकृतियंस्य स बहिर्विकारः । अनमत्वरहितो नम इत्यर्थः । बस्तादिकस्वीकारो विकारः, तस्माद रहितो बहिविकारः । अथवा विरुपिकाकारा वन्दीगृहं विकास प्रास्पिनां शरीरम् । बहिगता श्रात्मना भिन्ना विकास यस्य मते स वीहर्विकारः । श्रायवा विशिष्टपरनौदारिकशरीरं कर्म च बहियरेयेति बहिर्विकारः । ऋथवा वयः पांत्रसाः, वय एव पिका दिव्यपात्तिसाः नहिः श्रीमंद्रपादाध्ये अशांक-क्रुजोपिरिश्वतः विका दिव्यपित्वया त्रारात समीपं यस्य स विडिर्वकारः । याजनंकप्रमाराश्रीमण्डपीपिरिश्वत-योजनैककटमनायशोकहक्तेपरिनानादिःवपद्मिशोमितवमीप इत्यर्थः, बाँहर्विकारः । अथवा बाँहर्गतो विकासे-ऽश्विमादिविकिया यस्य स बीहर्विकारः । ऋशिमा महिमादया विकिया विकृतयः पटंट गुग्रस्थान भवन्ति, मग-बांख त्रयोदशे गुणस्थाने वर्तते (६८)। निर्मोक्तः निश्चितो नियमन मोक्तो यस्याति निर्मोक्तः, तद्भव एव मोचं यास्यतीति नियमोऽस्ति भगवता निर्मोजस्तेनोच्यते (६६)। प्रधानम् - साख्यमते प्रधानं चतुर्वि-शतिप्रकृतिसमुदाय उच्यते, अव्यक्तं बहुधानकं च कथ्यते । स्वमंत बुधान् बुधन् धारण-गोषण्योरिति ताव-बार्वर्वते । प्रधीयते एकामतया अल्पनि आल्मा धार्यत इति प्रधानं परमशुक्कथ्यानम् , तद्योगाद्भगवानिप प्रधानिमत्या विलिंगतयोच्यतं (७०)। बहु धानकम् —बहु प्रचुरा निर्जरा, तयोपलिस्तं धानकं पूर्वोक्त-लच्चणं परमणुक्कव्यानं बहुधानकम् , तद्योगाद् भगवार्नापं बहुधानकं अजहसिंगतया तथोच्यतं । अथवा बहुधा बहुमकारा श्रानकाः पटहानि यस्मिन् समवशस्यं तत्समवशस्यां बहुधानकम्; द्वादशकोटिपञ्चासालकादिः त्रोपलचितं समवशारणं बहुधानकमुच्यते; तद्यागाद् भगवानप्याविष्टलिगतया बहुधानकमुच्यते । उक्तञ्च —

भ्रम्बरचरकुमारहेवास्फावितवेशुवश्वकीपवावानक-भृदंगर्गलकाहब्रविविवताज्ञ कह्नरीमेरीमेरा प्रशृत्वनविधवनग्रुविरततावनवृत्रायनाद्-निवेदितनिश्विज्ञविष्टपांधेपोपासनावसस्य् १ ॥

१ बरास्ति० ५, ५० २५०। २ बरास्ति० ४, ५० १५३। ३ वरास्ति० ८, ५० ३८४।

श्रायंवा श्राननं श्रानो लीवितव्यम् । बहुया बहुमकारेयोगलिव्ति कं सुखं बहुयानकम् । तदुण्लवृष्यं बहुया लीवितेनोगलिव्ति दुःखं चेति लम्यते तेन तावद् दुःखमेव जीवितव्यं निरूप्ते। निगोतमप्येऽन्तर्गहूर्नेन पट्पष्टिशहरूष्टिश्चतपटित्रंशहारान् जीवा भ्रियत्ते, तन्मरणापेव्याऽस्पनीवितं शातव्यम् । उक्तञ्च-

> कुत्तीसा तिथिय समा क्षावट्टिसहस्सनारमरखाई। श्रांताञ्चहुत्तमरुके पत्तो सि निगोदमरुकम्मि । विवर्जिदिए श्रसीदी सट्टी चाजीस एव आयेह। एंक्स्से चुउवीसं सहस्वतीसहत्तसर् ॥

एवं नारकाणां दशवर्षवहस्ताणि प्रधानाम् । प्रधानगरके सागरेपमेनैकम् । द्वितीये तथः सागराः, दितीये स्व सागराः, पद्धमे सानदशः सागराः, पद्धमे सानदाः सागराः, पद्धमे स्व सागराः, पद्धमे सानदाः सागराः, पद्धमे स्व सागराः, पद्धमे सानदाः । द्वायुर्वपर्वे कुमोगाय्निमान्ये एव्यमेकम् । भागप्रात्यभ्य निर्वे कुष्णवम्मभ्यमोन्कुष्टायुः प्वय-द्विष्ण व्याप्ते दश्चसंपद्धाणि । अद्वेतु सागरं उन्कृष्टम् । नाण्ये शीषा प्रथमित । स्वप्तेकुमारायां आयुः सार्वे स्वव्यम् । द्वीपकुमायायां प्रव्यद्वयम् । विपुकुमारायिकुमारवातकुमारविक्कमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारविक्वमारव

प्रकृतिः स्यातिशस्टिपकृतिः प्रकृतिप्रियः । प्रधानभोज्यो प्रकृतिर्विरस्यो विकृतिः कृती ॥१२०॥

प्रकृतिः—सांख्यमते प्रकृतिः सन्वरक्त्यमःशाम्यावस्थाऽपरनाम्नी चतुर्विशातिप्रकारा । स किल नित्यस्यरूपा । पंचिकिशतितमः श्रात्मा । स किल व्यापित्वभावः । तयोर्मेदशने ख्यातिमृक्तिभैवति । सा प्रकृतिः पंगुसदशी, श्रात्मा तु श्रत्यसदशः । तन्मतनिरासार्थमयं स्क्रीकः—

> श्रन्यक्तमरयोर्निस्यं कित्यन्यापिस्वभावयोः । विवेकेन कथं क्यातिं सांक्यमुख्याः प्रचक्तिरे ॥

मक्कतिनित्या, श्रात्मा द्व व्यापी तथीर्षिवकोऽपि न भवति, कयं श्रीक्तः त्यात् ? श्रीमद्भगवदहंत्तर्वश्च्य मक्कतिः । कृतिः करण् कर्तव्यं तीर्थमवर्तनम्, मक्कष्टा त्रैलोक्पहितकारिण्डी कृतिस्तीर्थमवत्ते ने यस्य सम्बद्धातः । श्चयवा आविष्टितिगमिदं नाम चेत् तदा मक्कतिस्चमावाद्भगवानपि मक्कतिः । श्चयवा तीर्थकरनाममक्कतिशुक्तन्त्वात् मक्कतिः । श्चयवा तीर्थकरनाममक्कतिशुक्तन्त्वात् मक्कतिः । श्चयवा त्रकृतिः समावः, चर्मोपदेशादिस्थमावशुक्तन्त्वात् प्रकृतिः ( ७२ ) । उक्तश्च—

> न कापि वांद्रा वक्ते च वाक्ते काले कविक्कोऽपि तथा नियोगः । न पूरवास्यस्त्रधिमित्युर्देष्टाः स्वयं हि शीतव्युतिरस्युदेति ॥

व्याति:—चांख्यमते ख्यातिर्धिकरूयते । ख्यानं प्रष्ट्रकं भयनं ययावत्त्वत्वरुपिकरूयां व्यातिः तच्यानाद्रग्यानापि ख्यातिरित्याविष्टिलिंगमिदं नाम । वक्ततन्त्वत्वरुपक्षमक इत्यर्थः (७३) । ख्राह्मद्वप्रकृतिः— श्रा उमन्ताद् रूटा निमुवनप्ररिद्धा प्रकृतिरतीर्थेकरनामकर्मे यस्येति स आरुटप्रकृतिः (७४) ।

म्बर्सतिप्रिय:—प्रकृता स्थमवेन प्रिय: सर्थनाहरूनमः प्रकृतिप्रिय:। श्रमया प्रकृतीनां लोकानां प्रियः प्रकृति-प्रिय: सर्थलोकवरूनमः हत्यर्थ (७५)। प्रधानभोज्यः—चाल्यमते प्रधानं प्रकृतिकव्यते, तन्मते प्रधानं प्रकृतिमोज्यमात्वादनीयम् । ततुकः —

> कृतकर्मचयो नास्ति कल्पकोटिशतरपि । श्रवस्यमेव हि भोक्तन्यं कृतं कर्म ग्रुमग्रुमम् ॥

एवं च खति सुक्तेरमान्नो सन्ति । समानांत्तु प्रधानमोज्यः । प्रकृष्टं धानं सावधानं श्रालम्न एकाप्रधिन्तनं श्राप्तानस्तः तद्भोत्रमं श्रालमार्व यस्य स प्रधानमोन्यः, श्रात्मस्वरूपम्पृतिशिक्यचर्वण इत्यर्थः ( ७६ )। श्राप्तकृतिः— दुष्टप्रकृतीनां विषयः कृतस्वर्यत्वत् रोपा श्र्यातिप्रकृतयः सत्योद्धरि श्रवमयंत्वाचार्या सत्यमिष्ठ श्रास्ते स्वरस्वरूपस्तया निर्मेशलं श्राप्तिकृतिकार्तः वतस्तिन मगनानप्रकृतिः । वर्षेणां प्रमुत्वाद्वा श्राप्तकृतिः । ( १००) । विस्तस्यः— विर्णयानामिन् वरस्येन्द्र-सरेन्द्र मुनीन्द्र-चन्नादीनां विरोपेण रम्योद्रतिमनोहरो विरम्यः, श्रातियस्वरूपसीमायप्रकृतितः । तथा चीकः —

तव रूपस्य सीन्दर्यं दृष्ट्वा वृक्षिमनापिवान् । इथवः तकः सहस्राचो बभूव बहुविस्मयः ।।

श्चयवा विगतं शिनष्टं त्रात्मस्वरूपत्वादन्यन्मनोष्ट्रं वस्तु दृष्टसायनिवाचन्दनादिकं यस्य स विरम्यः । त्रात्मस्वरूपं विना भगवतोऽन्यद्वस्तु रम्यं मनोष्ट्रं न वर्तत इत्यर्थः (७८) । तथा चोक्तम्—

> शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद्रामर्खायकपर्वं तदेव नः । स प्रमाद इह मोहजः कचित्कल्पतं यद्रपरेऽपि रम्यता ॥

षिकृतिः — विशिष्टा कृतिः कर्तयाता यस्पेति विकृतिः । अपना निगता विनष्टा कृतिः कर्तं यस्पेति विकृतिः । अपना निगता विनष्टा कृतिः कर्तं यस्पेति विकृतिः , इतकृत्यः कृतार्थं इति नानत् (७६) । कृतोः—सङ्गेष्णुरुभावुनांसगोत्राणि पुर्वं इति वननात् कृतं पूर्वं विकृते स्थल स कृतीः (नातन्तरेप्रदित्विशिष्टपुण्यम्बृतितिलर्थः । अपना कृतीः योग्यः इति-हर-दिल्यनामंत्रिनामसभ्यित्याः स्कृतिः हत्वान्यः पूनाया योग्य इत्यर्थः । अपना कृती विद्वान्—अननत्वेत्रलन्त्रानात्वान्तर्वेत्रल्यान्तर्वानत्वान्तर्वेत्रल्यान्तर्वानत्वान्तर्वानत्वान्तर्वानत्वान्त्यान्तर्वान्त्याः कृतीः स्वय्यतः अननत्ववृष्टविश्वनमान इत्यर्थः (८०) ।

> मोमांसकोऽस्तसर्वद्यः श्रुतिपूतः सदोन्सयः। परोक्षद्वानवादीष्टपावकः सिद्धकर्मकः॥१२१॥

सीमांसकः — मान पुनावाज् इति तान्दर्यं चाद्रः, मान् वच्नल्, नान्द्रयां द्विष्टं सान्स्य स्रोनेन स्त्रम् स्त्रम्

१ स्वयम्भू० श्ली० ६२ ।

> सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलो नेति प्रमा । तावभी यदि सर्वजी सत्तभेदः कर्यं तयोः ॥

एवं क्रोऽपि मर्वजो न भवति, एकेन कवलेन बहुप्राखिगण्यमज्ञकलात् । तदुकं **पाश्रकेसरिखा** महापण्डितेन —

पिशाचपरिवारितः पितृवने नरीतृत्यते, चुन्दुधिरभीपयाद्विरतृकृतिहेखोपटः । हरो हसति चायमे कहकहारहासोस्वयं कथं परवृत्तेति परिपृत्यते पिडलैः ॥

मुखेन किल दिखयेन पृथुनाऽखिलद्राखिनां समसि शवद्गिमज्जरुचिरांत्रमांसानि च । गयो: स्वसद्दर्णमुँगं रतिमुपेति रात्रित्वं

पिबत्यपि च यः सुरां कथमासताभाजनम् ॥ कर्मडल-स्रगाजिनाश्ववलयादिभिन्न वागः

शुचित्वविरहादिदोषकलुषत्वसप्यूद्धते । भयं विषयाता च विष्णु-हरयोः सहास्रत्वतः

ता च विष्णु-हरयाः सशस्त्रत्वतः स्वतो न स्मकीयता परिसदता अवसात ॥

्षं सर्वेऽपि लोकरेवताः सर्वक्षेत्र निराकृता भवन्तीति मात्रः । श्चतएव श्चरतसर्वक्षेत्रं मगवांत्रच्यते (८२) । श्चलिपुतः—मीमांत्रकानां मते ऋग्वेर-युवर्यर-यागवेर-श्चप्रचेददाः बलारियर्व्यायलञ्चणा विहिता व मन्त्रः सर्वोऽपि प्रन्यः श्चरित्रच्यते, तेन पूतः पवित्रो वेदधर्मः । स्वमते श्चरितः सर्वेष्ठस्य प्रयमववनम् । ठक्तश्च—

> सर्वः प्रेत्वति सस्बुत्ताहिमचिरात्सा सर्वकर्मचयात् सर्व्हृतास्त्र व तच बोधोनवर्त सोऽप्यागमास्त्र धुतेः । सा चाहात्स्य च सर्वदीचरहिलो शगात्वस्तैऽप्यत-रेत वृत्त्याः सर्विचार्यं सर्वस्यक्षं सन्तरः अवन्त विक्रे । ॥

श्रुतिराज्येन सर्वेजनीतरागण्यिनः, तथा पृतः पवित्रः सर्वेऽपि पूर्वेशवैज्ञसूखाः तीर्येकरनामगोत्रं वण्या पवित्रो मृत्वा तर्वेजः संवातस्तेन श्रुतिरात उच्यते । अयवा श्रुतिर्वातः पृष्ठतो समनेन पूतः पवित्री सस्य स श्रीतपताः, अतप्य लोकानां व्याप्पादिकं दुःसं निवारयति (८३) । तथा चौर्का —

> हद्यः प्राप्तो सरुद्रपि अवन्यूर्णियोकोपवाही सद्यः पुंसां निरविषका पृत्तिबन्धं पुनीते । प्यानाहूनो हृदयकसत्नं वस्य तु व्हं प्रविष्ट-स्तरपाशक्यः क इह सुवने देव बोकोपकारः ॥

सदोत्सवः —सदा सर्वकालं उत्सवो महो महार्चा यस्य स सदोत्सवः । श्रयमा सदा सर्वकालं उत् उत्तरः सवो यशो यस्य स स्टोत्सवः (८४)। उक्तश्च —

> चन्यापनं वहायज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पग्रम् । होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिषुजनम् ॥

तथा सामरसिंहः---

पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तर्पमं बन्ति: । एते पंच महायज्ञा वहायज्ञादिनामकाः ॥

परोत्तक्कानवादी—नैयारिकानते इन्तियवनितं चनुरादिकानमेव ज्ञानं प्रमार्थं वदनित । स्वमते श्रजावामिनिद्रयावां परं परोज् केवनज्ञानम्, तदात्मनः वदतीत्ववंशीलः परोज्ञ्ञानवादी । उक्तज्ञ **सण्डेन** मण्डविता—

> सव्वगहु असिंदिउ सासमउ जो मयमृदु न पत्तिवड् । सो सिंदियउ पॅचिंदिय सिरुउ वहतरसिंहि पासिउ पियह ॥

श्रानिद्वर्ग परमक्त्रलाकानं यां न मन्यतं स नरकं पतातित भावः (८५) । इष्टपाचकः —नैयापिक-मते क्षानिद्धका वं देवाः इति वेदवार-यदमावेद जुद्धति । त्यनते इष्टा श्रानीष्टा पावकाः पविवक्तारका गण्यप्र-देवारतो यत्य इष्टपावकः। श्रान्थवा पावकंपु पविकारतंतु भगवानेद्यः व्यक्तिस्त लोकं भगवानं पावकः पविक-कारकता दिस्त इति भव्यतंत्रेष्ठ मत्रोतानातत इष्टपावकः। इष्टकाली पावकः इष्टपावकः। (८६) । निक्तं कार्मकः — मामाकत्यते वार्यारिक कर्म विद्धमेव वतेत तदाक्ष्यायं वदन्ति प्रामाकतः। पुनर्नियोगं कुर्वति कार्मकान्य वार्यार्थिक स्वयंकाः। भद्यात् चोरतंत वार्य्यायं वदन्ति वेदान्यवादितनत् श्रात्मा विद्धो वतेते,तथापि उपदिश्वति श्रात्मात्ययं वृष्टवार्थियमात्या क्षोत्तयोऽत्रुपत्तव्या निद्यावित्तवः श्रात्मा वर्षत्ति विद्यव्यक्ति स्वयाद्यक्ति कार्याः। मामाकत्यं वर्षत्ति व्यवस्यात्वित्तक्तं व्यवस्यात्वित्तव्यव्यवित्तव्यक्तं प्रायायस्यः —विद्धकानंकः। मामाकत्यः वर्षात्मा प्रति वर्षत्वात्रिकः इति । अत्यायस्यः —विद्धकानंकः विद्धं वर्षाति वर्षत्वात्रिकः वर्षात्व वर्षति । अत्यायस्यः —विद्धकानंकः विद्धं वर्षाति वर्षति विद्धकानंकः वर्षात्व वर्षति वर्षत्व वर्षत्व वर्षति वर्षत्व वर्षत्व वर्षति वर्षति वर्षत्व वर्षति वर्षति वर्षत्व वर्षति (८०) ।

> चार्वाको भौतिकशानो भूताभिव्यक्तचेतनः। प्रत्यचैकप्रमाणोऽस्तपरलोको गुरुश्रुतिः॥१२२॥

१ इ पूर्वहमुखा। २ एकीमा० १०।

पापं नास्ति, परलोको नास्ति, प्रथिव्यपूतेबोवायुसंयोगे चैतन्यपुत्पद्यते । गर्भादिमरखुपर्यन्तं तद्भवति । प्रत्यक्तमेकं प्रमाण्यम् । एवंविधो लोकयतिकनामा चार्वाक उच्यते । मगवांस्तु चार्वाक इत्यस्य नाम्नो निवक्तिः कियते - सक सग क्रटिसायां गती इति तावदातुः स्वादिगये घटादिमध्ये परस्मैमायः । श्रकनं स्नाकः, कुटिला अकुटिला च गतिरुव्यते । बावन्तो गत्यर्थाः धातबस्ताबन्तो ज्ञानार्थाः इति वचनादाकः केवलज्ञानं चार्विति विशोषग्रवात् चार्यमेनोहरिक्षमुक्नरियतमञ्चलीवचित्तानन्दकारकः स्राकः केवलसानं बस्येति चार्याकः (দে)। **भौतिकज्ञानः**— चार्वाकमते चतुर्षं भूतेषु पृथिव्यप्तेजोवायुषु मनं मौतिकं हानं यस्पेति भौतिकहानः। स्वमते सूविवि सूविरेशवर्षमिवि वचनात् भूतिः समक्तरकालद्वागोपलद्विता लद्दमीरष्टी प्रातिहार्योक्। चत्रक्रिं-शदितशयादिकं देवेन्द्रादिसेवा च भृतिरूच्यते । भृत्या चरति विद्यारं करोति भौतिकम् । भौतिकं समवसरखादि-लक्सीविराजितशानं केवलशानं यस्पेति भौतिकशानः । अथवा अतेभ्यो जीवेम्य उत्पन्नं भौतिकं शानं यस्य मते स भौतिकशानः, इत्यनेन पृथिव्यादिभूतसंयोगे शानं भवतीति निरस्तम् (८६)। भूताभिव्यक्तचेतनः-चार्वाकमते भूतैः श्रुविव्यतेजोवायुभिराभिव्यक्ता चेतना यस्येति भूताभिव्यक्तचेतनः । तद्यक्तम् । स्वमते भूतेषु जीवेषु श्रमित्यक्ता प्रकटीकृता चेतना शानं येनेति भृतामित्यक्तचेतनः (६०) । प्रत्यक्तकप्रमाखः--वार्वाक-मते प्रत्यक्षमेकं प्रमाणं यस्येति प्रत्यक्षैकप्रमाणः। स्वमते प्रत्यक्षं केवलक्षानमेव एकमद्वितीयं न परोक्षं प्रमाणं श्रभुतादिकत्वात्केवितनः स प्रत्यद्वैकप्रमागः ( ६१ )। अस्तपरस्तोकः-वार्वाकमते परतोको नरकस्वर्ग-मोद्धादिकं जीवस्य नार्स्ताति अन्युपगत्वादस्तपरलोकः । स्त्रमते अस्ता निराकृतास्तत्तन्मतखण्डनेन चूर्णीकृत्वा श्रवः पातिताः परे लोकाः जिमिनि-कपिल-कण्चर-चार्याक-शाक्यादयो जैनवहिर्भूता स्ननाईता येनेति सस्तपर-लोक: । श्रथवा भगवान् मुक्तिं विना मोद्धमन्तरेखान्यां गतिं न गच्छतीति श्रस्तपरलोश: ( ६२ ) । गुरू-अति:- चार्वाकमते गुरुणां बृहस्पतिनाम्ना दुराचारेण कृता श्रुतिः शास्त्रान्तरं येनेति गुरुश्रुतिः । स्वमते गुर्वी केवलकानसमाना श्रुतिः शास्त्रं यस्येति गुरुश्रुतिः । तया चोक्तम्-

> स्याद्वाद-केवसञ्चाने सर्वतस्वप्रकाशने । भेदः साकावसाकाक ग्रवस्वन्यतमं भवेत् ।।

श्रयवा गुरुवोंबनैकव्यापिका सनलनलघरवद्गर्वनद्याला द्धुमितसमुद्रवेलव गंभीररवा श्रृतिर्व्वनि-र्यस्यित गुरुश्रीतः । उक्तञ्च देवनन्दिना महारकेन---

> ध्यमिरपि योजनसेकं प्रजायते श्रोत्रहृत्यद्दारिगशीरः । सस्रक्षित्रज्ञायरपटकःयनिवसिव प्रवितवान्तराशायक्यस्<sup>र</sup> ॥

श्रयवा गुरुषु गयाधरदेवेषु श्रुतिर्द्धारममन्यो यस्येति गुरुश्रुतिः । उक्तञ्च-

बोकाकोकदशः सदस्यसुकृतेरास्याधदर्भेशुतं

निर्वातं प्रथितं गयोश्वरकुषेयान्तर्मु हूर्त्ते न वत् ।

भारातीयमुनिशवाहपतितं यसुस्तकेष्वर्षितं तरजैनेन्द्रमिहार्पयामि विधिना यष्ट्रं भूतं शासतम् ॥

श्रयवा गुरुर्दुर्जरा मिथ्यादृष्टीनाममन्यानां श्रुतिर्वाग्यस्य स गुरुश्रुति: (६३) ।

पुरन्दरविद्यक्षयों बेदान्ती संविदद्वयी। शब्दाद्वेती स्फोटवादी पाकण्डमो नयौष्णयुक् ॥१२३॥

पुरन्दरविद्यक्तर्णः — पुरन्दरेश्य विद्धौ वक्क्युचिकया कर्यों यस्य स पुरन्दरविद्यकर्याः । मगवान् खलु ब्रिप्तरिद्वकर्या एव वायते । परं जन्मामिषेकायधरे कोलिकपटलेनेव त्वचा ऋचेतनया ग्रुद्रितकर्यान्त्रिद्रो 
> ष्ट्रहेतं तत्त्वं बदिव कोऽपि सुधियो धियमालजुते न सोऽपि यत्त्वचृत्तेष्टप्टान्तवचनसंस्था कुतोऽन्न शिवश्रमंसदन-देतावनेकषमंत्रसिद्धि रास्त्याति जिनेषरत्त्वसिद्धि-मन्यस्यवर्गिकसम्बन्धः व्यतिसमुद्रापि सर्वसुरु पनयनिकेत ॥

संविद् समीचीनं शानं केवलशानम् , तस्य न द्वितीयं शानं संविदद्वयम् । उक्तञ्च---

षायिकसेकसनन्तं त्रिकालसर्वार्थयुगपदवसासम् । सकलसम्बाधास सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम<sup>१</sup>॥

संविद्धयं विषयंत क्या स संविद्धयों । केवलशानिनः खलु मतिशानार्वचयुष्टयं न योजनीयम्, सर्व मिर्प तदन्तर्गर्नितत्वात् । तेन संविद्धयों भगवानुच्यते (६६) । शब्दाद्धैती – मिष्यादृष्टयः किलीवं वदिन्त—सन्द एवं संसर्वे तु शब्दाद्वर्गाकमापि नारितः, ते सन्दादित उच्चन्ते । रामते तु वादत्यो बावर्गया। विश्वन्ते शिक्तन्तया वात्रव्यः शब्दहेत्वात् पुद्धलद्वयं सर्वे शब्द एपः, इति कारणाद्भगवान् शब्दादेतीलुच्चते (६७) । उक्चन्न काश्चाप्यंत्व महाक्वित्वा

बोकेऽन्योन्यमनुप्रविश्य परितो याः सन्ति बाध्वर्गणाः अभ्यादमक्रमवर्षिवर्णपरता ता बोकयात्राकृते । मेतुं संविभक्तस्युरःप्रश्वतितु स्थानेषु बच्चारतं तत्रायुष्मति अभ्यतंत्रव ततो दीर्घायुरामीक्ष तत् ॥

स्फोटवादी—महमते ग्फुटलायीं गरमादिति रफोटा शब्दली वदतीलेवानवर्ग श्योटवादी । शब्द विना संवारे किमपि नास्तील्ययं: । स्वगते रुपूर्वत प्रकटीमर्वात केवलकानं यस्मादिति रफोटा निक्शुद्धद्धकैर स्वमाव श्रालमा, तं वदति मोव्हेतुतया प्रतिपारवात स्पोटवार्थ। उक्तव कुन्वकुन्साचार्यदेशैः समय-सामार्य-थं--

> कावान्म भावका सासु कादन्या दंसको चरिले य । ते पुत्रा तिन्या वि श्रादा तम्हा कुत्रा भावकां सादे हैं ॥

स्थोदमाल्यानं मोज्ञूल्य हेत्रत्या बदतीलेवंशीलः स्कोटवादी । वाल्यस्पेटस्य क्रियास्पोटवत् तस्यार्थ-स्कोक्यांत्रिकार्टकारं रित्यकृत्यत्त् (६०) । वाल्यक्यमः—यार्थ पायक्यनं सण्डवतीति पायव्याः। पायच्याः सर्वेतितिनः, पाय्यक्तः हृत्ति वृद्धातः कृतुं पाच्छति पाय्यक्तः । स्रयत्त्र पायच्याः सण्डितताततात्त्रात्त् वित्यायम्यस् भितेन गोपनय्येन ताव्यति कञ्चन्नम्बाक्तक्कृतिकानिय वृत्यमताययस्य पायव्यतः । सम्बन्धककृतिकारि

१ वरा प्रश्नुकि, । २ वरास्ति० मति । ३ वरास्ति० नवनांकित । ४ वरास्ति० ८, ३८८ । १ अनुतमक्ति स्ली०२६ । ६ समय० गा० ११ ।

चटक् प्रत्यवः । भगवान् देवत्वादमनुष्यः । गम-इन-कन-कन-धवाग्रुपकायाः स्वशत्वावनक्यमुखे उपधा-तीपः । तृतीपक्यः च इत्य पद्यः (६६) । वयीचयुक्-नगनानोपः श्रद्भात्यं अन्तिति नवीचयुक्। स्वन्न समारक्यावार्व्यावान् युक्तस्त्रसासं द्वर्ष्वं देवि वचनात् त्वागाने न भवति, स्वरव्यानात्यित् । स्वयं के ते नयाः, यान् भगवान् युनतिः, इति चेदुस्यते - स्वन्तिमकृत्यातिष्यं वस्त्रसासाः श्रद्धारमायो नयः । स द्विभा, व्यार्थिक-पर्यावार्थिकमेशत् । तत्र व्यार्थिकक्षिविचः, नैगम-संगद-व्यवहार्भदात् सामान्य-प्राह्मः । पर्यापार्थिकमित्रम्, स्वर्ष्यस्यस्यस्यस्यस्यत्वाद्वान्त्यस्य हित्तरेषमाह्यः । तत्रानिप्यार्थकस्य-मान्द्रमादी नैगमः। यथा कश्चित्रस्य परिवार्द्यात्यक्ष्यस्य वने गण्डत्यन्ते किनियान्यः

#### शायां पाणितसं मुद्धि कुडलां अस्थमादकम् । डोवां वहं च क्रमञो विज्ञानीयास्वरर्गेवास् ॥

हादरावरको भवेत शाकाः इति गणितशास्त्रवचनात चतः धरमात्रो मापविशेषः प्रत्य उच्यते । नासी प्रस्थपर्यायो निष्पन्नो वर्तते. तन्निष्यसये संकल्पमात्रे कार्ड प्रस्थव्यवद्वार इति । एवं मञ्जकपाटकेपाइला-दिष्यपि शातव्यः १ । स्वजात्यविरोधेनैकव्यमपनीय अर्थान् आकान्तमेदान् अविशेषेण समस्तप्रहणं संप्रहः । स च परापरभेदाद द्विविधः । तत्र सदात्मना एकत्वमभित्रीति सर्वमेकं सद्विशेत्रादिति परः । द्रव्यत्वेन सर्वेद्वयासामिकत्वम्मिप्रेति, कालत्रयवस्तिद्वव्यमेकं द्वव्यत्वदित्यपरः २ । संग्रहग्रहीतार्थानां विभिप्रवेक-सवहरणं विभाजनं भेदेन प्ररूपणं व्यवहारः । संग्रहार्थं विभागमभिप्रीति—यत सत्, तद हत्यं पर्यापो विति । यद हव्यं तज्जीवादिपडविश्वं । यः पर्यायः, स हिविशः-सहमावी क्रमभावी चेति है । ऋ् जु प्राजलं वर्तमानलक्ष्यमात्रं सूत्रयतीति ऋ जुसूत्रः । सुलक्ष्यं सम्प्रत्यस्तीत्यादि ४ । कालकारक-राज्यासाधनोपप्रहमेदाद्भिन्नमय शपति गच्छताति शब्द ५ । नानार्थान् समेत्यामिसुख्येन रूढः समिन्दः। इन्दः शक परन्दर इति ६। एवमित्यं विवक्तितिक्रयापरिशामप्रकारेश भतं परिशतमर्थे योऽभिमैति स नय एवम्सतः । शक्तांक्रयापरिकतित्वका एव शक्रमभिमैति, इन्दनिकवापरिकतित्वका एवन्द्रमः भिमेति, पुरदारग्रिक्यापरिग्रातिक्वण एव पुरन्दरम्भिमेति ७ । इति नयाः स्नागमभाषया कथिताः । स्रध्यात्म-भाषया त नयविभागः कथते-सर्वे जीवाः श्रद्धवृद्धैकस्वभावा इति श्रद्धानश्चयलक्तवाम् । समादय एव जीवा इत्यश्रह्मिश्र्यलक्षणम् । गृणगृणिनोरभेदेऽपि भेदोपचार इति सद्भत्व्यवहारलक्षणम् । भेदेपि सत्यभेदोपचार हत्यसद्भत्वयवहारलात्त्या चेति । तथाहि जीवस्य केवलशानादयो गसा इत्यनपचरितसंकशद्भसद्भतव्यवहारलात्त्यम् । जीवस्य मतिशानादयो विभावगुणा इत्यपचरिततंत्रशङ्कसद्भतःयवहारलज्ञाम ! मदीयो देह इत्यादितंश्लेषस-म्बन्धसहितपदार्थं पुनरनुपचरितसंज्ञासद्भत यवहारलज्ञागम् । यत्र त संश्लेषसम्बन्धो नारित तत्र मदीयो गेह इत्याद्यपचरिताभिधानासन्द्रतःयबहारलचर्गार्मातः नयचक्रमलभतं संजेपेण नयपटकं ज्ञातव्यमिति । तथा स्यात नित्यमेव स्पादनित्यमेव स्यादभयमेव स्यादकक्तव्यमेव स्थान्नित्यावक्तव्यमेव स्यादनित्यावकव्यमेव स्यादनित्यावक वक्तव्यमेवेत्यपि योजनीयम् । एवं सत् असत्, एकं अनेकं, आपेक्तिकमनापेक्तिकं हेत्सिद्धमागमसिद्धं भान्त-मञ्चान्तं देव पौर्षं पापं पुण्यमित्यादौ सममंगनया योजनीयाः । एवं नयानामसंख्यत्वात् तत्त्वरूपप्ररूपकत्वा-द्रगवान्नयौध्यक कथ्यते (१००)।

#### इतीह बुद्धाविशतं निवर्शनं स मुक्तमप्यार्हतदर्शनेऽर्थितम् । श्रद्धायते येन स्वभावनाधिंना स मध्य मोक्कास्यसुकं समर्वते ॥

इत्याचार्यश्रीश्रतसागरविरचितायां जिनसङ्खनामस्त्रतिटीकायां बुद्धशतिविवरसो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः ।

## अथ दशमोऽध्यायः

ष्ययं जिनवरचरखपुरां प्रसम्य अक्त्या विनीतमर्गाशवर्षः । धन्तकुदाविशतस्य क्रियते विवरसम्मानवरम्यः ॥ जिह्नाग्ने बस्तु सदा सरस्यती विश्वविद्युचनजनमा । सम् अुलुद्यो च विधानंशकर्तको अगस्यवतस्य ॥

श्चन्तकृत्पारकृत्तीरम्राप्तः पारेतमःस्थितः । त्रिदण्डी दण्डितारातिर्शामकर्मसमुखयी ॥ १२४ ॥

श्चन्तकृत्- इन्तं संवारस्याववानं इतवान् इन्तकृत् । इवया इन्तं दिनारां सस्यां इन्ततीति इन्त-इत् । इयया इन्तं झाववाः स्वर्कां करोतीति इन्तकृत् । इयया उन्तं सोहस्य सामीप्यं करोतीति इन्तकृत् । इयया व्यवहाः परित्यव इन्तं निक्षयं करोतीति इन्तकृत् । इयया इन्तं सुक्तेस्यवसूतमालानं करोति मुक्तिस्यानस्थिकार्यं तिवरिति इन्तकृत् (१)। उक्तक्र—

> निश्चयेऽवयवे प्रान्ते विनाशे निकटे तथा । स्वरूपे पट्सु चार्थेषु अन्तरान्दोऽल मण्यते ॥

पारक्व — पारं संवास्त्व प्रान्तं संवास्त्वप्रस्कृदस्य वास्तरं कृतवान् वास्कृत् (२)। तीरप्राप्तः— पारक्त् प्रान्तं स्वास्त्वप्रसारः (३)। पारत्वप्तः स्वस्तः— तससः वापस्य वारं पारेतनः। पारत्वपति पार्यत्वरस्य क्षायान् स्वस्तः स्वस्तः प्राप्तः वारं पारेतनः। पारत्वपति पार्यत्वरस्या क्षायान् स्वस्तः स्वस्तः स्वस्तः स्वस्तः वापस्य वार्षेत्वः । वार्षे क्षयः क्ष्वः वाद्यान् स्वस्तः । वार्षे क्षयः क्ष्वः क्षयः क्षयः वार्षेत्वः। विस्तः विस्तः। विस्तः। विस्तः विस्तः। विस्तः । वार्षे क्षयः क्षयः वाद्यान् स्वस्त्यः । वार्षे क्षयः क्षयः वाद्यान् स्वस्तः । व्यस्तः विस्तः। विष्तः विस्तः। विस्

संबंबरो य बासंबरो य दुवी य तह य बाबो य । सममावभावियपा बहेड् मोक्से या संदेहो ॥

श्रय के ते पश्चविधा जैनामासा ये सर्वज्ञवीतरागेका दाण्टता इति चेदुच्यते---

गोपुष्मिकः श्वेतवासा द्वाविश्वो वापनीयकः । निष्पिष्मुश्चेति पञ्चौते जैनामासाः प्रकारिताः ॥

तथा च---

इत्यां व्यादिक्या सुरुवयकोषास्य वीरयस्थितं । क्यासकेसम्बद्धं सुद्धं च गुव्यम्बदं वाम ॥ हस्वादिमिर्वचनैरुत्युववादिन ब्राह्यरहानायाथि योग्या न मवर्तित, क्षयं मुख्येवाँग्या हति वर्षक्षेत राण्यस्य स्त्मायंत्रस्त्वीमृत्युवेवीपृत्रमन्दिरातः श्रीयुलवंवपद्मायावनातः ब्रीयुलवंवपद्मीयातः निर्मायावन् दिश्वायातिक्यते (६) । क्षानक्यंसस्युष्ययाँ — कार्यं च केवलहानम्, कप्तं च गावस्यावनायिवातिक्यत्यः । ( कार्यं च कप्तं च ) क्षानक्यंयां), तत्येः समुख्यः स्मूहः क्षानक्यंत्रमुख्या क्षित्रमायावन्तिक्यात्ययः । ( कार्यं च कप्तं च ) क्षानक्यंयां), तत्येः समुख्यः स्मूहः क्षानक्यंत्रमुख्या । क्षानक्रायंत्रमुख्या विषये त्यस्य च क्षानक्यंत्रमुख्या । क्षानक्षंत्रमुख्या विषये तस्य च क्षानक्यंत्रमुख्या । क्षानक्षंत्रमुख्या । क्षानक्षंत्रमुख्या विषये व्यवस्य विषये विषये व्यवस्य विषये विषये व्यवस्य विषये विषये व्यवस्य विषये विषये

संद्वतध्यनिकस्यन्नयोगः सुप्तार्णयोगमः । योगस्रेद्वापद्वो योगस्तिद्विनर्लेवनोद्यतः ॥ १२५ ॥

संह्रतथ्वनिः— संहतः संकोचितो मोद्यगमनकालिकटे ष्विनर्वाणी येन व संहतव्वनिः । यथाऽस्या-मववर्षिण्यां दृपमाद्यस्तीर्यक्रप नियतकाले ष्विनं संहर्यन्त इति नियमः (८) । उक्तक्र पूरुषपादेन मगवता—

> षाध्यस्तुर्वद्रविनिष्ठितवृत्त्वागः बच्छेन निष्ठितकृतिविनिष्यंसानः । स्रोवा विभूतवनकर्मेनिष्युपाशा आसेन ते जिनवरास्त्यभवन् वियोगाः ।

इस्साबयोगः <sup>9</sup> - उत्सन्ना विनाशं प्राप्ता मनोवचनकायानां योगा क्रात्मप्रदेशपरिस्वन्दनहेतक्के यस्येति उत्सन्नयोगः । श्रयवा उच्छको विच्छिति गतो योगो विश्वातमाती पुमान् गरिसन् वर्गोपदेशिति स उच्छक्कः योगः । परमेश्वरे कर्मोपदेशके चति कक्किवपि पुमान् विश्वातमाती नाभूत्, किम्ववयातिनो महापातकप्रोक्क-स्वात (६) तदर्ज-

> उपाये सेषजे जन्धकामे युक्ती च कार्सचो । सकाहे संगती ध्याने धने विश्वन्धपाविनि ॥ विष्करभादी तनुस्येर्द्रयोगे थोग उच्यते ।

तथां---

म सन्ति पर्वता आरा नाम सर्वेऽपि सागराः । कृतक्षो मे महाभारो आरो विश्वासवातकः ॥

स्वसर्णकांचामः—द्वारः कञ्जालर्णकां योऽजावर्णवः समुद्रः तस्य उपमा साहस्यं यस्त्रेति द्वाराणं-योपमः, मनीवाकायस्यापारर्णक इत्यर्थः (१०)। योगान्तिश्यतः—योगानां मनोवाकायस्यापाराण्यां स्त्रेहं मीतिमणहत्तीति योगान्त्रापदः। क्षणाकुंक-सम्बोतिस्यनंत हत्तेपारीतोऽस्ययः (११)। योगान्तिहः-विविधनायतः—योगानां मनोवाकायस्यापाययां या कृता किहिस्पूर्णं मण्डूपादिस्वानिवत्, तस्या निविधनं निवास्त्रप्रदेशीयो वरीकास्तं तत्र वद्यतो यवारः योगानिकिदिनविधनंत्रावः (११)।

> स्थितस्युलवपुर्योगो गीर्मनोयोगकार्श्यकः । सक्ष्मवाकवित्रयोगस्थः सुक्मीकृतवपुःक्रियः॥१२६॥

स्थितस्युलयपुर्वोगः- स्थितस्तावद्गतिनियुत्तिमागतः स्यूलवपुर्योगो वादरपरमौदारिककाययोगो यस्य स स्थितस्युलयपुर्वोगः (१६)। वीर्मनोयोगकाम्येकः--गोम्भ वाक् मनश्च वित्तं तयोयोग श्रात्सप्र-

१ निर्वास २० २६ । २ 'उच्छन्न योगः' इस्त्रपि पाठः ।

देशपरिस्पर्यदेशः, तस्य कार्यकः इशकारकः स्तमकारकः श्वन्तविधायकः गीर्मनीयोगकारर्यकः (१४)। स्वस्याक्षित्वयोगस्यः—पश्चाद्रसम्बन् स्वस्यान्यस्योगोरित स्वस्याक्षित्वयोगस्यः (१५)। स्वस्याक्ष्वययुग्तिस्यः— अवस्या स्वस्या इता स्वसीकृतवयुग्तिस्यः— अवस्या स्वसीकृतवयुः-स्वस्याकृतवयुग्तिस्यः— अवस्या स्वस्या इता स्वसीकृता चयुषः किया कारयोगो येन स स्त्यीकृतवयुः-सिवः (१६)।

#### स्क्रमकार्याकयास्थायी स्क्रमयाक्चित्तयोगहा । एकदण्डी च परमहंसः परमसंबरः ॥१४७॥

स्वमकायक्रियास्थायी - युस्नकः गक्षियाया युस्मकाययेगे तिश्वतीत्यंष्यंताः युस्कायक्रियास्थायी । प्रसाद्वायात् विकारकालपूर्वतं युस्काययेगे तिश्वति (१७) । युस्मवाक्षिकः योगद्वा शक् व वित्रं व शक्ष्वित्यं त्रेयोगेंगे शक्ष्विक्वययेगः । युस्मधावै शक्ष्विक्वययेगः हम्मकाययेगे क्षित्रं विनायत्रतीति युस्मधाव्यविक्वयेगः (१८) । युक्ष्यविक्वयेगः वर्षः सुस्मकाययेगो विवर्षः वर्षः सुस्मकायवेगो विवर्षः वर्षः सुस्मकायवेगो विवर्षः वर्षः स्वर्णः स्वर्णः स्वर्णः वर्षः स्वर्णः वर्षः स्वर्णः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः स्वर्णः वर्षः वर्यः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः व

#### कर्मात्मनो विवेक्ता यः चीर-नीरसमानयोः । भवेत्परमदंसोऽसौ नाधिवत्सर्वभक्तः । ॥

बिन्दुन्युत्कामितं भगवतो नाम, तेनायमर्थः – परस्य उत्कृष्टस्य महस्य पूजायाः सा लक्ष्मीयंस्य स परमहतः (२०)। परमसंबरः - परम उत्कृष्टः संवर्गे निजंदाहेर्द्रयस्य स परमसंवरः । आक्षवनिशेषः संबरः <sup>२</sup> इति बचनात् (२१)।

## नैःकर्म्यसिद्धः परमनिर्कतः प्रज्वसत्प्रभः । मोषकर्मा भुटत्कर्मपाशः शैक्षेश्यलंकतः ॥१२८॥

नैःकर्म्यसिद्धः — निर्मतानि कर्माचि ज्ञानावरणादीनि यस्पेति निःकर्मा । निःकर्मचो भावः कर्म चा नै-कम्प्य, नैक्ममं िव्हः अभिद्धां नैःकर्मासिद्धः । परमते वेऽरचमेप्पादिकं हिमायकक्षमं न कुर्वन्ति ते वेदान्त-वादिन उपनिपदि पत्का नैःकर्मासिद्धा उच्यते । ते दृष्टचोऽरुक्ममाला खोतक्योऽनुमस्तक्यो निर्मिष्यासित्तव्यः हस्यादि उपनिपदः पाद पर्दान्तं, परं परमात्मानं न लमन्ते । तेषा वाक्याभां नारितः, निर्मेषा 'बार्ट्यम्बिद्धत् । भगावाद्य अन्तव्यात्मानं लब्ध्या कर्माण्य मुक्त्या लोकाम्रे गत्ना तिव्रति स स्वाचीकस्मान्तिकः । परसन्तिर्जरः — परमा उक्तस्य असंस्थ्यमुण्या कर्मनिर्वय संस्थति परमनिर्वरः । तथा चीन्नक्र —

सम्यवश्रष्टश्रावकविरतानन्तवियोजकवर्शनसीह् चपकोपश्रासकोपशान्तसीह् चपकचीवासीहर्ज्जनाः क्रमशो-असंक्षेत्रगुवानिर्जराः है ।

श्रस्तावार्यः — सम्बद्धिश्च आवक्त्र्य विरावश्च श्रान्तवियोक्त्रभ्य दर्शनशोहद्यक्त्रभ्य उपरामक्त्रश्च उपरामक्त्रश्च उपरामक्त्रभ्य उपरामक्त्रश्च उपरामक्त्रभ्य स्वान्तमेश्वस्त्र नुक्त्रभ्य सामित्रकृष्णियान्ति स्वान्ति स्वानि स्व

१ यशस्ति । २ तत्त्वारं ० इप० ६, स्०१। ३ व मि । ४ तत्त्वारंसूत्र इप० ६, स्०४५।

पश्चमहेतुपरिग्रामप्राप्त्यवसरे प्रकृष्टविश्चद्धः भावकः सन् तस्मादसंख्येयगुण्यनिर्वरां प्राप्नोति । स एव तु प्रत्या-ख्यानावरसाक्षायत्वयोपशमहेत्भूतपरिसामीर्विशको विस्तः सन् श्रावकादसंख्येयगसानिर्वसं विन्दति । स एव त श्चानन्तानुक्वन्धिकवायचतुष्ट्यस्य यदा वियोजो वियोजनपरो विषटनपरो मवति तदा प्रकृष्टपरिशामविशुद्धः सन् विरतादिप असंख्येयगुर्वानर्वयमासादयति । स एव त दर्शनमोहप्रकृतित्रयशुष्कृतवाराशि यदा निर्देखिम-च्छन् मवति तदा प्रकृष्टपरिखामविश्रद्धः सन् दर्शनमोष्ट्रतपकनामा अनन्तवियोजकादसंख्येयगुरानिर्वरां प्रप-द्यते । एवं स पुमान् ज्ञायिकसदृष्टिः सन् श्रेण्यारोहण्यामञ्चन् चारित्रमोहोपशमे प्रवर्तमानः प्रकृष्टविद्यद्धः सन् उपशामकनामा सन् द्वपकनामकादसंख्येयगुण्यनिर्वसर्माधगच्छति । स एव त समस्तचारित्रमोहोपशामकारण्यने-कट्ये सति संप्राप्तोपशान्तमोहनामकः संप्राप्तोपशान्तकपायापरनामकः दर्शनमोहत्वपकादसंख्येयगुर्खनिर्वरां प्रति-पद्मते । स एव त चारित्रमोहत्तपयो सन्मुखो भवन् प्रवर्धमानपरियामविश्चाद्धिः सन् त्रपकनाम द्वतं उपशान्त-मोहात्-उपशान्तकथायापरनामकात् असंख्येयगुर्णानर्जरामश्तुते । स पुमान् यरिमन् काले समप्रचारित्रमोहज्ञ-परापरिणामेय सम्मुखः जीशकायामियानं ग्रहमागो भवति तदा जपकनामकादर्सख्येयगुण्निर्जगमाधीदति । स एव चैकत्ववितर्काविचारनामश्रक्तव्यानामिमस्मसात्कृतघातिकर्मसमृहः सन् जिननामधेयो भवन् जीयामोहादसं-ख्येयगुर्गिनर्जरामादत्ते तेन जिनो भगवान परमनिर्जर इत्युच्यते (२६) । प्रज्वासरप्रभः-- प्रज्वलन्ती लोका-लोकं प्रकाशयन्त्री प्रभा केवलशानतेजो यस्य स प्रज्वलत्प्रभः (२४)। भोधकर्मा-भोधानि निःफलानि कर्माणि ऋउद्दे चादीनि यस्पेति मोघकर्मा, फलदानासमर्थाचातिकर्नेत्पर्यः, वेदनीयायुर्नामगोत्रसंज्ञकानामचाति-कर्मचामनुदय इत्यर्थः । (२५.) । अटरकर्मपाशः - त्रटन्ति स्वयमेव छिद्यन्ते कर्माण्येव पाशा यस्येति त्रुटत्कर्मपाराः, उत्कृष्टनिर्जरावानित्यर्थः । ( २६ ) । श्रीलेश्यलंकतः – शीलानामधादशस्त्रस्वयानामीशः रातिशः । शीलशस्य भावः शैलेशी । यथा च स्निन्द्रंसकाच्या । शैलेश्या शीलप्रभृत्वेन अलंकृतः रौलेश्य-लंकतः। (२७)।

## एकाकाररसास्वादो विश्वाकाररसाकुतः। अजीवक्रमृतोऽजाब्रद्सुतः शून्यतामयः ॥१२६॥

पकाकाररसास्वादः— एकआलानाकारः एकाकारः, एकं विशेषकानं केवलकानमित्वयं: । एका-कार एव रषः परमानन्तमुद्धं तत्यासादोऽनुभवनं यस्य च एकाकारसास्वादः, निक्युद्धसुद्धेकत्यभावातन-कानामुद्धरसानुभवननानिव्ययं: (२८) । विषयकाररसाकुतः - विश्वस्य लोकालोकस्य आकारो विशेष-कानं च एव रसः अनन्तनीक्योत्यादनं तत्र आकुलो व्याप्ततः विभाकारसाकुतः (२६) । अजीवन् — आन-प्राणवाद्यदित्वात् अवीवन् (१०) । उक्तञ्च —

> यास-विवागाउ सासडा श्रंबरि जल्लु विकाह। तुदृह मोडु तडिन्तु तहि मलु अत्थवताई जाड् ।।

असृतः—न सृतः श्रमृतः, जीवन्मुकत्वात् ( ११ )। अजाग्रत्—न जागतीति श्रजामत्, योगनिहारियतत्वात् (१२)। श्रसुद्धाः— श्रात्मत्वरूपे अवधानत्वात् न मोहनिहां प्राप्तः (११)। श्रस्यताः मयः—श्रस्यतया मनोवचनकायव्यापारपेहतत्वात् श्रस्यताम्यः (१४)। उक्तश्र—

> मयावयवावप्राप्ता व्यवसुच्या असुद्रस्वमावे । ससहावे वो सुच्या हबद् सो गववाकुसुमयिहा ॥ प्रेयानयोगी चतुरशीतिस्त्वराष्ट्रोऽग्रुयः । निग्पीतानन्तपर्यायोऽविद्यासंस्कारनाशकः ॥१३०॥

प्रेयान्—ऋतिरायेन प्रियः प्रेयान् (३५)। अयोगीः—ंन विचन्ते योगा मनोवाकायव्यापारा यस्येति ऋयोगी (३६)। **बहुरसीतिलक्**रुगुणः—चहुरसीतिलच्चा गुणा यस्येति चहुरसीतिलच्छाुणः।

१ परमास्मप्रकाश २,१६२ ।

के ते चतुरसीतिलक्ष्युणाः { हिलादतल्लेयाम्ब्रध्यरिम्हर्वजंगानि पञ्च । क्षोधमानमायालोभवर्जनमिति नव । खुगुल्माभयरत्यतिवर्षजनिति मधोरण । मनोयाकायदुष्टलवर्षजनिति योषण । मिष्याल्यमायपियुन्तया-आन्वर्जनिति विश्वतिः । इन्द्रियनिम्बर्धचेलेकविश्वतिः । अतिकम्ब्यतिकमातिचारानाचारवर्ष्कनवृत्तिः । शुंचित्वसच्वद्रसीतिः प्र। दश्युद्धि स्थाकायर्थमेशुंचित्वकपुर्वातिषातानि प्र४०। ते आक्रमितादिमिर्दस्मित्युंचितासद्व्यातिलक्ष्याचि प्र४०००। ते च दश्यमैगुंचिताः चतुरशातिलक्षाचि प्र४००००।

के ते दश्य कायर्थमाः १ एकेदिवायिस्यर्थनवर्षियस्यर्थनवर्षियस्य व्यक्तिस्यर्थनवर्षिने पञ्च । निवयक्षिप्रयोवस्यस्य।

## बाकं पिथ प्रसुप्तासिय जं दिहं बायरं च सुहुमं च । छुन्नं सहाउत्तयं बहुजस्मग्वच चस्सेवी ।।

इत्याकस्थितादयो दश । धर्मास्त दश प्रसिद्धाः सन्ति (३७)। अग्रासः--न विद्यन्ते गुका यगादयो यस्य सोऽगुरा. (३८) । निःपीतानन्तपर्यायः—निःपीताः ऋविविद्यता केवलशानमध्ये प्रविधिता कानना वर्षाया सर्वेद्यव्यामां येन स निःपीतानन्तपर्याय (३६)। अधिद्यासंस्कारनाशकः -- प्रविद्या क्रमानं तस्याः संस्कार क्रासंसारमस्यासोऽनमधनं तस्य नाशकः मलादन्मलकः निर्मलकार्यकशकः । क्रथवा श्राविद्यां श्रश्नानं संस्कारेंग्रहचत्वारिंशता नाश्यतीति अविद्यार्थस्कारनाशकः । अध के ते अप्रचल्वारिंशत संस्कार इति चेदच्यते - १ सहर्शनसंस्कारः, २ सम्यशानसंस्कारः, ३ सञ्चारित्रसंस्कारः, ४ सत्तपःसंस्कारः, वीर्यन्तरण्यसंस्कारः, ६ अष्टमानप्रवेशसंस्कारः, ७ अष्टशस्त्रिसंस्कारः, ८ परीषहजयसंस्कारः, ६ त्रियोगा-संयम्ब्यातशीलनसंस्कारः, १० त्रिकरणासंयमार्यतसंस्कारः, ११ दशासंयमोपरमसंस्कारः, १२ ऋजनिर्जय-संस्कार:. १३ संज्ञानिव्रष्ठसंस्कार:, १४ दश्चभंभूतिसंस्कार , १५ ऋद्यदशर्शालसङ्खसंस्कार:, १६ चतुर-शीतिलक्षगणसंस्कारः. १७ विशिष्टचर्मध्यानसंस्कारः, १८ अतिशयसंस्कारः, १६ अप्रमत्तसंयमसंस्कारः, २० हटअततेजोऽकंप्रकरण्येण्यारोहणसंस्कारः, २१ अनन्तगुणसृद्धिसंस्कारः, २२ अप्रवृत्तिकृतिसंस्कारः, २३ प्रथक्तवितर्कवीचारभ्यानसंस्कारः, २४ ग्रापर्वकरणसंस्कारः, २५ ग्रानिकतिकरणसंस्कारः, २६ बादर-कपार्याकृष्टिकरणारंः, २७ सूच्नकपायिकृष्ट्रिकरणासंस्कारः, २ : बादरकपायिकृष्टिनिलंपनसंस्कारः, २६ सूच्य कपायिकदिनिर्त्तेपनसंस्कारः, ३० सद्दमकपायचरकासंस्कारः, ३१ प्रतीकामोहत्वसंस्कारः, ३२ यथाक्यात-चारित्रसंरकारः, ३३ एकत्ववितकाविचारध्यानसंस्कारः, ३४ बातिबातनसंस्कारः, ३५ केवलशानदर्शनोद्गम-संस्कारः. ३६ तीर्थप्रवर्तनसंस्कारः. ३७ सद्वमित्रयाध्यानसंस्कारः. ३८ शलेशीकरसार्थस्कारः, ३६ परससंबर-वर्तिसंरकाः. ४० योगांकद्विकरणसंरकारः, ४१ योगांकद्विनिलंपनसंस्कार , ४२ समुच्छिन्नक्रियसंस्कारः, ४६ परमानर्जपश्रयणमंस्कारः, ४४ सर्वकर्मज्ञयसंस्कारः, ४५ अनादिभवपर्ययविनाशसंस्कारः, ४६ अनन्त-सिद्धत्वादिगतिसंस्कारः, ४७ श्रदेहसङ्जञ्चानोपयोगैश्वर्यसंस्कारः, ४८ श्रदेहसङ्गेश्याच्चयोपयोगैश्वर्य-संस्कारः (४०)।

## वृद्धो निर्वचनीयोऽणुरखीयाननणुप्रियः । प्रेष्ठः स्थेयान् स्थिरो निष्ठः भ्रेष्ठो ज्येष्ठः खुनिष्ठितः ॥१३१॥

१ मला०, १०३० ह

परमाखोः परं वास्पं नमसो न परं महत् । इति मुखन् किमदाचीन्नेमौ दीनासिमानिनौ ॥

इति वचनात्पद्रलपरमारारितसङ्मो भवति । स उपमानभूतो नो भगवान , तदरासदशत्वात , योगि-नामप्यगम्योऽग्रारुच्यते (४३)। अशियान् --अशोरप्यतिसुचमत्वादतिशयेन अग्राः सुचमः अशीयान् । अक्रहेऽचें गुवादिक्वेयन्सी वा इति सत्रेण ईयन्स प्रत्ययस्तदितम् । पदालपरमाग्रास्तावस्तक्मो वर्तते, सोऽपि श्चवधि-मन,पर्ययशानवतां सम्योऽस्ति । परं भगवान तेषां योगिनामप्यसम्बद्देन सः श्रयाीयानुस्यते ( ४४ ) । समग्रिय:-- न ग्रागवः न ग्राल्याः ग्रानगानी महान्तः, इन्द्र-घरगोन्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्र-चन्द्रादयः । तेषां प्रियः, श्रातीकामीप्रः श्रानगाप्रियः, चरणसेवकत्रिकात्पतीनामाराध्य इत्यर्थः । श्रायवा न श्रायवः पद्रलपरमा-शबः प्रिया यस्येति अनगाप्रियः। भगवतः समयं समयं प्रति अनन्यसामान्याः पद्गत्तपरमाणवः समाग-च्छन्ति. स्वामिनः शरीरं संश्विज्यन्ति । तैः किल भगवतः शरीरं तिष्ठति । ते परमास्यवो नोष्ठाहार उच्यते । योगनिरोधे सति न खरावः प्रिया यस्येति खनराप्रियः (४५)। प्रेष्टः-श्रतिशयेन इन्द्र-धरगोन्द्र-नरेन्द्र-मनीन्द्र-चन्द्रादीनां प्रियः प्रेषः । गुकादिच्ठेवन्सौ वा इष्टप्रत्ययः । इष्टप्रत्यये सति प्रियशब्दस्य प्रस्रादेशः । तहविष्ठेमेयस्य बहुवामिति वचनात् । वियस्थिरस्फिरोस्युरुबहुबतुपदीर्वहस्ववृद्धवृत्रारकायां प्रस्थस्क्वदगर-बंहमपद्राधहसवर्षबन्दाः । प्रियमञ्दरम्य प्रकारमः । अस्मिन सम्रे तप्रशब्दः तप्यन्ति पितरोऽनेनेति तप्रः. पुरोडाश: यश्रभुपान्नामस्पर्थः । स्कावि-तंति वंति शाकि-त्रिपि-श्ववि-सहि-सहि-संदि-तंदि-तंदि-तंदाविश्यो रक् । इत्य-धिकारेषु स्थान् गृथिकिति इति छिदि सुदि तृपि दिवि चिनिम्यक इति सुत्रेण रक् प्रत्ययः (४६)। स्थायान् — ग्रातिशयेन स्थिरः स्थेयान् । गुकाविष्ठेयन्तौ वा इति सत्रेण ईयन्तप्रत्ययः । तद्वविष्ठेमेयः स बहस्त मित्यनंन मृत्रेगा दिथरशब्दस्य स्थ आदेश: । प्रियस्थिरस्किरोस्गृदबहत्ततप्रदीर्धहस्ववृक्षकृत्वारकावा प्रस्थरफुवरगरवंहत्रपदाघह सवर्षहृत्याः इति वचनात स्थिरशब्दस्य स्थत्रादेशः. अवर्ध-इवर्षे ए स्थेयज जातम् । प्रथमेकवचनं सि: । सान्तमहत्तोनीपश्चायाः दीर्घः, व्यक्षमा**ण** विलोपः, संयोगान्तस्य स्नोपः, स्थेयान् (४७) | स्थिर: - योगानिगेषे सति उद्धासनेन पद्मासनेन वा तिष्ठति निश्चलो भवतीति स्थिर: I तिमि-रुधि-मदि-मदि-चंदि-वंधि-रुचि-सचिभ्यः किरः इत्यधिकारे श्राजिरादयः सजिर-शिक्षिर-शिक्षर-सिवर-सिवर-इत्यनेन सुत्रेग किरप्रत्ययान्तो निपातः ( ४८ ) । निष्ठः --यतिशयेन तिष्ठतीति निष्ठः । जातकोपसर्गे आङ् प्रत्ययः ( ४६ ) । श्रोधः - अतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः । गुणादिष्ठेयन्सौ वा । प्रशस्यस्य श्रः ( ५० ) । ज्येत्र:-- ग्रतिश्येन वृद्धः प्रशस्यो व ज्येतः । गृकादिष्ठेयन्सौ वा । वृद्धस्य च ज्यः । चकारातः प्रशस्यस्य च ज्यः ( ५१ ) । सनिष्ठितः — रुष्ठ शोभनं यथा भवति न्यतिशयेन स्थितः सनिष्ठितः । वाति-स्वति-सास्थान्त्यगुर्यो इत्वम् । अथवा शोमना निष्ठा योगनिरोधः संवातोऽस्येति सुनिष्ठितः । तारकितादिवरानात् संजातेऽये इतच प्रत्ययः (५२)।

> भूतार्थश्ररो भूतार्थदुरः परमनिर्गुकः । व्यवहारसुषुतोऽतिजागरूकोऽतिसुस्थितः ॥ १३२ ॥

भूतार्थग्रूरः—श्तायंन परमार्थेन सत्यायंन शूरो भूतार्थग्रूरः, पापकासीनाविष्यंसनसमर्थलात् । उक्तञ्च—

> यो न च याति विकारं युवतिजनकटाचवायविद्योऽपि । सः त्वेव शूरश्रूरो रवाशूरो नो अवेच्छुरः ॥ 'यो न च याति विकारं कमसमितिवज्रवायविद्योऽपि । सः त्वेव शूरश्रूरो रवाशूरो नो अवेच्छुरः ॥

१ इ दमिशुमि० । २ इ प्रतावयं स्लोको नास्ति ।

अथवा भूतानां प्राधिवानाम् अपे प्रयोजने स्वर्ग-मोक्कापने ग्ररः सुमध्यः भूतार्थग्रहः । अथवा भूताः प्रापः अर्थः आलप्यदायों केत व भूतार्थः । व चाली श्ररः कांक्वयस्ययं भूतार्थग्रहः । अथवा भूतार्थो सुकार्थत्वस्य ग्रहः । व्यवस्य भूतार्थां पुकार्थत्वस्य ग्रहः । व्यवस्य भूतार्थां पुकार्थत्वस्य ग्रहः । व्यवस्य भूता प्रतोतः । व्यवस्य ग्रहः । व्यवस्य भूतः अर्थता प्रेर्वः । व्यवस्य मुक्त प्रकृति प्रवेश्यः । व्यवस्य मुक्त प्रकृतः । व्यवस्य भूता प्रतीतः । व्यवस्य मुक्त प्रतिक्ष प्रवेश्यः । अथवा भूतार्थाः प्रवानं भाषियानार्थः स्वानं भीवादिवास्त्रस्य, व वृत्यनिवास्त्रस्य । व्यवस्य भूतार्थन्तः । व्यवस्य भूताः विवानमार्थाः अभ्यत्यवीतः । वे स्वन्यीयतः अपि न सम्बुष्यन्ते, तेवा-प्रयोद प्रयोजनात् वृत्य द्वीयस्तरः भृतार्थवृतः । भ्रयानामर्थवाभने समर्थं इत्यर्थः । तथा चीक्तम् श्राप्त-मीमाधावास्य ।

#### इतीयमासमीमांसा विहिता हितमिच्छ्रताम् । सम्यस्मिथ्योगदेशार्थविशेषश्रतिपत्तये ।

त्य विहितंसपासमीमाला लर्फकिलोयपरीचाहितांमञ्जूता निःभेयसकामिनां मुख्यतो निःभेयसस्वैष्ट हितत्यात् तकारयांक्ते स्त्वभयस्यापि हितत्यस्थ्यात् , तरिञ्जूतांस्वः , गुनत्यद्विन्त्रज्ञतामस्यानां तद्यपयो-गात् । तत्वेत्तरपत्ति मृति स्थ्यानांस्व नियतापिकृतिः , तथा मोजकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्र्यस्य । परमानिग्रुं याः । म्यान्यस्य नियत्यस्य प्रमुख्यात्रस्य स्थानित्यस्य । परम उक्कृष्टो निग्रुं याः परमानिग्रुं याः । म्यान्यस्य मान्यस्य । म्यान्यस्य स्थानिष्ट्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य । म्यान्यस्य स्थानित्यस्य स्थानस्य स्थानित्यस्य स्यानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्यस्य स्थानित्यस्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्यस्य स्थानित्यस्यस्य स्थानित्यस्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्

#### बोधो वा यदि वाऽऽनन्दो नास्ति मुक्ती भवोज्ञव: । सिद्धसाध्यं तद्।ऽस्माकं न काचित्कतिशक्यते:॥

श्रयना परा उत्कृष्टा मा लङ्गीमाँच्लच्चोपलाच्चित कर्मच्योद्भृता यस्येति परमः, पुंबजाबिक-पुंत्कादनृष्ट्यस्थादेषु विश्वा तुरुवाधिकस्ये इति यचनात्पराग्यस्य पुंचद्भावः । निक्षिताः परमार्थभृताः परमिकानीयीध्यस्यार्थिमिनारिता गुणा अनन्ताः केवलकानाद्यो यस्येति निर्मु णः । परमक्षानी निर्मु णः परमिन्ता (१५५) । स्यवद्वारसुष्ठमः —य्यवहार विहारकारीय धर्मारेह्यादिके च सुद्ध अतिद्ययेन सुन्नो निक्षन्तः, अन्यापुरः व्यवहारसुपुतः (१६) । अनिज्ञागक्षकः—जागतीय्वेद्यावः जागरकः आत्मत्यक्के एवा सवस्यानः । अतिद्ययेन जागरकः अतिवारमञ्जः । जागरकः इति चचनात् जायधातो कक्ष्मत्ययः (५७) । अतिस्रुस्थितः—अतिद्ययेन सुरियतः सुन्नीयृतः अतिसुरियतः (५८) ।

# उदितोदितमाहात्म्यो निरुपाधिरकृत्रिमः । अमेयमहिमात्यन्तशुद्धः सिद्धिस्वर्यवरः ॥१३३॥

उदितोदितमाद्वारस्यः — उदितोद्दयुद्धं परमानकरंमागतं माद्वारसं प्रमाशे यस्य व उदितोदितः माद्वात्मः (१६) । निरुपाधिः — निर्गत उपाधिर्यमंत्विता धर्मोपरेशविद्यास्कर्मादिको स्वयेति निरुपाधिः । अथवा निर्मतं उप धर्मोपात आधिः मानवां पीडा वस्येति निरुपाधिः । अथवा निर्मतं उप धर्मोपात आधिः मानवां पीडा वस्येति निरुपाधिः । निर्मत्वारमस्याय्याधित्रस्यदित्स्तात् निरुपाधिः । अभूषियान अथवानि अधिवारमस्याय्याधित्रस्याधिः । इप्युधंधाविद्यस्य स्वरेति निरुपाधिः । इप्युधंधाविद्यस्य स्वरेति निरुपाधिः । उपाधिरात्मस्य स्वरेति । अभियमस्य हमा स्वरेति वस्याध्यादि स्वरेति विभाग्यात् स्कारम्याद्यस्य स्वरेति विभाग्यात् स्कारम्याद्यस्य स्वरेति । अभियमदिमा — महतो मायो महिमा । प्रविध्यादित्स्य स्वर्पः । अभियमदिमा निरुपा लोकालोक्कः व्यापी महिमा केवलशानव्यातिर्यस्याधारमयस्यिमः (६१) । अस्यमन्यगुन्धः — अस्यन्यतिरुपीक लोकालोक्कः व्यापी महिमा केवलशानव्यातिर्यस्याधारमयस्यिमः (६१) । अस्यमन्यगुन्धः — अस्यन्यतिरुपीक निरुपा

कर्ममलकलकपहितः अल्पन्तगुद्धः, रागद्वे पमोहारिराहितो वा हल्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मराहितो वा, सक्रिकटलर-विद्यपर्यायन्त्रात् झल्पन्तगुद्धः (६३) । सिद्धिस्वयंषरः—सिद्धेरालोपलब्धेः कल्यावाः स्वयंदरः परियोता विद्धिस्वयंदरः (६४) ।

#### सिद्धानुजः सिद्धपुरीपान्धः सिद्धगणातिथिः। सिद्धसंगोन्मकः सिद्धालिग्यः सिद्धोपगृहकः॥१३४॥

सिद्धानुषः—रिद्धानां पुकालमां अनुने लघुभाता, पश्चान्नातलात् विद्धानुनः (६५)। सिद्धपुरीपान्यः—विद्धानां पुकालमां पुरी नगरी मुक्तिः, इंपल्यान्मारसंत्रं प्रचनम्, तस्याः पान्यः पिकः
विद्धपुरीपान्यः (६६)। सिद्धाणातिधिः—विद्धानां सुक्कांवानां गयाः स्मृहः अनलिद्धसमुद्धायः
विद्धपुरीपान्यः, तस्य अतिषः पाष्ट्योकः विद्धाणातिधिः (६०)। सिद्धस्तांनां सुक्काः—विद्धानां मविष्युः
विद्धाणाः, तस्य अतिषः प्राप्ट्योकः विद्धानां स्वविष्युः
वातां संगो मेलस्तं प्रति उन्पुको बद्धोत्कण्यः (६६)। सिद्धाक्तियः—विद्धाः कर्मविष्युतेः
कर्पुक्यः साधुक्येरातिनिर्धानुं योग्य आरक्षेणोन्यतः विद्धालिन्यः (६६)। सिद्धापाण्ड्कः—विद्धानां
प्रक्रिक्तल्लामानं उपगृक्तः आर्तिगनदायकः अंकगालीविषायकः विद्धोगगृह्कः (७०)।

## पुष्टोऽष्टाव्यसहस्रमीलाश्वः पुण्यसंबतः । वृत्ताप्रयुग्यः परमशुक्कतेश्योऽपचारकृत्॥१३५॥

पुष्टः—पुज्याति सम पुष्टः, पूर्विचिद्धसमानज्ञानदर्शनसुखवीर्याद्यनन्तगुर्यैः सबलः (७१)। उक्तञ्च-

वयोरेव समं वित्तं वयोरेव समं कुलस् । तयोर्मेंन्री विवाहश्च न तु पुष्ट-विपुष्टयो: ॥

अष्टादशसहस्त्रशीलाहब:—अरतुर्वत वर्षीन अमीहस्थानं प्राप्तुवनि बातिशुद्धत्वात् स्वत्यामिन-मिममतस्थानं नवनीति अर्थनाः । अप्रमिर्यञ्चन रया अप्रार्थः । अप्रार्थः च ताति सह्वाधि अप्राप्तराप्तः हलाणि । अप्रार्थस्वाधि च तानि योतानि अप्रार्थस्वर्यस्थायानि, वान्येव अर्थन व्यविनो यस्य वोऽज्ञा-रथाखहर्यालास्यः । आति तानि अप्रार्थसम्बर्धाण्यं यालानीति वेद्युति—

> शीलं व्रतपरिरच्यासुपैतु द्वाभयोगकृतिभवरहतिस् । संज्ञाचित्ररितरोषौ क्षमाद्यममकात्ययं चमार्थास् ॥ गुव्याः संयमवीकवणाः द्वाद्यः कायस्यसाः । सेव्याः हिंसाकम्पतातिकमाद्यमञ्ज्ञवर्णनाः १ ॥

१ अनगारधर्मा० अ० ४, १७२-१७३।

> वर्षांगमो वर्षावर्षयश्च द्वी वापरी वर्षाविकारनाशी । भारतस्त्रपांगदायेन योगस्तदुष्यते पञ्चविषं निरुक्तम् ॥ वर्षागमो गवन्त्रारौ सिंहे वर्षांवर्षयेष: । बोबसादी विकासस वर्षानक: प्रवीदर ॥

परमञ्जूका लेश्या यस्य स परमशुक्रलेश्यः ( ७५ ) । उक्तञ्ज नेमिचन्द्रेश गुनिना गोम्मटसारप्रन्थे लेश्यानां पोडशाधिकारप्रस्तावे शुक्कंतश्यस्य लक्तग्रं—

> या कुर्याइ पक्सवायं गावि व विद्यार्थां समीय सन्वेसिं। यात्य व राथं दोसं योही वि य सुक्कलेस्सस्यी।

अपचारकृत् अपनरवागचार्य मारवाम्, कमंश्रश्र्यामेयापयार्थे धातिकसंखां विश्वेवतीरवर्षः । अपनारं धातिकधारतं पूर्वम्य इतवाद भावातान्ययः । त्या क्रिश्चितितीयुः श्रन्थां मन्त्रवित्यस्वर्षाः । अपनारं धातिकधारतं पूर्वम्य इतवाद भावातान्ययः । त्या क्रिश्चितितीयुः श्रन्थां मन्त्रवित्यस्वर्षाः । श्रम्यामादिमेः श्रन्थामप्त्रवान्यः भावता व्रिश्चवीयुक्तकप्तिन्यस्त्रवान्यः । नामाति व्यवस्त्रवान्यां प्रत्याव्यावान्येत्यत्यानी ।

अपवा अपनारं मारायं इन्तर्वा उच्छेरमतीति अपनारकृत् । य्वत्यस्त्रव्याः अक्ष्यवसान्यभेतः

अन्तर्याच्यत्रकं, मस्त्रवो वैत्यं, तपसं ग्रहे, स्वसं स्वस्त्रं, नास्त्रवा वीवत्यं पापने क्षात्रवास्त्रवायः क्षात्रयं अपने स्वत्यस्त्रवायः विश्वेवत्यस्त्रवायः विश्वेवत्यस्त्रवायः विश्वेवत्यस्त्रवेत्यस्त्रवायः ।

अपवा अपनारं मारायं इत्यति उच्छेरमतीति अपनारकृतः । व्यवस्तित्याप्तं ।

अपनारकृतं विश्वेवत्यस्ति ।

अपनारकृतं विश्वेवत्यस्ति ।

अपनारकृति ।

अपनारकृत्वस्ति ।

क्षेपिष्ठोऽन्त्यज्ञणस्त्रा पंचलव्यज्ञरस्थितः। द्वासप्ततिप्रकृत्यासो त्रयोदशकालप्रणुत् ॥१३६॥

• श्लेषिष्ठ:- अतियम्न चित्रः शीधतरः चेपिष्ठः। स्पन्नस्थानंभाश्चनस्थानंभागे गुवस्य इस्पनेन हम्प्रत्ये रकारतेन इकार एकारक चेपिष्ठः, प्रतियमेन शीमः एकेन चयेन नैलोक्नशिखरतानि-नतात् (७७)। सन्यम्भयस्था- अपनव्यम्यस्था अपनव्यम्यस्य । अस्य-स्य मामुको विमन्नीत्यर्थः। उक्त्य-

> सर्वा सम्रपर्द मैन्यं सत्सर्ता च पदत्रयम् । सत्सतामपि वे सन्तरतेषां मैन्यं पदे पदे ॥

श्रभवा अन्यव्यास्य पञ्चानकरूपायस्य कला मित्रं अन्यव्यायका । श्रभवा अन्यव्यायका इति पाठे अन्यव्यायका स्थापकारे पाठे अन्यव्यायका स्थापकारे स्थापकार स्यापकार स्थापकार स्थापकार

आवित असंस्थामया संस्केत्रावित होइ उस्तातो | सनुस्थासो थावो सन्तयोको स्ववो भविष्ठो ॥ अहुत्तीसद्कावा नाजो दो नाजिया मुहुत्तं तु । समञ्जू तं भिन्नं श्रांतमुहत्तं श्रावीयविद्वं ॥

एकावलि-उपरि एकः समयो वर्षते स जवन्योऽन्तर्महर्नः उच्यते । एवं द्विःत्रि-चतुरादिसमया वर्षन्ते यावत तावत घटिकादयमध्ये समयदयं हीनं तायदन्तर्भृहत्तं उच्यते । एकेन समयेनोनं नालीद्वयं मिलसुहर्त्तः कथ्यते । एकस्यापि श्रद्धारस्य ( उष्पारसे ) श्रसंख्येयाः समया भवन्ति ( ७६ ) । जासमनिप्रकत्यासी-पञ्चानामक्तराणां मध्ये अन्त्याकरस्य येऽसंख्याताः समयाः भवन्ति तेषां समयानां एच्ये ही ही समयी. तयो-र्वयोः समययोर्मध्ये यः पूर्वः समयः, स समयो द्विचरमः समयः कथ्यते. उपान्त्यसमयं चामिषीयते । तस्मिन्न-पान्त्यसमये द्विसप्ततिप्रकृतीभंगवान् चिपति । द्विसप्ततिप्रकृतीरस्यति चिपते इत्येवंशीलो द्वासप्ततिप्रकृत्यासी । कास्ता द्वासप्ततिप्रकृतयो या भगवान्तपान्त्यसमये चतुर्दशे गुरास्थाने क्विपयतीति चेदच्यते द्वी गन्धी सर्राभ-दरमी २। मध्यम्लकद्रतिक्तकथायाः पञ्च स्याः ७। श्वेतपीतहरितास्याकष्णपञ्चवर्णाः १२। स्रौदारिकविकियिका-हारकतेजसकामंग्राशरीराणि पञ्च १७। श्रीदारिकंशंकियिकाहारकंतज्वस्थामंग्राशरीरवन्धनानि पञ्च २२। श्रीदारिक-वैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणशरीरसंघाता पञ्च २७ । वज्रवप्रभनाराच वज्रनाराच नाराच-श्चर्यनाराच-कीलिका-Sसंप्रातास्पर्याटका पट संहतानि ३३ । समचतग्छ न्यग्रोधपरिमंदल-बालगीक व कुञ्जक वामन-इंडकसंस्थानानि घट ३६ । देवगतिः ४० देवगत्यानपर्व्य ४१ प्रशस्तविहायोगतिः ४२ ग्रप्रशस्तविहायोगतिः ४३ परवातकः ४४ श्चगुरुल पु४५ उच्छिनातं ४६ उपघातः ४७ अध्यशः ४८ अनादेयं ४६ शुर्म ५० अशुर्म ५२ सुस्यरं ५२ दःस्वरं ५३ स्थिरं ५४ ऋस्थिरं ५५ स्निम्बरुक्कश्वकोमलागुरुल्धशतिष्णस्पर्शाष्ट्रकं ६३ निर्माणं ६४ ऋौदा-रिकविकियिकाद्वारकांगोपांगत्रयं ६७ ऋपर्याप्तं ६८ दुर्भगं ६६ प्रत्येकं ७० नीचैगोंत्रं ७१ द्वयोर्वेद्ययोर्मण्ये एकं वेशं ७२ इति द्वासप्तिमञ्जल्यासी (८०)। अयोदशकालप्रणत-त्रयोदशकलीन त्रयोदशकर्ममञ्जती तुद्धि चिपते त्रयोदशक्तिप्रसात् । के ते त्रयोदश कलय इत्याह-स्रादेयं १ मनुष्यगतिः २ मनुष्यगत्यानुपूर्व्य ३ पद्मेन्द्रियजातिः ४ यशः ५ पर्याप्तः ६ त्रसः ७ बादरं ८ समगं ६ मनुष्यायः १० उच्नेगोत्रं ११ द्वयोर्वेध-योर्मध्ये एकं वेशं १२ तीर्थकरत्वं च १३ इति त्रयोदशक्तिप्रगात (८१)।

> बबेदोऽयाजकोऽयज्योऽयाज्योऽनश्चिपरिप्रदः। सन्धित्रोत्रो परमनिःस्प्रहोऽत्यन्तनिर्वयः॥१३०॥

अधेव्ः—न विषये वेदः झीपुंजपुंक्कलं यस्येति श्रवेदः, लिंगत्रयरहित इत्यर्थः । किं झीरंबं किं वा पुंस्त्ये किं च नपुंक्कलामिति चेतुच्यते—

> क्रोविमार्वयमीस्वयुग्यत्वक्रीवतास्त्रगः । पुंस्कामेन समं सम् सिंगानि क्रीवास्त्रवे ॥ स्वरत्वं मेद्दर्गं स्वाञ्जं श्लीण्डविदमभूषद्वता । स्वरुक्तमेन समं सम् सिंगानि वरवेदने ॥

१ गो० जीवकांड ५७३, ५७४। २ अ स्वाति ।

याति स्नी-पुंसस्तिगानि पूर्वास्तिति चतुर्देश । उक्तानि तानि मिश्रासि बण्डमासनिवेदने ॥

# भ: शिषे; केशवे वासौ बद्धाचन्द्राग्निभानुषु ।

वो बच्चो । ई कुत्सायां पापे च । अवेद इति गतं िर्द्धामत्यर्थः (८२) । अयाजकः--न याजयति, न निजां पूजा कारयति, श्रातिनिःस्प्रहत्यात श्रायाजकः । तर्हि पूर्व कि सस्प्रह इदानीमेव निःस्प्रहः संजातः ? इति चेन्न. पर्वमपि निःस्प्रहः, इदानीमपि भगवान्तिःस्प्रह एव । परं पर्व समवशस्यास्थितः इन्द्रादिकतामर्चना लोचनाभ्यां स्वमावेन विलोकते, तदा मन्यानामानन्द उत्पद्यते—स्वाम्यस्मत्कतां प्रजां स्वीकरोतीति याजकवरप्रतिभासते । इदानीं त योगनिरोधकत्वात सालादयाजक इव भव्यात्मनां पण्यमानोऽपि चैतिस प्रतिभासते, तेन भगवानयाजक उच्यते । श्रयवा श्रयते श्रयः अच्यचाहिभ्यश्चेति श्रचा सिद्धत्वात । इन्तेंद्रे इदिति वचनात अय हात गांतद्यात । सा त तार्थप्रवर्तनकाले भवति, सङ्मिक्रियत्वादाप हदानीं त व्यपस्तिकयो भगवान बोमवीति स्म । तेनायमर्थः – श्रयस्य गमनस्य तीर्थप्रवर्तनपर्यटनस्य विहारस्यामाचात श्रयाजकः परिहारकः श्रयाजकः । श्रयजमानो वा (८३)। अयज्यः यण्टं शक्यं यज्यः, न यज्यः श्रयज्यः । शकि-सिंह पवर्गान्तः यग्नत्ययः । शकि प्रह्मात शक्यार्था प्राद्धः, स्वामिनोऽलक्यस्वरूपत्वात केनापि यष्टं न शक्यते तेन 'श्रयज्य' इत्युच्यते (८४) । अयाज्यः- इज्यते याज्यः, न यदं शक्यते श्चयाज्यः । ऋषर्यं न्यंजनान्तावः ध्यया । शक्यार्थं विना यो न भवति । कि सामान्येन ध्ययोव भवति, श्रयाज्योऽपि श्रवात्तरकपत्वात् (८५)। अनद्भिपरिग्रहः- कर्मसमिधाः भरमीकरयोन अग्रे ग्रहिपत्याह-वनीयदिवसामिनामत्रयवैश्वानस्य न परिप्रहः स्वीकारो यस्यासी अनुभिपरिग्रहः । अथवा अधिक परि-ब्रह्म पत्नी अप्रिपरिवरो. न श्रक्रिपरिवरी यस्य सं८र्नामपरिवरः। ब्राम्यपीसा तु श्रक्षे भायांका परिवरी भवति, भगवांस्त ध्यानाभिनिर्दग्धकर्मेन्धनत्वात् अनभिपरिमहः (८६) । उक्तश्च-

# प्रसंख्यानपविपावकप्रुष्टानुत्थानमन्मथमदद्दिवितरुद्रस्मर्गवजयः ।

समाप्रदोषी—क्रिकिहोत्री यस्तिरोपः । क्रिकिहोत्री विश्वतं सर्प सोऽक्रिहोत्री ब्राह्मस्तिरोपः । न क्रिकिहोत्री क्रनिक्षोत्री, क्रिकि क्रिनोपं कर्मन्थनदहनकारिलात् । नतु त्रान्तं राज्दरूपं नपु सक् प्रोक्तत्वा-रूपमत्र क्रिक्षोत्रस्य पु तलं सुचितम् ।

सामान्यशास्त्रो मूर्न विशेषो बतवान् अवेत् । परेख प्रवेषाधे वा प्रावशो हरवतामिह् ॥ विशेषेय यक्ताम्मः पुंत्तम् । तया चोचं दुर्गसिहेन कविना— व्यापिकमान्यतं वास्त्रस्यक्रक्षकेश्वमसर्थः । वास्तिमान्यतं वास्त्रस्यक्रक्षकेश्वमसर्थः । वास्तिमितवान्यवाधिकप्रसामा 'युवस्त्रकेता ॥ वास्त्रक्षकरोतकस्यक्तान्यक्तामानाः । व्यवस्थानाः । पूर्व विशेषकर्योकस्यान्यक्तामानाः । पूर्व विशेषकर्याक्राम्यक्तामानाः । पूर्व विशेषकर्याक्राम्यक्तामानाः ।

१ संस्कृत पश्चसंग्रह १६७-१६८ । २ का स्वरूपं। ३ कुस्थारमज० । ४ कुरश्रमाणीलाः।

तथा त्रान्ते नर्पुंपके उक्तेऽपि दुवबावामित्राव्ध कृतमंत्री च विद्येपलालुक्किंग एव (८७)। परम-निःस्पृष्टः— परम उक्तृहों निःस्पृहः परमनिरदृष्टः। अथवा परा उक्तृहा केत्रलशानाधनत्त्वनुष्टमलख्योप-लिविता मा लक्ष्मीर्यस्य कथवि परमः। परमक्काली निःस्पृहः परमनिरदृष्टः। नतु यो सम्बान् उक्कृष्ट-कक्ष्मीवान् सः निःस्पृहः कथम्, विक्वसेतल् १ परिक्षिये— पर्र निक्ष्मेण अनिःस्पृहः परमनिःस्पृहः, प्रकि-क्षम्तायां संवीक्षितासहृद्दमल्वरूप्यत् (८८)। अस्यमन्तित्रृद्धः— अस्यन्तं नितर्यं निर्देशे द्वारिष्टिः अस्यन्तिर्दयः। नतु सगवतः परमकाविषकत्वान्निर्दयनं कथम्, इदमपि विक्वस् १ परिक्षियत्—अतिगतो विनाद्योऽन्ति विनाशो स्वरीतं अस्यन्तः। निक्षता अपुण्य-निर्यु ण प्राधिवन्निर्व्यक्तवृध्या दया कस्या वस्येति निर्देशः। अस्यन्तमार्थो स्वरिदंश अस्यन्तिर्दयः। अस्यवा अतिग्रयेन अन्ते अन्ते वनिर्देशं निःकस्यः

> चन्तकः कन्त्रको नृयां जन्मञ्जरसमः सदा। लामनाकानाकं प्राप्त स्थावतः कामकारतः । ॥

श्रयबा श्रव्यता श्रतिग्रयेन विनागं प्राप्ता निर्देश श्रव्यस्त्रेच्छादयो यस्मादिति श्रत्यन्तिनिर्देशः । तीर्येकत्तरप्रदेवे सति मिध्यादर्शीनां निस्तेजस्कता मक्तीति भावः । तथा चीर्क्त तेनैव भगवता **समन्तभद्र-**स्वाप्रयाजार्येगा—

> त्वया श्रीसन् महाप्रचिधिसनसा जन्मनिगतं समूनं निर्मिष्टं त्वसिस विदुष्टं मोषपदवी । त्वयि ज्ञानव्योतिषि भवकिरवौनांति भगव-बस्यवन स्वयोता इव शविस्वादन्यसम्बद्धः ।

श्रयवा श्रतिशयेन श्रन्ते मोक्तगमनकाले निश्चिता दण स्वपरजीवरक्तयालक्त्या यस्येति श्रत्यन्त-निर्दयः । तदप्यक्तं तेनैव देवागमस्ततिकारिया समस्तमद्वेश—

> कन्तः क्रियाधिकरणं तपः फर्ज सकलदर्शिनः स्तुवते । तस्माणाविकानं समाधिमरणे प्रयतितस्यस<sup>६</sup> ॥

त्रलमतिविस्तरेख ( **८**६ ) ।

स्रशिष्योऽशासकोऽदीक्योऽदीककोऽदीक्तितोऽक्तयः । स्रगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको ज्ञाननिर्मरः ॥ १३८ ॥

ऋषिण्यः — न केनापि शिष्यते अशिष्यः । अथवा मोचगमनकाले मुनिशिष्यशहसादिगायाँ वैद्विः तोऽपि परमनिः स्वाहत्वत् निरीहत्वाच अशिष्यः (६०)। अग्वास्तकः — न सारित न शिष्यान् धर्म हृते अशासकः, गोगनियोष्यान् (६१)। अश्वीक्षयः — न केनापि श्रीकृते अर्थोक्षयः, राव्यति अर्थाक्षयः माइयति अर्थोक्षयः न मारित । अर्थोक्षितः — न केनापि अर्वे आश्वीतः — न केनापि अर्वे आश्वीतः । अर्थोक्षयः — न केनापि अर्वे आश्विः अर्थीवितः, स्वयमेव स्वत्य गुरूवान् । (६५)। अश्वायः — नारित वर्षो विनाशी यत्य सोऽव्यः । अर्थावा न अञ्चार्या इनित्रवािय याति प्राप्नोति अञ्चयः । अर्थावा न अञ्चार्या इनित्रवािय याति प्राप्नोति अञ्चयः । अर्थावा मारितः अर्थायः । इकि-सिहः पत्रवािता अर्थायः , अर्थिश्वयस्य हत्याः (६६)। अगम्यः — न कर्मारे पञ्चतित्यमकः, निवाह्यात्रास्वरूपे विना न कर्मारे पञ्चतित्यमकः, निवाह्यात्रास्वरूपे विना न किमपि रायं मनोहरं वस्तु वर्षयोत् अरस्यः (६०)। उत्तक्ष्यः

शुद्धबोधसयमस्ति वस्तु यदामबीयकपर्व तदेव नः । स प्रमाद इह मोहजः क्वचित्कस्पते वव्परेऽपि रम्यता ॥

१ स्वयम्भूस्तो० ६६ । २ स्वयम्भूस्ती० ११७ । ३ रस्नकः० १२३ ।

अरमकः---आत्मत्यकःभन्तरेषा न क्वापि रमति अरमकः ( ६६ ) । ज्ञाननिर्भरः---शानेन केव-सत्रानेन निर्भरः परिपूर्यो शाननिर्भरः, श्राकण्ठमसृतस्वसुवर्षायदवदित्यर्थः ( १०० ) ।

#### इत्यन्तकुष्यतम् ।

## महायोगीभ्यरो द्रव्यसिद्धोऽदेहोऽपुनर्भवः । ज्ञानैकविद्धावधनः सिद्धो लोकाप्रगासुकः ॥ १३६ ॥

सहायोगीश्वर:—महायोगिनां गण्यप्रदेशादीनामीश्वरः त्यामी महायोगीश्वरः (१०१)। झ्रह्य-सिद्ध:—म्हण्यस्थेण सिद्धो हप्यस्थिदः, साझात्सिद्ध हत्यर्थः (१०१)। अवेष्कः—न विचते देहः शरीरं यत्येति ख्रदेहः, प्रमोदाष्टितेवक्कार्यप्रश्चरित्वप्यस्ति हत्यर्थः (१०१) अपुनर्भवः— न पुनः संवर्षे संम-रतीति ख्रप्रमर्थः। अथवा न विचते पुनर्भवः संसारे पर्याते अपुनर्भवः। अथवा न पुनः नवे तह उपल-ल्याद महाविष्ण्यादिको देशः संवरोऽस्तिः, अयमेश श्रीमद्भगवदहंत्यर्थः वृदे वह स्वर्थः (१०४)। जावेष्यः— क्रावित् आत्माने केन्द्रशानमेश्व पत्ता आदितीया वित् चेतना यत्येति शानेश्वनित् (१०६)। जावेष्यसः— जीवेन आत्मान तिर्हती निष्यन्तो जीवपनः जीवपनः स्वर्थः। सूर्ती विमानः (१०६)। उक्तञ्च—

#### धसरीरा जीवच्या उवजुत्ता दंसको य कायो य । साथारमकायारो सक्सकमेनं तु सिद्धायाँ ॥

सिद्ध:—-विद्धिः खात्मीपलिन्धः संजाता यस्येति विद्धः (१०७) । लोकाप्रगासुकः—लोकस्य वैलोक्यस्य स्रमे शिल्ये ततुवातवलये मुक्तिशिलाया उपरि मनागूनैकाम्यूलिपदेशे गम्ब्रुतीय्येवशीलः लोकाप्र-ग्रामुक्तः। श्रव्यमप्रसदनवृष्णस्यालयपण्यदस्तुकम् इति युत्रेण् उकन्प्रम्ययः। श्रकारः सिद्धित्वववृत्र्वासुवन्धे इति विद्योग्यार्थतेन कस्योणभाषा दीचों वृद्धिनीसिनमि च चटस्तु (१०८)। इत्यन्ताष्टकम्। एव-मिक्ष १००८।

## इदमद्योत्तर नाम्नां सहस्रं भक्तितोऽर्द्दताम् । योऽनन्तानामधीतेऽसौ मुक्त्यन्तां भुक्तिमक्षते ॥ १४० ॥

द्यं प्रवादीभूतं अनम्तानां अवीतानागतवर्तमानकालापेत्रवा अम्तर्वसंख्यानां अर्हतां श्रीमङ्गायदर्द-रूपंत्रानां अर्होत्तरं अवाधिक सहतं दरग्रत्यामार्थं यः पुमान आस्क्रमञ्जीवः अस्तितः परप्रध्यान्त्रपीया विनयतः अधीते पत्रति असी मज्ञावीतः मुक्त्यन्तां गुक्तिन्तं यस्यः ॥ मुक्त्यन्ता, तां भुक्ति अप्युद्ध-स्वभीमोर्गं अश्वते भृक्ते, संबर्धे उपपदेशोत्तमानुष्यदस्य अन्युद्धस्यीख्यं मुक्त्या मोत्वविषयं प्राश्चीतिष्यां

> हदं लोकोत्तमं पुंसामिदं शरणमुख्यणम् । इदं मंगलमग्रीयमिदं परमपाचनम् ॥ १५१ ॥ इदमेव परं तीर्थमिदमेवेधसाधनम् । इदमेव।खिलक्केशसक्केशत्तयकारणम् ॥ १४२ ॥

द्धं प्रस्तवी गूर्त किनवहस्तामस्त्वनं स्रोको ता मं श्रहंलोकोचा-विद्वलोकोचा-नापुलोकोचा-केवित-प्रश्नस्वांलोकोचानत् । दर्व किनवहस्तामस्त्वनमेव लोकोचा शातव्यं श्रहंतिवहस्त्वभूमंलोकोच्यावत् श्रतुरुखीप्यम्तिवयंः । पुंचा भव्यतीनानां दृष्टं श्ररणं, श्रदंच्युत्यः विद्वर्यात्यं नापुश्यस्य केविद्यश्रस्यमं-श्रत्यात् । दर्व किनस्यनामस्त्वनमेव शात्यं श्रातिम्यनसम्ये शातव्यम् । श्रद्दोत्यस्त्वपुध्यमंत्रस्त्वया्य-स्रत्यमित्वयंः । श्रत्यं क्वंमूतं वरस्यणं वरिकम् । इदं संगलमग्रीयं — इदं प्रस्वतिभूतं विनवहस्तामस्त्वनं मंतवं मं मलं पारं श्रनत्यवीर्वित्यामुमं कमं गात्वयत्रितं भग्नत्यः । श्रयना मंत्रं श्रुतं श्रम्युर्य-विद्यास्त्व लक्ष्यं लाति दर्वातीतं मंत्रसम् । श्रदंभातं विद्यमंत्रन-श्रद्याम्वस्त्रम्श्रस्य-मेर्गव्यत्वत् इदं किन-वहस्तामस्त्वनमेव मंत्रलं श्रातव्यम् । श्रम्यंत्र मंत्रसम् । श्रम्रायं श्रम्यावन्यापुमंत्रक्षम् व्यवस्त्रमान्यवययं

१ द मृत्तीयनिश्च। २ तक्वसार ७२।

ह्याँग्यं मुख्यं मंगलामित्यर्थः । इदं परम्रपाषनम्-दरं प्रत्यद्वीम्तं जिनवहस्तामस्तवनं परमपावनं परमपिकं, तीर्यक्रपरपदेवरंजी मानुष्यानक्ष्यापि स्वाप्कमित्वर्थः । इदमेष परं तीर्धम्-ददमेष जिनवहस्तामस्तवनमेष परमुक्ति तीर्यं स्वाप्तर्वति । इदमेष परं तीर्धम्-ददमेष जिनवहस्तामस्तवनमेष परमुक्ति तीर्यं स्वाप्तर्वति । त्याप्तर्वति । त्यापत्ति । त्याप्तर्वति । त्यापत्ति । त्यापति । । त्यापति

# एतेषामेकमप्यईकाम्नामुखारयक्रवैः। मुख्यते कि पुनः सर्वाण्यर्थक्षस्तु जिनायते ॥१४३॥

पतेषां पूर्योक्तानां श्रष्टापिकसद्ससंस्थानां ऋद्देशास्तां श्रीमद्भागवद्द्वस्यवैद्वार्येकस्यानेव प्रत्येक्ष्यात् । स्वाधे श्रुक्तः पुगानः स्वधैः श्रुक्तन्तकस्योपार्वितपार्येक्ष्येत्व परिवृद्धते स्वाधितं परिवृद्धते परिवृद्धते स्वाधितं परिवृद्धते परिवृद्धते स्वाधितं स्व

# इति सुरिक्षीश्रुतिसागर्यवर्यचतायां जिनसहस्रनामटीकायामन्तङ्ख्ळत-विवरणो नाम दशमोऽज्यायः ॥ १०॥



# टीकाकारस्य प्रशस्तिः

ग्रहेन्तः सित्त्नाधासिविधमुनिजना भारती चाहैतीस्या सङ्ख्यः कुन्यकुन्तो विवाधजनत्त्वानन्दनः पूज्यपादः ।

विद्यानन्त्रोऽकर्षकः कलिमलहरयः श्रीसमन्ताविभन्नो

सूयान्त्रे सद्भाडुर्भवभयमधनी संगत्नं गौतमाविः ॥ १ ॥

श्रीपञ्चनन्त्रिपरमास्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीर्त्तरेष सायुजनाभिषन्त्रः । विद्यादिनन्दिवरसुरिरनदपबोषः श्रीमछिभूष्या इतोऽस्तु च मंगर्त मे ॥ २ ॥

> श्चरः पट्टे अहाविकसत्तवटावहनपटुः वटहर्मेज्यानः स्फ्टपरसभद्दारकपट्ः।

प्रभापुरूजः संबद्घिजितवरवीरस्मरनरः सुधीर्वेक्षमीचन्द्रश्चरवाचतुरोऽसौ विजयते ॥ ३ ॥

कासम्बनं सुविद्वयां हृदयाम्बजानामानन्दनं सुनिजनस्य विसुक्तिहेतोः । सर्होकनं विविधशास्त्रविचारचारुचेतसमस्कृति कृतं सुतसागरेख ॥ ४ ॥

श्रीश्रुतसागरकृतिवरवचनाश्रुतपानमञ्ज वैविहितस् । जन्मजरागरवाहरं निरन्तरं तैः क्षिणं सञ्जस् ॥ ४॥

स्नस्ति स्वस्तिसमस्तसंजिवके श्रीञ्चलसंघेऽमधं वृत्तं वश्र युमुक्षुवर्गीयवर्द् संसेवितं सायुभिः । विद्यानित्तुत्तस्वद्वास्ति गुववङ्गच्छे गिरः साम्प्रतं

तिब्द्विष्यभ्रतसागरेण रचिता टीका विरं नन्दतु ॥६॥

॥ इति श्रीश्रुतसागरी टीका समाप्ता ॥



# परिशिष्ट

पं० आशाधरजीके प्रस्तुत जिनसहस्रानामका नवां शतक दार्शनिक दृष्टिसे बहत महत्वपूर्ण है. यह बात प्रस्तावनामें बतला आये हैं। इस शतकके सौ नामोंमें से केवल तीन नाम छोडकर शेष सत्तानवे नाम बौद्ध, सांख्य, यौग, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक. चार्वाक और वेदान्तियों जैसे प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिकोंके ही हैं। पै० आशाधरजीने इन नामोंकी निरुक्ति करके किस पाण्डित्यके साथ उनका अर्थ बदल कर जिनेन्द्र-परक अर्थका उद्घावन किया है, यह उनकी स्थोपक्क विद्वत्ति और श्रुतसागरी टीकाके देखनेसे ही भली-भांति ज्ञात हो सकेगा। श्रुतसागरसूरिने श्रपनी टीकामें उक्त दार्शनिकोंके द्वारा माने गये देव, तत्त्व, प्रमाण, वाद और मोजकी भी चर्चा की है। जो पाठक संस्कृत भाषासे अपरिचित हैं, उनकी जानकारीके लिए यहां संतेपमें उक्त विषयों पर कुछ प्रकाश दाला जाता है-

(१) भगवान महावीरके समयमें हुए गौतमबुद्धके अनुयायियोंकों बौद्ध कहते हैं । बौद्धोंने गौतमुबुद्धको ही अपने इष्ट देवके रूपमें स्वीकार किया है। बुद्धने दुःख, समदय, मार्ग और निरोध-रूप चार तत्त्व माने हैं, जिन्हें कि चार आर्यसत्य कहा जाता है। नानाप्रकारके संकल्प-विकल्पोंके अनुभवको दःख कहते हैं। बौद्धोंने रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार नामसे दुःखकी पांच जातियां मानी हैं, जो पंचस्कन्थके नामसे प्रसिद्ध हैं । बौद्धमतमें जिस प्रकार वेदना दुःख है, उसी प्रकार विज्ञान, संज्ञा, संस्कार खोर चित्र-विचित्र स्वरूप रूपको भी दुःख माना है, क्योंकि ये सब अशान्ति या क्रोशरूप ही हैं। इस प्रकारके विचारको दुःख नामका आयसत्य कहते हैं। "यह मैं हूँ, और यह मेरा हैं' इस प्रकारके राग चौर यह पर है, यह परका है, इस प्रकारके द्वेषके समुदायकों समद्यनामका आर्यसत्य कहते हैं। सर्व संस्कार चािक है, इस प्रकारकी नैरात्म्य वासनाको मार्ग या मोत्तमार्ग नामका आर्यसत्य कहते हैं। सर्व प्रकारके संस्कारोंके आभाव होंने को निरोध कहते इसीका दसरा नाम मोत्त हैं, यह चौथा ऋार्यसत्य है। बौद्धोंका सारा दर्शन या तत्त्वझान इन चार अविसत्योंमें हो निहित है। वे प्रत्यक्त और अनुमानरूप दो प्रमाण मानते हैं। बौद्धमत काणिके-कान्तवादी है, अतएव आत्मा नामका कोई स्थायी या नित्य पदार्थ उनके यहां नहीं है। वे मोचको भी दीपक जुम जानेके समान शन्यरूप ही मानते हैं। उनका कहना है कि जुमनेवाला दीपक न आकाशमें जाता है, न पातालमें जाता है और न इधर-उधर पृथिवी पर ही कहीं जाता हैं। किन्तु श्-यतामें परिएत हो जाता है, इसीप्रकार झान-सन्तान भी मुक्त होती हुई ऊपर-नीचे या इधर-उधर कहीं नहीं जाती है, किन्तु शन्यतामें परिखत हो जाती है। उपर्युक्त चार आर्यसत्योंके बक्ता होनेसे बुद्धको चतुरार्थसत्यवक्ता केहा जाता है।

(२) योंग दर्शनके दो भेद हैं, वैशेषिक दर्शन और नैयायिक दर्शन। दोनों ही दरीनकार शिवको अपना इष्ट देव मानते हैं, और उसे ही जगत का कर्ता हर्त्ता कहते हैं इतनी एकमात्र समता दोनों दर्शनों में हैं किन्त तत्त्वव्यवस्था दोनों में भिन्न भिन्न है। वैशेषिक दर्शनमें डव्य. गए. कर्म. सामान्य, विशेष श्रीर समवायरूप छह पदार्थ माने गये हैं । द्रव्यके नी भेद माने हैं पृथिवी. श्रप. तेज, वाय, आकाश, काल, दिशा: आत्मा और मन। इस मतमें आत्मानामक द्रव्यसे ज्ञानादि गुर्णोको सर्वथा मिन्न माना गया है। ये लोक समवाय सम्बन्ध नामके एक स्वतंत्र पदार्थकी कल्पना करके उसके द्वारा द्रव्य और गुणका सम्बन्ध होना मानते हैं। इस मतमें गुणके २४ भेद माने हैं। स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, संख्या, संयोग, वियोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, श्रपरत्व, स्नेह, योग, गुरुत्व, द्रबत्व, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्रेष, प्रयन, धर्म, अधर्म और संस्कार । उत्तेपण, अवनेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमनके भेदसे कर्म पांच प्रकारका है। पर और अपरके रूपसे सामान्यके दो भेद हैं। तित्य द्वव्योंसे रहनेके कारण विशेषके व्यक्तन भेद हैं। समवाय एक ही हरा है। वैशोषिक दर्शनमें प्रत्यक् अनुमान, उपमान और व्यागम ये वार प्रमाण माने गये हैं। यह मत तित्यानित्ये-कान्तकादावादी है। इसके अनुसार दुःख, जन्म, प्रष्टुचि, दोष और मिध्यालानका उत्तरोत्तर व्यमाव मोक्सागं और बुद्धि, सुख, दुःख, हण्डा, हण्ड, प्रयक्ष, धर्म, व्यक्त में से संस्कार रूप नो व्याग्यिक-गुणुका व्यवस्त उच्छेद हो जाना हो मोच है। इसके मतानुसार मोन में जैसे दुःखका व्यभाव है, वैसे हो सुखका भी व्यभाव है। वहां तक कि मोचमें झानका भी अभाव रहता है।

( ३ ) नैवायिक दर्शनमें सोलह पदार्थ माने गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं:—प्रमाण, प्रमेय, संखय, प्रयोजन, ट्रष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क निर्णय, वाद, जल्प, विनण्डा, हेत्वाभास, क्षल जाति, और निमहस्थान । इस सतमें इन सोलह तत्त्वोंके झानसे द्रः वका नाश होनेपर मक्तिकी

प्राप्ति सानी गई है।

( ४ ) कपिलके द्वारा प्रतिपादित मतको सांख्य दर्शन कहते हैं । इसके भी दो भेद हैं । एक भेदवाले तो ईश्वरको मानते हैं, पर दूसरे भेदवाले ईश्वरको नहीं मानते हैं। कपिलने तत्त्वके पचीस भेद निरूपण किये हैं-प्रकृति, महान, अहंकार, ये तीन, स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्दरूप ध तन्मात्राएं, स्पर्शन, रसना, घाए, चत्त और श्रोत्र ये **ध हानेन्द्रियां, वाक, पा**रिए (इस्त) पाद (पैर) पायु (टहीका द्वार ) उपस्य ( मूत्रका द्वार ) ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ , मन, पृथिवी, अप् , तेज, वायु स्वीर स्नाकाशरूप पाँच भत स्वीर पुरुष । इनमें से एकमात्र पुरुष या स्वात्मा चेतन हैं स्वीर शेप चौबीस तत्त्व अचेतन हैं। एक पुरुषको छोड़कर शेप तेईस तत्त्वों की जननी प्रकृति है, क्योंकि उससे ही उन तत्त्वों की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शनमें पुरुष या आत्माको अमूर्त, अकर्ता, और भोक्ता माना है। इस मतमें प्रत्यन्न, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण माने हैं। यह मन सर्वथा नित्यैकान्तवादी हैं। पत्तीस तत्त्वोंके ज्ञानको मोक्तमार्ग कहते हैं। जवनक प्रकृति और पुरुषका संयोग बना रहता है, तब तक संसार चलता है और जब दोनों प्रथक प्रथक हो जात हैं. तब प्रस्पका मोच हो जाता है। सांख्यमतके अनुसार प्रकृति और पुरुषके संयोगसे संसार चलता है। इन दोनोंके संयोगको अधि और पंगु पुरुषके संयोग की उपमा दी गई है। जिस प्रकार अन्धा चल सकता है, पर देख नहीं सकता और पंगु देख सकता है पर चल नहीं सकता। किन्तु दोनोंका संयोग दोनों-की पारस्परिक कमीको पूरा कर देता है, इसी प्रकार स्वतंत्र रूपसे प्रकृति और पुरुप भी अपांग है, किन्तु दोनोंके संयोगसे संसार चलता है। जब विवेक प्राप्त होने पर पुरुषसे प्रकृतिका संयोग कूट जाता है, तब पुरुषको मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

( ५) मीमांसक लोग सर्वज्ञता-गुक्त किसी पुरुष-विशेषको देव नहीं मानते हैं । वे लोग बेदको ही प्रमाण मानते हैं, और वेद-शक्योंसे ही पदार्थका वयार्थ बाध मानते हैं। इस सनमें प्रत्यक्त, अस्त्रास्त्र कमान, आगम, अर्थापिक और अभाव ये छह प्रमाण माने गये हैं। सीमांसक नित्या-नित्यार्थकान्तवादी हैं। इनके मताहसार वेद-विहंत यज्ञारिका अत्राधान करना ही मोचामार्ग है

और नित्य, निरितशय सुखकी श्रमिन्यक्ति होना ही मुक्ति है।

(६) जो लोग गुण्य, पाप, ईश्वर, आत्मा आदिका अस्तित्व नहीं मानते हैं, उन्हें नास्तिक कहते हैं। इनके मतमें पृथियी, जल, अप्रि और वायु, ये चार भूतरूप तत्त्व माने गये हैं। इनका कहता हैं। इनका कहता हैं कि जिस प्रकार अनेक पदार्थोंक समुदायसे मद उत्पन्न करनेवाली एक शक्तिविद्योध उत्पन्न हो जाती है, जिसे मित्र विद्योद उसी प्रकार भूत-चतुष्ट्यके संयोगसे एक जीवन-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि लोग जीव, आत्मा आप्ति कहते हैं। जब आत्मा नामका कोई पदार्थ है ही नहीं, तो परलोक या पुण्य-पापकी क्यों चिन्ता की जाय ? क्यों न आरामसे रहा जाय और जीवन-पर्यन्त भोगोंका आनन्द हुटा जाय।

# जिनसहस्रनामकी अकाराचनुक्रमणिका

# प्रथम सङ्क शतक या अध्यायका और द्वितीय संक नाम-संख्याका बोधक है ।

| स्नकताचर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अ                      |                 | श्रग्रीयान्          | १०, ४४           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| स्न स्नाचात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग्रकर्त्ता             |                 |                      | १०, ४३           |
| स्रकृतिय १, ६१ स्रत्नाया १, ११ स्रकृतिय १०, ६५ स्रत्नाया १०, ६५ स्रत्नाया १०, ६५ स्रत्नाया १०, ६५ स्रत्नाया १०, ६६ स्रत्नाया १०, ६५ स्रत्नाया १०, ६५ स्रत्नाया १०, ६६ स्रत्नाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रकलाधर               |                 |                      |                  |
| श्रक्तविम १०, ६। श्रातविष्यित १०, ६० श्रातविष्यित १०, ६० श्रातविष्यित १०, ६० श्रातविष्यित १०, ६० श्रातविष्य १०, १० श्रा |                        |                 |                      |                  |
| स्रचमाण है, ४७ स्रातिष्टियत १०, ६८ स्रातिष्टियत १०, ६८ स्रातिष्टियत १०, ६८ स्रातिष्टियत १०, ६६ स्रातिष्ट १० |                        | ٤, ६१           |                      | <b>३,</b> ११     |
| प्रचय १, ६६ स्रातितय १, ६६ स्रातितय १, ६६ स्रातितय ७, ६८ स्रात्म १, ६५ स्रातितय १, ६५ स्रात्म १, ६५ स्रात्म १, ६५ स्रात्म १, ६५ स्रात्म १, ६६ | श्रकृत्रिम             | १०, ६१          |                      | ૧૦, ૫૭           |
| श्रचण्य ७, ६८ आर्थांबक् ४, १० अव्यवादि १, १६ आर्थांबक् १, १८ आर्थांबक् १, ६८ आर्थांबक् १, ६८ आर्थांबक् १, ६८ आर्थांबक् १, १८  | <b>श्रद्भमाग</b>       |                 |                      | <b>ર∘, પ</b> ્ર⊏ |
| अचर -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                 |                      | २, ७६            |
| अचुद         १, ८१           अचीन्य         ६, ५२           अचीन्य         १, ६२           अवंदा         १०, ६२           अवंदा         १०, ६२           अवंदा         १०, ६२           अवंदा         १०, ६०           अवंदा         १०, १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रद्धय                | ७, ६८           | ऋर्घ्यवाक्           | 8, 20            |
| श्रहोत्य ६, ५२ श्राचित्य १०, ६२ श्राचित्य १०, ६४ श्राचित्य १०, ६५ श्राचित्य १०, ६५ श्राचित्य १०, ६५ श्राचित्य १०, ६५ श्राच्य १०, ६५ श्राचित्य १०, ६६ श्राच्य १०, ६६ श |                        | ৩, দ্ৰ          |                      | દ, १६            |
| श्रांकलार्थरक् र, ११ श्रां श्रांकलार्थरक् र, ११ श्रांकलार्थरक् र, १८ श्रांकलार्थरक्वायरक् र, १८ श्रांकलार्थरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक्वायरक् |                        | १, ८१           | श्रदीच्रक            | १०, ६३           |
| स्नगर १, ८५ सहेर सहेर १००६ सहेर १०, ६० सहेर १०, ६० सहेर सहेर १०, ६० सहेर सहेर सहेर सहेर सहेर सहेर सहेर सहेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | <b>ઘ, પ્ર</b> ર | <b>ऋदी</b> च्य       | १०, ६२           |
| स्नामक १०, ६७ स्ने दे स्नियं १, ६२ स्ने स्ने स्ने स्ने स्ने स्ने स्ने स्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~                      | २, ११           |                      | ₹0, ₹४           |
| स्रान्य १०, ६६ स्रोति ४, ४६ स्राप्त १०, ६६ स्राप्त | स्रगद्                 | <b>ર,</b> ⊏પ્ર  | <b>अद्</b>           | ₹00₹             |
| श्रमुण १०, ६८ स्राध्येषक् ६, ८४ स्राध्येषक् ५, ६८ स्राध्येषक् ५, ६८ स्राध्येषक् ५, १८ स्राध्येष ५, १८ स्राध्येष ५, १८ स्राध्येष ५, १८ स्राध्येषक् ५, १८ स्र | श्चगमक                 | 80, E0          |                      | १, ⊏२            |
| प्रप्रयो ५, ६१ स्राचिव ५, १२ स्राचिव ५, १२ स्राचिव ५, १६ स्राच ५, १६ स्राचिव ५, १६ स्राचिव ५, १६ स्राचिव ५, १६ स्राचिव ५, १६ स्राच ५, १६ स् | भ्रगम्य                | १०, ६६          | <b>श्रद्धै</b> तगो   | 8, 88            |
| स्र प्रवाचक है, ७६ स्रचिय ५, १६ स्रच्यत ५, ६१ स्रच्यत ५, ६१ स्रच्यत ५, ६१ स्रच्यत ५, ६६ स्रच्यत ५, ६६ स्रच्यत ५, १६ स्रच्यत ५, १६ स्रच्यत ५, ६६ स्यवत ५, ६६ स्रच्यत ५, ६५ स्रच्यत ५, ६५ स्रच्यत ५, ६५ स्रच्यत ५, ६५ स्यवत ५, ६५ स्रच्यत ५, ६५ स्यवत ५, ६५ स्यवत ५, ६५ स्यवत ५, ६५ स | श्रगुण                 | १०, ३८          | श्रधर्मधक            | ξ, ⊏γ            |
| श्रमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रमणी                 | પ્ર, દ્ર        | श्रिधिदेव            | ય, રમ            |
| प्रचलरियति २, ६८ प्रतिकारियति १, ६८ प्रतिकारियति १ |                        | ₹, ७६           | श्राधिप              | ય, શદ            |
| प्रवतीव्रवक् ५, ६८ प्रतिप्ताद ५, ६६ प्रतिप्ताद ५, ६६ प्रतिप्तादा २, ६१ प्राचीयत ५, १० प्राचीयत ५, १० प्राचीयत ५, १० प्राचीयत ५, ११ प्राचीयत ५, ११ प्राचीयत ५, ११ प्राचीयत ५, ११ प्राचीयत ६, ६६ प्राचीयत ६, ६६ प्राचीयत ५, १८ प्राचीयत ५, १८ प्राचीयत ६, ६६ प्राचीयत ६, ६१ प्राचीयत ६, १० १ प्राचीयत ५०, १६ प्राचीयत ६०, ११ प्राचीयत ५०, १६ प्राचीयत ६०, १९ प्राचीयत ५०, १६ प्राचीयत ६०, १९ प्राचीयत ५०, १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | ७, १०           | श्रिधिपति            | પ્ર, શ્પ         |
| श्रचलावेशवक् ५, ३६ श्रचित्यदं ५, ३६ श्रचित्यदेशव २, ५, १६ श्रचीरा ५, १० श्रचीराव ५, १० श्रचीराव ५, ११ श्रचना १, ६३ श्रचला ५, १६ श्रचलाव १०, ३१ श्रचलाव १०, ३१ श्रचलाव १०, ६१ श्रवलाव १०, ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | २, ६⊏           | શ્રધિમૃ              | ¥., २०           |
| श्रवित्त्वारम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | ٧, ٩⊏           |                      | 4, 88            |
| श्रवित्याला २,६१ श्राचीवर ५,६१ श्राचीवर ५,१६ श्राचीवत ५,१६ श्राचीवत ५,१६ श्राचीवत ५,१६ श्राचीवत ५,१६ श्राचीवत ५,१६ श्राचीवत १,६६ श्राचीवत ५,१६ श्राचीवत ५,६६ श्राचीवत ६,६५ श्राचीवत ६,६५ श्राचीवत ६,६५ श्राचीवत ६,६५ श्राचीवत ६,६५ श्राचीवत ६,६५ श्राचीवत ५,९६६ श्राचीवत ५,९,६६ श्राचीवत ५,९,६६ श्राचीवत ५,९,६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | २, ८४           | अधीश                 | ¥., १0           |
| श्रन्थुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>श्र</b> चिन्त्यातमा | ₹, € १          | ग्राधीश्वर           |                  |
| श्र-बहुता ७, ६६ स्रचीयत ४, १२<br>श्र-बहुत ५, ६४ स्रच , ६, ६६<br>श्रवन्मा १, ६६ स्रचेमागणीयोचि ५, २६<br>श्रवन्य ५, ६१ श्रम्भश्रापति ८, ६४<br>श्रवम्य १, ६१ श्रम्भश्रापति ८, ६५<br>श्रवम्य १०, ६१ श्रम्भश्रापति ६, ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>श्र</b> च्युत       | 5, 40           |                      |                  |
| श्र च्छेप ५, ८५ श्र चार्यनारीबर ८, ५६ श्र चार्यनारीबर ८, ५६ श्र चार्यनारावीक ५, २८ श्र चार्यमा १, ६३ श्र चार्यमा ५, ६३ श्र चार्यमा ५, ६२ श्र चार्यमा १, ८२ श्र चार्यमा १, ८२ श्र चार्यमा १०, ६२ श्र चार्यमा १०, ६२ श्र चार्यावी १०, ६६ श्र चार्यावी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                 | श्राचीशिता           |                  |
| स्रज , १५ स्र सर्वमागर्थायोकि ४, २८<br>स्रजनमा १,६३ स्रपोल्ल, 5,३४<br>स्रजन्य ५,८१<br>स्रजामत् १०,३२<br>स्रजन्त १०,६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>श्र</b> च्छेच       | પ્ર, દ્વ        |                      |                  |
| श्रवन्मा १,६६ श्रघोच्च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | শ্বৰ                   | ح, <u>وبر</u>   |                      |                  |
| श्रवस्य ५, ८१<br>श्रवाप्रत् १०, ३२<br>श्रवित ७, २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रजन्मा               |                 |                      |                  |
| श्रजामत् १०,३२<br>श्रजित ७,२६ श्रन्वचयससा १०,७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्चजय्य                |                 |                      |                  |
| म्राजित ७, २६ म्रान्यत्त् <b>यास्ता</b> १०, ७⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रजामत्               |                 |                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ग्रजित                 |                 |                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्रजीवन्               | ₹0, ₹0          | श्रनिपरिप्र <b>इ</b> | १०, ⊏ <b>६</b>   |

#### जिनसहस्रगाम

| श्रनग्रिहोत्री          | १०, ⊏७       | श्रमूर्त                  | E, K                |
|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| श्चनघ                   | १, ७६        | श्रम्त                    | { १०, ३१<br>{ ३, ७१ |
| श्रनगुप्रिय             | 20, 84       |                           |                     |
| श्चनन्तरा               | ६, १००       | श्रमृतोद्भव               | ६, ४४               |
| <b>अनन्त</b> चित्       | २, ६०        | श्रमेयमहिमा               | १०, ६२              |
| ग्रनन्तजित्             | ७, ३८        | श्रमोघवाक्                | ٧, ٧٩               |
| ग्रनन्तधी               | ર, પ્રય      | <b>ग्रय</b> ज्य           | १०, ८४              |
| श्चनन्तमृत्             | २, ६१        | श्चयाज्य                  | १०, ८५              |
| ग्रनन्तविक्रम           | ર, પ્ર       | श्रयाजक                   | १०, ८३              |
| श्चनन्तवीर              | ૭, ७६        | <b>श्र</b> योगी           | १०, ३६              |
| ग्रनन्तवीर्य            | ₹, ६         | श्चर                      | ७, ४२               |
| श्चनन्तशक्ति            | २, ५,७       | अरमक                      | १०, ६६              |
| <b>ग्रनन्त</b> सुखात्मक | ૨, ૭         | ग्ररम्य                   | १०, ६८              |
| श्रनन्तसौख्य            | ₹, =         | <b>भ्र</b> रत्यतीत        | १, ६७               |
| श्रनन्तात्मा            | ર, પ્રદ      | ग्रर्ध्याक्               | ₹, १६               |
| श्रनन्तानन्तधीशक्ति     | ર, પ્રદ      | त्रार्दन्                 | ₹, ₹                |
| ग्रन्वय                 | ٤, २६        | श्रमित्                   | १, ७०               |
| श्चनादिनिधन             | <b>⊏,</b> ६६ | ग्ररिंजय                  | ६, ७३               |
| श्चनास्थान्             | ξ, υ⊏        | त्रलच्यात्मा              | २, ६७               |
| <b>श्र</b> निल          | 5,58         | ग्रव्यक्त                 | ર, ≒ર               |
| श्रनीश्वर               | ¥., 80       | श्रव्यय                   | 6,50                |
| श्रनेकान्तदिक्          | ٧, ١٥        | श्रवर्णगी                 | ४, ४२               |
| श्रपचारकृत्             | १०, ७६       | श्रवाक्                   | 8, 85               |
| <b>ऋ</b> पुनर्भव        | 8008         | श्रवाच्यानन्तवाक्         | 8, 80               |
| श्चपूर्धवैद्य           | ६, ८१        | <b>ऋ</b> व्याहतार्थवाक्   | ૪, રપ               |
| श्रपौरुषेययाक्लास्ता    | 3, 3,        | <b>अविद्यासंस्कारनाशक</b> | १०, ४०              |
| श्रप्रकृति              | 2, 99        | श्रवेद                    | १०, ≒२              |
| श्रप्रतक्योत्मा         | وه و۶        | ग्रशासक                   | १०, ६१              |
| श्रप्रतिघ               | ¥, E8        | श्रशिष्य                  | ₹0, €0              |
| श्रप्रतिक्रम            | ۹, ه         | श्रशेपवित                 | २, १५               |
| श्रप्रतिशासन            | ٧, २१        | ग्रष्टमंगल                | ١, १००              |
| श्रप्रयत्नोक्ति         | ٧, ३४        | श्रष्टादशसहस्रशीलाश्व     | १०, ७२              |
| श्चब्स्                 | <b>⊏,</b> ६  | श्रसंग                    | ₹, ==               |
| ग्रभयंकर                | W, E0        | असुस                      | १०, ३३              |
| ग्रभव                   | 8, جو        | श्रसरभ्वंसी               | <b>८, ३</b> १       |
| श्रमिनन्दन              | ७, रू        | <b>त्र्रस्तपरलोक</b>      | €, €₹               |
| श्रमर                   | ۶, ٤٤        | <b>अस्तसर्वज्ञ</b>        | €, ≒₹               |
| <b>श्र</b> मलाम         | ७, ۵         | ग्रस्वप्र                 | ₹, €₹               |
| श्चमितप्रभ              | २, ६२        | श्रस्य संविदितशानवादी     | £, W                |
|                         |              | ,                         | -, ••               |

|                            |     | परि                     | e) E                      |     | 21           |
|----------------------------|-----|-------------------------|---------------------------|-----|--------------|
|                            | वा  |                         | एकान्तध्वान्तमित्         |     | ٧, ١         |
| श्राशायीन्द्रकृतासेव       |     | <b>इ, ५</b> ७           | एकी                       |     | ξ,           |
| श्राशसिद                   |     | ٧, 🖘                    |                           | औ   |              |
| श्रानन्द                   |     | २, १६                   | श्रीपधीश                  |     | ۲, ۱         |
| श्रात्मनिकेतन              |     | ₹, ₹£                   |                           | क   | •            |
| <b>न्रा</b> त्मभू          |     | <b>5,</b> 6             | कर्चा                     |     | ٧, ١         |
| श्चात्ममहोदय               |     | ર, ક્ષ્પ                | कन्दर्भ                   |     | <b>(</b> , ( |
| भात्मा                     |     | ٤, ٧,٠                  | कपाली                     |     | <b>=</b> , 1 |
| श्राराध्य                  |     | ₹, १७                   | कपिल                      |     | ٤, ١         |
| <del>श्रारू</del> ढप्रकृति |     | ٤, ٥٧                   | कमलासन                    |     | Ξ,           |
|                            | ₹   |                         | करणनायक                   |     | ٤, :         |
| <b>इड</b> वाक्             |     | ४, २६                   | कर्ममर्मावित्             |     | ₹, ١         |
| इन                         |     | પ્ર, १७                 | कर्मसाची                  |     | ₹, (         |
| <b>I</b> FR                |     | પ્ર, ર⊏                 | कर्महा                    |     | ١ و٩         |
| इन्द्रनृत्यन्तपितृक        |     | રૂં, પ્રપ્              | कलानिधि                   |     | Ξ, ι         |
| इष्टपावक                   |     | ٤, جو                   | कवीन्द                    |     | ٧, ا         |
|                            | ŧ   | •                       | <b>দত্</b>                |     | 1, 6         |
| र्श्य                      |     | ય, १४                   | कुन्ध्                    |     | ۷, ۱         |
| <b>ईश्व</b> र              |     | ¥, =                    | क्रवेरनिर्मितास्थान       |     | ₹, €         |
| ईशान                       |     | પ્ર, १६                 | कुमुदबान्धव               |     | Ξ, ε         |
| ईशिता                      |     | પ્ર, રથ                 | कूटस्थ                    |     | ε, ι         |
| ईश्वपेतवाक्                |     | ٧, ३७                   | कृतकतु                    |     | ٤, ٥         |
|                            | ত্ত | , ,                     | कृतकृत्य                  |     | ξ, ι         |
| उत्तमजिन                   |     | १, ६⊏                   | <b>कृ</b> ती              |     | ٤, ٥         |
| <b>उदयदेव</b>              |     | હ, પ્રદ                 | कृतार्थितशची <b>इ</b> स्त |     | <b>3</b> , 1 |
| उदंक                       |     | ७, ६१                   | कृप्या                    |     | 0,           |
| <b>उद्ध</b> र              |     | ٥, ٤                    | केपल                      |     | ۹, ه         |
| <b>उन्द्</b> तदैवत         |     | <b>8, 8</b> 4           | <b>केवलालोक</b>           |     | ₹, (         |
| <b>उदितोदितमाहा</b> त्म्य  |     | ₹0, <b>પ્ર</b> દ        | केवली                     |     | ۷, ۱         |
| <b>उमापति</b>              |     | ⊏, પ્રપ                 | केशव                      |     | ς, ι         |
| उत्सन्नयोग                 |     | ₹0, €                   | चिंग्कैकमुलद्वय           |     | ε, :         |
| उत्साइ                     |     | <b>૭</b> , <b>ર</b> મ્ર | चान्त                     |     | ع رف         |
|                            | 74  | • • • •                 | चीरगौरगी                  |     | ٧, ٧         |
| ऋदीश                       | -   | પ્ર, દ્દ                | चेत्रर                    |     | ٤, ١         |
| ऋषि                        |     | ६, २२                   | चोपिष्ठ                   |     | ₹o, ∪        |
|                            | ष   | ,                       |                           | स्त | .,.          |
| एकदंडी                     |     | १०, १६                  | ख्याति                    |     | ٤, ر         |
| एकविच                      |     | ₹, ४५                   |                           | ग   | -, •         |
| एकाकारस्वास्वाद            |     | १०, रह                  | गरानाथ                    | •   | <b>5,</b> 9  |

| २६४                   | जिन <b>स</b>                     | [सनाम                 |               |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| गति                   | ય, દદ                            | जगद्गुर               | ₹, ⊏७         |
| गन्धाम्बुपूतत्रेलोक्य | ₹, ४€                            | जगदेकपिताम्           | <b>٤, ६</b> ८ |
| गर्भौत्सवोन्द्रत      | <b>३</b> , २७                    | जगद्धित               | ¥., =0        |
| प्रामग्री             | ય, દર                            | जगनाय                 | ¥, ¥ó         |
| गिरांपति              | ٧, <b>۲</b> ٩                    | जगत्पति               | પ્ર, રહ       |
| गीर्मनोयोगकाश्र्यक    | १०, १४                           | बगत्युज्य             | ₹, 58         |
| गुगाकर                | €, 5€                            | जगत्प्रभु             | ¥, ¥₹         |
| गुणाम्भोधि            | ٤, ६٠                            | जगत्प्रसिद्धसिद्धान्त | Y, E.         |
| गुणोञ्छेदी            | ٤, ٤٠                            | अनार्दन               | E, 84         |
| गुण्य                 | Ę, <b>6</b> 0                    | जय                    | u, 6 %        |
| गुस्भुति              | €, €₹                            | जयनाथ                 | હ, હર         |
| घ                     |                                  | जयदेव                 | છં, મ્ર⊏      |
| <b>घातिकर्मान्तक</b>  | १, ७६                            | जयव्वजी               | 1, 60         |
| च                     |                                  | जितेन्द्रिय           | Ę, <b>?</b> ছ |
| चक्रपायि              |                                  | जिन                   | ۲, ۶          |
| चन्द्रप्रभ            | E, 88                            | जिनकुंजर              | १, ३६         |
| चतुर्भमिकशासन         | છ, <b>રૂ</b> ર<br>દ, ર્ <b>ર</b> | जिनग्रामग्री          | શ, પ્ર⊏       |
| चतुर्भुख              | 5, 3                             | जिनचन्द्र             | १, इइ         |
| चतुरशीतिलक्षगुरा      | ~, ₹<br>१०, ₹७                   | জিন <b>ত্</b> ইম্ব    | ۲, ٤٧         |
| चतुर्यसंस्थवक्ता      | E, 28                            | जिनदेव                | 8, 88         |
| चतुःषष्टिचामर         | ₹, €₹                            | जिनधुर्य              | 35,9          |
| चारपार्षिमतोत्सव      | ₹, ४३                            | जिनधौरेय              | १, ३८         |
| चार्वाक               | ₹, दद                            | जिननाग                | ર, પ્રપ       |
| चित्रगु               | ۲, پر <i>ټ</i>                   | जिननाथ                | १, १०         |
| चित्रगुप्त            | 9, 48                            | जिननायक               | १, २१         |
| चित्रभान              | 5, 95                            | जिननेता               | १, १⊏         |
| चेतन                  | د, پر <sub>لا</sub>              | जिनप                  | १, २७         |
| 8                     |                                  | जिनपति                | १, ११         |
| खननयराट्              |                                  | जिनपश्चिक             | १,२३          |
| खायानन्दन<br>आयानन्दन | ય, દય                            | जिनपालक               | १, ३२         |
|                       | 5, 80                            | जिनपुङ्गव             | શ, પ્રસ       |
| 3                     |                                  | जिनपुरोगम             | १, ६२         |
| जगञ्चलु               | २, ६६                            | जिनप्रष्ट             | 8,8           |
| जगजयी                 | પ્ર, ६૦                          | जिनप्रमु              | 8, 88         |
| जगिंज प्रा            | પ્ર, પ્રદ                        | जिनप्रवर्ह            | १, ६०         |
| जगज्जेता              | થ, થહ                            | <b>जिनप्रवेक</b>      | १, ५७         |
| जगळेत्र<br>जगळचां     | પ્ર, પ્ર⊏                        | विनभर्त्ता            | १, १६         |
| जगत्कत्ता<br>जगदर्चित | ۵, ۹۷                            | जिन <b>मु</b> ख्य     | ₹, ६५         |
| जगद्याचत              | ₹, ⊏३                            | जिनराज                | १, १२         |

|                      | परि            | शिष्ट                |   | રદ્દપ           |
|----------------------|----------------|----------------------|---|-----------------|
| जिनराट्              | 8, 8           | जिनोत्तं स           |   | १, ५४           |
| जिनरत्न              | 2,80           | <b>जिनोर</b> स       |   | ₹, ४८           |
| जिनवर                | ₹, ४२          | निष्म                |   | 4,84            |
| जिनवर्य              | 8, 48          | जीवधन                |   | १००६            |
| जिनविम्              | 8, 84.         | नेता                 |   | 4, 84           |
| जिनवृन्दारक          | १, ६६          | श्चाता               |   | દ, દ્ય          |
| জিনকৃষ               | ₹, ४६          | शनकर्मसमुख्यी        |   | ₹o, ७           |
| जिनशार्द् <u>र</u> ल | ₹, ५0          | श्चनचैतन्यभेदहक्     |   | ٤, ٧٩           |
| <b>जिनशासिता</b>     | ۶, ۹٤          | शाननिर्भर            |   | ₹0, ₹00         |
| <b>जिन</b> श्रेष्ठ   | ₹, ६३          | शनमति                |   | ળ, રશ           |
| जिनर्षभ              | ₹, ४५          | शानसंशक              |   | હ, १६           |
| जिनसत्तम             | 2, 48          | श्रानान्तराध्यद्यवेश |   | ٤, ٧            |
| जिनसिंह              | 8,88           | शनैकचित्             |   | १००५            |
| जिनस्वामी            | ₹, =           |                      | त |                 |
| <b>जिनहं</b> स       | ₹, <b>५</b> ३  | तटस्थ                | • | ६ ६३            |
| जिनार्क              | ₹, <b>३</b> ५, | ततोदीर्घाय           |   | R 84            |
| जिनाम <b>र्गा</b>    | ₹, ५६          | तत्रभवान्            |   | ₹, १०           |
| जिनाप्रय             | 8, 4.8         | तत्रायु              |   | 8, 88           |
| जिनामिम              | 2, 44          | तथागत                |   | ٤, ٧,           |
| जिनादित्य            | 8, 48          | तनूनपात्             |   | <b>⊏, ७</b> €   |
| जिनाधिनाथ            | ₹, ₹0          | तारकजित्             |   | 5, 88           |
| जिनाधिप              | ₹, ६           | तन्त्रकृत            |   | ٧, ٤٤,          |
| जिनाधिपति            | ₹, ₹₹          | त्रयीनाथ             |   | ٧, ٩            |
| जिनाधिभू             | ۱, १७          | त्रयीमय              |   | <b>ς</b> , ξε   |
| जिनाधिराज            | १, २६          | त्रयोदशकलिप्रग्रात्  |   | १०, ⊏१          |
| जिनाधिराट्           | ₹, ₹₹          | त्रिजगत्परमेश्वर     |   | પ, ⊏ર           |
| जिना धीश             | ٠, ١           | त्रिजगन्मंगलोदय      |   | ય, ⊏દ           |
| जिनेट्               | ١, २२          | त्रिजगद्दल्लभ        |   | ય, દહ           |
| निनेन                | १, २०          | সিৰ্ভা               |   | ₹0, ¥           |
| जिनेन्द्र            | ₹, २           | त्रिमुवनेश्वर        |   | ધ, ર=           |
| <b>जिने</b> न्दु     | <b>१, ३७</b>   | त्रिमंगीश            |   | ٧, ۵٧           |
| जिनेश                | S. YE          | त्रिपुरान्तक         |   | ح,ٰ بر <i>ح</i> |
| जिनेश्वर             | 3.5            | त्रिप्रभाग           |   | E, ¥8           |
| जिनेशान              | ₹, ₹€          | त्रिलोचन             |   | 5, 48           |
| जिनेशिता             | શ, સ્થ         | त्रिविकम             |   | <b>5</b> , २१   |
| <b>जिनेशी</b>        | १, रू          | त्रिषष्टिचित्        |   | ۲, ۲۰۰          |
| <b>जिनोत्त</b> म     | ۹, پر          | तीर्यकर              |   | ´Υ, ₹           |
| जिनोत्तर             | ₹, ¥0          | तीर्येकर             |   | ٧, ٧            |
| जिनोद्रह             | 1, 11          | तीर्थंकर्ता          |   | ٧, ६            |
| ξY                   | . ,            |                      |   |                 |

| २६६                     |    | जिनस <b>द्द</b> | ानाम                      |   |                 |
|-------------------------|----|-----------------|---------------------------|---|-----------------|
| तीर्यकारक               |    | ٧, १२           | इदमत                      |   | ७, ६३           |
| तीर्थकृत्               |    | ٧, ١            | <b>ह</b> दात्म <b>हक्</b> |   | २, ४७           |
| तीर्घकुरवंगी            |    | ય, પ્રય         | <b>ह</b> ढीयान्           |   | ય, દદ           |
| तीर्थनायक               |    | ¥, E            | देव                       |   | ५, २७           |
| तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत्  |    | ¥, 99           | देवदुन्तुमि               |   | ₹ € ₹           |
| तीर्थप्रखेता            |    | ٧, ११           | देवदेव                    |   | ₹, ⊏६           |
| तीर्थप्रवर्शक           |    | ४, १३           | देवर्षीष्टशिवोद्यम        |   | ₹, ५८           |
| तीर्थभर्ता              |    | ٧, ७            | देवाधिदेव                 |   | ₹, 57           |
| तीर्थविधायक             |    | ¥, १५           | देश                       |   | ४, ७८           |
| तीर्थवेषा               |    | ٧, १४           | RET                       |   | દ, દ્રર         |
| तीर्थस्ट्               |    | ¥, ₹            | <b>द्रव्यसिद्ध</b>        |   | १००२            |
| तीर्थसेव्य              |    | ४, १७           | दंडितायति                 |   | १०, ६           |
| तीरपास                  |    | ₹0, ₹           | द्वादशात्मा               |   | ८, ७४           |
| तीयेंश                  |    | ٧, ۾            | द्रासप्तिप्रकृत्याशी      |   | १०, ८०          |
| तीर्थेशंमन्यदुग्धाव्धि  |    | ₹, ४७           | द्विजराज                  |   | 5,50            |
| <b>दु</b> च्छामावमित्   |    | 35,3            | द्विजराजसमुद्भव           |   | ८, १००          |
| ব্ৰহ্ম                  |    | ٧, 🖘            | <b>दिजारा</b> ध्य         | ध | ८, ७६           |
| तैर्थिकतारक             |    | ٧, १८           | धर्म                      | ч | ७, ३६           |
| <b>जुटत्कर्मपारा</b>    |    | १०, २६          | धर्मचकायुध                |   | ¥, £0           |
| त्रैलोक्यनाथ            |    | ધા, ર⊏          | धर्मचक्री                 |   | २, ७१           |
| त्रैलोक्यम <b>ज्ञ</b> ल |    | ય, દર           | धर्मतीर्थकर               |   | ٧, ٩٠           |
| दत्त                    | व् |                 | धर्मदेशक                  |   | ٧, ⊏१           |
| दयाध्य <del>व</del>     |    | 9, 9            | धर्मध्याननिष्ठ            |   | <b>E</b> , 84.  |
| दयायाग<br>दयायाग        |    | Ę, ¥?           | धर्मनायक                  |   | પ્ર, દ્દ્ય      |
| दशवल<br>दशवल            |    | ₹, ८०           | धर्ममूर्ति                |   | ६८३             |
| दान्त                   |    | ٤, ۶            | surfue a                  |   | <b>≒</b> €₹     |
| दिगम्बर                 |    | ₹, ४≒           | धर्मवृद्धायुध             |   | Ę, <u>4</u> , ę |
| दिव्यमी                 |    | v, <b>≂</b> €   | धर्मशासक                  |   | ¥, <b>⊑</b> ∘   |
| दिव्यध्वनि              |    | ४, २३           | धर्मश्रुति                |   | ٧, ६٤           |
| दिव्यवाद                |    | ¥, ₹¥           | धर्मसाम्राज्यनायक         |   | 4 200           |
| ાયુખ્યવાવ               |    | ૭, ૭૫           |                           |   |                 |

છ3 ,≸

₹, २⊏ भारत

₹, २३

ર, પ્રદ धीर

¥, १००

**પ્र,** ७६

¥, ३२

₹, २० निम

धर्मसारिय

धर्माध्यच

**मु**क्श्रुति

नचत्रनाथ

**धारगाधीश्**वर

७, ८२

£, 80

**८**, ३

६, १४

¥, 9E

४, ७२

۲, ۲۷

0, 84

दिव्यीज

दुन्दुभिस्वन

दुर्शयान्तकृत्

हरिवशुद्धिगणोदम

दुराधर्ष

दि:याशोक

दिव्योपचारोपचित

दीचाच्याचुव्यजगत्

| नयोतुंग<br>नयोभयुक्<br>नर<br>नरकान्तक<br>ना<br>ना | ७, ६४<br>६, १००<br>६, ५२<br>६, ५३<br>६, ५३ | निर्विष्म<br>निर्वेषनीय<br>निर्वेशेष्गुशासृत<br>मिर्विशाद<br>निःकलंक | १, ७१<br>१०, ४२<br>६, ३७ |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| नर<br>नरकान्तक<br>ना                              | É, 4₹<br>⊏, ¥₹<br>E, 4₹<br>4,     ?        | निर्विशेषगुवामृत<br>मिर्निषाद                                        | १०,४२                    |
| नरकान्तक<br>ना                                    | É, 4₹<br>⊏, ¥₹<br>E, 4₹<br>4,     ?        | मिर्विषाद                                                            |                          |
| ना                                                | દ, પ્રર<br>પ્ર, १                          | मिर्विषाद                                                            |                          |
| -                                                 | દ, પ્રર<br>પ્ર, १                          | निःकलंक                                                              | 33 \$                    |
| are:                                              | મ, ર                                       |                                                                      | 0 EX                     |
| વાવ                                               |                                            | निश्चिन्त                                                            | ₹ €=                     |
| निगु ंग                                           | E, 40                                      | नि:अम                                                                | ₹, ६२                    |
| निर्मन्थनाथ                                       | ६, २०                                      | निष्कल                                                               | ₹, ₹0                    |
| निर्जर                                            | ₹, €¥                                      | निष्कषाय                                                             | છે, દ્દેય                |
| नित्यानन्द                                        | ٦, २٥                                      | निष्ठ                                                                | 20, 88                   |
| निर्द्वन्द                                        | €, 85                                      | निस्तमस्क                                                            | १, ७४                    |
| निर्निमेष                                         | <b>६, ६</b> १                              | निःस्वेद                                                             | ٧, ٤٧                    |
| निःपीतानन्तपर्याय                                 | ₹0, ₹٤                                     | <b>रुत्यदैरायतासीन</b>                                               | 1, Yo                    |
| निःप्रमाद                                         | ξ, ξ                                       | नेता                                                                 | ય, દ્ર                   |
| निबंन्धन                                          | ٤, ६६                                      | नेमि                                                                 | 9, 84                    |
| निर्भय                                            | ۶, ⊏٤                                      | नैःकर्म्यासद                                                         | १०, २२                   |
| निर्भ्रमस्वान्त                                   | ₹, ₹€                                      | नेवायिक                                                              | €, ₹१                    |
| निर्मद                                            | ₹, =¥                                      | नेरात्म्यवादी                                                        | ٤, १८                    |
| निर्मम                                            | ₹, ≂७                                      | न्यस्हरू                                                             | २, १२                    |
| निर्मल                                            | <b>છ</b> , ६⊏                              | न्यायशास्त्रकृत्                                                     | ४, ६६                    |
| निर्मोद्य                                         | 3, 4, 3                                    | q                                                                    |                          |
| निर्मोद                                           | १ ८३                                       | पति                                                                  | ય, ર                     |
| नियतकालगु                                         | ४, ६३                                      | पद्मनाभ                                                              | E, 88                    |
| निरातंक                                           | 9, 80                                      | पद्मप्रभ                                                             | છ, ક્ષેત્ર               |
| निरात्राध                                         | ₹, ६€                                      | पद्मभू                                                               | ₹, ₹€                    |
| निरारेक                                           | ٥, ٤٩                                      | पदायान                                                               | ₹, ⊏€                    |
| निराभय                                            | ६, ६२                                      |                                                                      | 4, 88                    |
| निराभयचित्                                        | ٤, ٩٧                                      |                                                                      | # XX                     |
| निरुक्तोक्ति                                      | ¥, E¥ !                                    | परमजिन                                                               | १, ६१                    |
| निश्पप्लव                                         | દ્દ, દ્વ                                   |                                                                      | ૧૦, પ્રપ                 |
| निरुपाधि                                          | १०, ६०                                     | परमनिर्धर                                                            | १०, २३                   |
| निरुत्सुक                                         | ¥, 65                                      | <b>इ</b> स्मनिःस्ट्रह                                                | ₹°, ⊏⊏                   |
| निरूदात्मा                                        | ર, ૪૬                                      | परमर्षि                                                              | §, EE                    |
| निरीपम्य                                          | ¥, EE                                      | परमश्क्रलेश्य                                                        | १०, ७ <b>५</b>           |
| निरंजन                                            | ર, હ્ય                                     | परमसंबर                                                              | १०, २१                   |
| निलंप                                             | ६, ३८                                      | परमहंस                                                               | १०, २०                   |
| निर्वाग                                           | ۱۹, ۱۹                                     | परमात्मा                                                             | ₹, ₹६                    |
| निर्वासमार्गदिक्                                  | ¥, 03                                      | परमार्थग्                                                            | 8 48                     |
| निर्विकल्पदर्शन                                   | E. १4                                      | परमानम्द                                                             | २ १७                     |

| २६=                 | जिनस <b>ः</b>  | क्रमाम                |                |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| परमाराध्य           | ٩, १८          | पुष्पवृष्टिभाक्       | <b>ર</b> , દદ્ |
| परमेश्वर            | <b>૭</b> ,  ર૭ | पुष्पाञ्जलि           | ૭, १३          |
| परमेशिता            | પ, ૧૪          | पूजार्हे              | ₹, =?          |
| परमेडी              | ₹, ४०          | पूज्य                 | 1,5            |
| परमोज               | ₹, ₹४          | पूर्णंबुद्धि          | ७, ६४          |
| परमौदासिता          | <b>ξ</b> , ७७  | पूतात्मा              | €, ४६          |
| परात्मा             | र, ३⊏          | पूर्वदेवोपदेष्टा      | 5, €€          |
| पगनन्द              | २ २२           | पञ्चकल्यासापूर्वित    | ₹, ₹€          |
| परिवृद्ध            | ¥, ₹           | पद्मवसमय              | ર, પ્રશ        |
| परोज्ञानवादी        | દ્દ્રપ         | प्रज्ञलघ्यद्धग्रस्थित | १०, ७६         |
| परोदय               | ₹, २३          | पञ्चविंशतितत्त्ववित्  | ٤, ٧٩          |
| परंज्योति           | ર રદ           | पञ्चस्कन्धमयात्मद्दक् | ٤, २१          |
| परंतेज              | ર, સ્પ         | पद्मार्थकर्णक         | E, 22          |
| परंधाम              | २ २६           | प्रकृति               | દં, હર         |
| परंत्रहा            | ર, <b>೩</b> ∘ં | प्रकृतिप्रिय          | ٤, سر          |
| परंमह               | २, २७          | <b>मशापार्यमित</b>    | ૭, ૭૬          |
| परंग्ह              | ₹, ₹१          | प्रचीगुक्न्ध          | દ્દ, દહ        |
| पशुपति              | ⊏, પ્રદ        | प्रचेता               | 5, 88          |
| पालंडच्न            | 33,3           | प्रजापति              | <b>⊑,</b> १०   |
| पाता                | ٧, ٥٥          | प्रज्वलस्प्रभ         | १०, २४         |
| पारकृत्             | ₹0, ₹          | प्रतितीर्थमदध्नवाक्   | ¥, ₹¥.         |
| पारेतमःश्थित        | ₹0, ¥          | प्रत्यगातम            | ₹, ₹₹          |
| पार्खं              | <b>9, Y9</b>   | प्रत्यग्ज्योति        | ₹, ₹5          |
| पिता                | મ પ્રવ         | प्रत्यज्ञैकप्रमागा    | ٤, ٤ ا         |
| पुण्यजन             | <b>⊑,</b> €∘   | प्रधान                | ٤, ७۰          |
| पुण्यजनश्वर         | =, 2 ?         | प्रधाननियम            | ٤, ٤           |
| पुण्यशंबल           | ₹0, ७३         | प्रधानमोज्य           | ٤, ٧٤          |
| पुण्यवाक्           | ٧, २६          | प्रपूतात्मा           | દ્દ, પ્રસ      |
| पुण्यांग            | 4, 44          | प्रबुद्धातमा          | २, ३३          |
| पुण्यापुण्यनिरोधक   | ६, ६१          | प्रभविष्णु            | પ પર           |
| पुण्डरीकाच्         | न, २६          | प्रभादेव              | 6, 80          |
| पुमान्              | ٤, بربر        | मभु                   | ¥, v           |
| पुरन्दर्यविद्यकर्णा | €, €¥          | प्रमृष्णु             | W, YE          |
| पुरागापुरुष         | ৬, দং          | प्रज्यक्तनिर्वेद      | ٤, २           |
| पुरुदेव             | <b>0, 0</b> 0  | प्रशान्तगु            | ٧, ٩٥          |
| पुरुष               | ٤, ٧,          | प्रशान्तात्मा         | ₹, ३७          |
| पुरुषोत्तम          | F, 88          | <b>मश्नकीर्ति</b>     | હ, દેર         |
| त्रह                | ८०, ७१         | प्रा <b>यामच</b> ग्   | હ, વર<br>૬, ફર |
| पुष्पदन्त           | ७.३३           | <b>मारिनक्</b> यु     | पः ११<br>४, ६१ |

|                             | परिशि                   | *                      | <b>२६</b> १                  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| प्रेयान्                    | ₹0, ₹¥                  | भूतार्थकतुपूरुष        | ₹, ७                         |
| प्रेष्ठ                     | ₹ <b>0,</b> ¥६          | <b>भ्</b> ता येयसपुरुष | ₹, ६                         |
| वित्रक्रधन                  | <b>⊏,</b> ₹₹            | भूतात्मा               | ર, હર                        |
| बहुल                        | u, <b>ξ</b> u           | भूर्म्, वःस्वरचीश्वर   | ¥, 5¥                        |
| बहिर्विकार                  | ٤, ق                    | भूर्भ् वःस्वःपतीडित    | <b>1</b> , 60                |
| बहुधानक                     | ٤, ٥١                   | भूमिनन्दन              | E, 84                        |
| सद                          | ٤, ١                    | भोका                   | E, KE                        |
| बोधिसस्य                    | ٤, १٧                   | <b>मोगिराच</b>         | E, E&                        |
| अहाश                        | ₹, <b>¥</b> ¥           | भौतिकशान               | ٤, ٣٤                        |
| ब्रह्मतस्ववित्              | <b>E, VA</b>            | a a                    |                              |
| महानिष्ठ                    | 9, 88                   | मचवार्चित              | <b>1</b> , 4,                |
| ब्रह्मयोनि                  | E, V?                   | मधुद्देषी              | ح, تر<br>⊏, الإلا            |
| महावित्                     | રે દય                   | मन                     | ت, وع<br>⊑, وق               |
| ब्रह्मसम्भव                 | €, <b>%</b> ⊏           | मल्लि                  | ت, <i>دو</i><br>ت, <b>دو</b> |
| नद्गा                       | 5, ₹                    | महितमहाबीर             | ૭, <b>૧</b> ૨                |
| <b>बद्घे</b> ट्             | ६ লং                    | महर्षि                 | ६, २६                        |
| ब्रह्में ड्य                | \$ £X                   | महाकाविशक              | ۹, ۹٤<br>۹, ۹٤               |
|                             | म ३. २                  | महाकुपालु              | 2, 20                        |
| भगवान्                      |                         | महाक्षेत्रांकरा        | Ę, <b>u</b> ę                |
| भहारक                       | ₹, E<br>६ <b>४</b> €    | महाचम                  | €, <b>₹</b> Y                |
| भदन्त<br>भर्ग               |                         | महादम                  | ₹, ₹७                        |
| भग<br>भर्ता                 | <b>5</b> , <b>5</b> ?   | महादेव                 | ય, રદ                        |
|                             | પ્ર, પ<br>⊏, ૬ <b>૧</b> | महात्मा                | ₹, ₹४                        |
| भव<br>भवान्तक               | به ورد<br>ع, وو         | मद्दाच्यानी            | €, ₹?                        |
|                             | u, 66                   | महान्                  | ₹, १२                        |
| भव्यबन्धु<br>भव्येकअव्यगु   | ¥, <b>4</b> €           | महानन्द                | २, २१                        |
| मव्यक्तश्रव्यगु<br>भामण्डली | 8, E?                   | महानिष्ठ               | ર, ૪૫                        |
| मामण्डल।<br>भाष             | ३, ७६                   | महापदा                 | હ, પ્રફ                      |
| भास्वान्                    | 2, 27                   | महाबल                  | ٦, १००                       |
| आणिष्य                      | ય, ૫૦                   | महाबोधि                | ₹, €¥                        |
| भक्तेकसाध्यकर्मान्त         | ٤, ३६                   | महाब्रह्मपति           | €, ⊏€                        |
| <b>मुवनेश्वर</b>            | ¥, 44                   | महाब्रह्मपदेश्वर       | ٧, ٧,٥                       |
| भूतकोटिदिक                  | و, و                    | महाभाग                 | ¥, £5                        |
| भूतनाथ                      | ય, ६७,                  | महाभोग                 | 33,9                         |
| भूतसृत्                     | ય, દ્વ                  | महापति                 | ₹, ७७                        |
| भूतार्थदूर                  | ₹0, <b>%</b> ¥          | महामहाई                | ₹, १३                        |
| भूतार्थमावना <b>रिद्य</b>   | ٤, ٩٩                   | महाश्रुनि              | <b>6</b> , <b>3</b> °        |
| भूतार्थशूर                  | ₹०, ঋ≷                  | महामैत्रीमय            | €, <b>£</b> ¼                |
| भूताभिव्यक्तचेतन            | €, €.                   | महामीनी                | 4, 31                        |

| <b>૨૭</b> ૦        | जिनस <b>द</b>  | स्र नाम                |                 |
|--------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| महायश              | ₹, •७⊏         | यम                     | ٤, ⊏            |
| महायोगीश्वर        | १००१           | यशोधर                  | 39 0            |
| महालाभ             | ર, દપ          | योष्य                  | ३ ६७            |
| महारिच             | . 5. 85        | याज्यश्रुति            | ٧, ६६           |
| महावीर             | 6, YE          | योजनव्यापिगी           | ૪, પ્રર         |
| भहामती             | ६, ३३          | योगिकद्दिनिर्लेपनोद्यत | १०, १२          |
| महाशान्त           | ६, ३६          | योगश                   | ६, ⊏२           |
| म्हाशील            | ह, ३५          | योगस्नेहापह            | १०, ११          |
| महा <b>श्रु</b> ति | ٧, ६⊏          | योगी                   | ۹, ۱۹           |
| महासाधु            | ७, ₹           | योगीन्द्र              | ६, २१           |
| महासेन             | =, ६⊏          | योगीश्वरार्चित         | 1, 43           |
| महार्ह             | ₹, ४           | यौग                    | ٤, ३७           |
| महिष्ठवाक्         | 8, 80          | ₹                      | ٠, ١٠           |
| महिडात्मा          | ₹,.४१          | रवागर्भ                | <b>ર, ર</b> પ્ર |
| महेरा              | ધ્ર, ₹₹        | रुद्धवाकू              | 8,80            |
| महेशान             | પ્ર, ૧૨        | स्द                    | = 40            |
| महेश्वर            | ય, રશ          | रेंदपूर्णमनोरथ<br>-    | વ, પ્રદ         |
| <b>महोदकं</b>      | ६, ६६          | ल                      | 7, 71           |
| महोदय              | ર, દદ          | लेखर्षभ                | 5,55            |
| 'महोपाय            | '६, ६७         | लोकजित्                | પ્ર પ્રર        |
| महोपभोग            | 2, 80          | लोकनाथ                 | પ્ર ३६          |
| महौदार्य           | ર, દ્ર         | लोकपति                 | પ્ર, થ્પ        |
| माधव               | न, ३२          | लोकाप्रगामुक           | १००८            |
| मानमदी             | ₹, 8⊏          | लोकाध्यदा              | ય હય            |
| मार्गजत्           | €, ११          | लोकालोकविलोकन          | 30,9            |
| मार्ग देशक         | 8, 68          | लोकेश                  | ¥, 3E           |
| मीमांसक            | ε, ⊏≀          | लोकेश्वर               | ¥. 88           |
| मुनि '             | ર્વ, સ્પ્ર     | व                      | -7, -70         |
| मुनीश्वर           | ६, २६          | वप्रसूचीशुचिश्रवा      | ₹, ५,०          |
| मृत्युखय           | E, 4.?         |                        | પ્ર, દરૂ        |
| मोघकर्मा           | १०, २५         |                        | 9, 85           |
| मंत्रकृत्          | મ, હરૂ         | वर्ष                   | પ્ર, હર         |
| <b>मंत्रमूर्ति</b> | ર, પ્ર         | वसुधारार्चितास्पद      | ₹, <b>२</b> ०   |
| य                  | 7) 77          | वागसृष्टासन            | ₹, £४           |
| यश                 | <b>ક્</b> , હર | वाग्मीश्वर             | 8, 45           |
| यशपति              | ₹,.६⊏          | वामदेव                 | 5, <b>4</b> ,₹  |
| राजार्थ            |                | see floor              |                 |

**३**, १ धारगीश्वर

३, ७० वासुपूज्य

६, २४ | विकृति

६, २८ वितृष्ण

٧, 52

७, ३६

30,3

१, ८६

यशाई

यशक्

यतिनाथ

यति

|                           | परित                           | ive:                        | ₹ <b>⊍१</b>           |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                           | 414                            | 46                          | 40(                   |
| विदांवर                   | २, ७२                          | विश्वेश                     | ય, રદ                 |
| विधाता                    | 5, ¥                           | विश्वेश्वर                  | પ્ર ફેર               |
| विनायक                    | १, ७१                          | बिष्टरअवा                   | ८ ३७                  |
| विमव                      | ∙ પ્ર,⊏પ                       | विष्णु                      | ⊏, २०                 |
| विभावसु                   | 5, 94                          | विष्णुपदारज्ञा              | \$ <b>%</b> %         |
| विमु                      | ૧૫, દ                          | विष्यक्षेन                  | ت, <b>٧</b> ٦         |
| विमल                      | ७, ३७                          | <b>बीतमत्त्रे</b> र         | દ્, પ્ર               |
| विमलप्रभ                  | ७, ६६                          | वीतराग                      | ₹, ८०                 |
| विमलाभ                    | ٥, ४                           | वीतविरुपय                   | 9 80                  |
| विमलेश                    | ৬, १⊏                          | वीर                         | ७, ५०                 |
| वियद्गरत्न                | ८, ७३                          | <b>बृद्ध</b>                | १०, ४१                |
| विरजा                     | १, ७२                          | बुख                         | - પ્ર, હશ             |
| विरम्य                    | £, نات                         | वृथकेतन                     | ८ ५०                  |
| विरूपाद्य                 | <b>८, ५</b> २                  | वृषम                        | હ રમ                  |
| विरोचन                    | ८, ७२                          | <b>बृ</b> हतांपति           | 5, 85                 |
| विविक्त                   | २ ८०                           | <b>ब्ह</b> द्भानु           | ≂, ७७                 |
| विश्वकर्मा                | 9 58                           | वेदश                        | ⊏. १२                 |
| विश्वचन्तु                | ٦, १४                          | वेदपारग                     | <b>⊏, १४</b>          |
| निश्वजित्                 | y yy                           | वेदांग                      | <b>⊏ १३</b>           |
| विश्वजित्वर               | ય, પ્રદ                        | वेदान्ती                    | £, £4.                |
| विश्वज्ञ                  | ₹, €                           | वेद्य                       | ३, ६६                 |
| विश्वज्योति               |                                | वैकुण्ठ                     | ट, <b>२५</b>          |
| विश्वतश्चन                | ર. ૭૫                          | नेपोणिक                     | €, २⊏                 |
| विश्वतोमुख<br>विश्वतोमुख  | २, १३                          | . जन्म <i>रागम्म</i>        | १०, ७४                |
| विश्यदृश्या               | ₹, ८८                          | व्यक्तवर्षागी               | ¥ ¥¥                  |
| विश्वदेवागमाद् <b>भुत</b> | ₹, १०                          | व्यक्ताव्यक्तशविशानी        | દ, ૪ર                 |
| विश्वनायक<br>विश्वनायक    | ₹, ₹७                          | व्यवहारसुपुप्त              | १०, ५६                |
| विश्वभू                   | ७, ८८                          | व्योम                       | ₹, ४४                 |
| विश्वभृतेश                | ৬, হড                          |                             | श                     |
| विश्वस्थर                 | भ, ३०<br>८ ३०                  | शकार्च्य                    |                       |
| विश्व <b>मृत्</b>         |                                | शकाच्य<br>शकारक्षानन्दनृत्य | ₹, ⊏५                 |
| विश्वरूपातमा              | र, ⊏५<br>२ ⊏६                  | शकाद्धुष्टेष्टनामक          | <b>३, ५३</b><br>३, ५२ |
| विश्वविजेता               | ય પ્ર                          | शन्त्रीविस्मापिताम्बिक      |                       |
| विश्वविज्ञातसंभूति        |                                | शचीसप्रप्रतिन्छन्द          | ₹, ५४                 |
| विश्वव्यापी               | ३, ३६                          |                             | ₹, ₹⊏                 |
| विश्वाकाररसाकुल           | २, दर                          | श्वानन्द                    | ₹, २४                 |
| विश्वात्मा                | १०, २ <u>६</u><br>२ <b>८</b> ७ | शतानन्द<br>शब्दाद्वैती      | ८, १७                 |
| विश्वासी                  | ५ ⊆७<br>५, ⊑३                  | श्रम्<br>राज्याद्वता        | £, £७                 |
| विश्वेट्                  | થ, રફ                          | राम्मु '                    | ς, γς                 |
|                           |                                | राना                        | ६, ६६                 |

| २७२             | जिनसङ्                | हर गाम                       |                            |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| शरण्य           | २, ८६                 | . 4                          |                            |
| शाक्य           | ε, ₹                  | षट्पदार्थहर्फ्               | ६ ३०                       |
| ग्रास्ता        | ٤, १२                 | षदभिष्ठ                      | ٤, ٧                       |
| शान्त           | u, Rr                 | षोडशार्थवादी                 | ६ ३१                       |
| शान्तनायक       | Ę, <b>5</b> 0         | स्तः<br>सत्कार्यवादसातः      |                            |
| शान्ति          | 6, Ye                 | सत्यतीर्थंकर<br>सत्यतीर्थंकर | ٤, ٧٧                      |
| शिव             | ٧, १२                 | सत्यतायकर<br>सप्तमंगिवाक्    | ४, १६                      |
| शिवगय           | 9, 24                 | सत्यवाक्याचिप                | ٧, ٧१                      |
| शिवकीर्र्यन     | ७, दरे                |                              | ٧, १६                      |
| शीतल            | U, \$Y                | सत्यशासन                     | ٧, २०                      |
| श्रुचि          | €, ७२                 | सत्यानुभयगी                  | ٧, 4, ٩                    |
| शुचिभवा         | ¥, E≷                 | सत्याशी                      | €, ७೬                      |
| शुद्ध           | १, ७३                 | सदाश्रुति                    | ६, ७६                      |
| शुब्मति         | ७, २२                 | सदानन्द                      | २, १⊏                      |
| शुद्धाम         | v, <b>4</b> ,         | सदाप्रकाश                    | २, ६२                      |
| शुभलच्य         | યું હજ                | <b>सदामोग</b>                | દ, હય                      |
| शुभांश          | 5, 51                 | सदायोग                       | ६, ७४                      |
| शुल्यतामय       | ₹०, ₹४                | सदाशिव                       | न, ६३                      |
| शैलेश्यलंकृत    | १०, २७                | सद्गु                        | ٧, ١٤٠                     |
| शौरि            | 5, ₹₹                 | सदोदय                        | २, १९                      |
| शंकर            | 5, 86                 | सदोत्सव                      | ٤, ⊏لا                     |
| शंभव            | 0, 20                 | सद्योजात                     | ય, દર                      |
| श्रीकण्ठ        | <b>⊏,</b> ¥ <b></b> € | सन्तानगासक                   | ٤, ٩٤                      |
| भीषन            | €, ≂                  | सन्मति                       | ૭, ૧૮૧                     |
| श्रीजिन         | १, ६७                 | सममधी                        | ર, ६४                      |
| श्रीधर          | ૭, ૬                  | समन्तभद्र                    | ٤, ٤                       |
| श्रीपति         | <b>5,</b> 23          | समवायवशार्यमित्              | ٤, ३٧                      |
| श्रीपूतगर्भ     | ₹. २६                 | समाधिग्रस                    | હ, હ                       |
| भोगद            | ७, २३                 |                              | ٤, १६                      |
| श्रीमान्        | 5, 36                 | <b>स्मी</b>                  | ٩, ٤٩                      |
| श्रीयुक्        | ₹, ६२                 | समीच्य                       | £, ₹£                      |
| श्रीवत्त्तलांछन | E, 1c                 | सर्वगत                       | €, €.                      |
| श्रीविम्ता      | 0, 08                 | सर्वेश                       | ۶, १                       |
| श्रीवृज्ञलच्या  | ٧, १٠٠                | सर्वक्रेशापह                 | v, £v                      |
| श्रतिपति        | ¥, 90                 | सर्वदर्शी                    | ₹, ₹                       |
| भृतिपूत         | ર, ⊏ર                 | सर्वभाषामयगी                 | A' A \$                    |
| श्रुत्युद्धर्ता | Y, 68                 | सर्वभागीदिक                  | ¥, ७4                      |
| भेयान           | હ, રૂપ્               | सर्ववित्                     | ,                          |
| श्रेष्ठ         | ۶۰, ۲۰<br>۲۰, ۲۰      | <b>सर्वविद्येश्वर</b>        | २, २                       |
| श्रे डात्मा     | 5 85                  | वर्षानधर्वर<br>सर्वनोष्टेश   | ર, <b>પ્ર</b> ≇<br>પ્ર, ≕૪ |

|                       | परि            | शेष्ट                 | <b>३</b> ७३              |
|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| सर्वायुध              | ૭, ૫૭          | <b>सुहक्</b>          | ¥, ¥                     |
| सर्वार्थसाद्धात्कारी  | ₹, ६₹          | सुषाशोचि              | 5,51                     |
| सर्वावलोकन            | ₹, ४           | सुनयतत्त्वश           | 4, 88                    |
| सर्वीयजन्मा           | ₹, ₹?          | सुनिष्टित             | १०, ५२                   |
| सङ्बज्योति            | ₹, ७४          | सुपार्श्वक            | ૭, રફ                    |
| सर्वशकनमस्कृत         | ₹, ४१          | सुप्तार्थांबोपम       | ₹0, ₹0                   |
| महसाच्रहगुत्सव        | . ₹, ₹€        | सुप्रम                | <b>૭</b> , પ્ર <b>પ્</b> |
| सागर                  | <b>૭</b> , ૨   | सुप्रसब               | ٩, ٧٤                    |
| शाधु                  | ₹, ₹₹          | सुमति                 | ૭, રદ                    |
| साधुर्वरिय            | ६, २७          | सुरज्येष्ठ            | =, €                     |
| सामयिक                | ξ, <b>પ્ર</b>  | सुविधि                | v, <b>v</b> =            |
| सामयिकी               | €, ¥           | सुनत                  | હ, ૪૪                    |
| सामान्यलक्षण् चग्     | €, ₹0          | सुश्रुत्              | ٧, ६७                    |
| साम्यारोष्ट्यातत्पर   | ₹, ₹           | सुश्रुत               | ٧, ६५                    |
| सार्थवाक्             | ٧, ३३          | . मुश्रुति            | ٧, ६४                    |
| सार्व                 | २, ५.२         | सुसिद्ध वाक्          | ٧, ٤٦                    |
| सारस्वतपथ             | ४, ७६          | सुस्यप्रदर्शी         | ३, २२                    |
| सिद्ध                 | 2009           | सुसंवृत               | Ę, Ę                     |
| सिद्धकर्मक            | 8, 50          | स्टतगी                | ٧, ٧,٠                   |
| सिद्धगणार्तािथ        | १०, ६७         | सूद्रमकायिकयास्थायी   | <b>१०, १७</b>            |
| सिद्धपुरीपान्थ        | ₹0, <b>६</b> ६ | सूद्रमवाक्चित्तयोगस्य | २०, १४                   |
| सिद्धप्रत्याहार       | <b>६, १</b> २  | स्दमवाक्चित्तयोगहा    | १०, १⊏                   |
| सिद्धमंत्र            | ¥, E?          | स्चमीकृतवपुः क्रिय    | १०, १६                   |
| सिक वाक्              | ¥, 50          | सुरदेव                | ૭, ૧૮૪                   |
| सिद्धसंगोन्मुख        | १०, ६⊏         | स्र्रि                | ६, ६३                    |
| सिद्धान               | ¥,5\$          | सोम                   | <b>८</b> , ८६            |
| <b>चिद्धार्थ</b>      | ٤, ٩٠          | संगीताई               | ₹, <b>દ</b> દ            |
| सिद्धानुज             | ૧૦, દ્ય        | संभव                  | ٥, ६७                    |
| <b>चिद्धात्मा</b>     | ٤, ٤٠          | संयम                  | <b>૭,</b>                |
| सि <b>द्धा</b> लिंग्य | ₹0, ६€         | संविदद्वयी            | દ, દદ્                   |
| <b>बिद्धि</b> स्वयंवर | ₹0, ६४         | संहूतदेवसंघाच्यै      | ₹, ८८                    |
| सिद्धेकशासन           | ٧, حو          | संहृतध्वनि            | ₹०, ⊏                    |
| सिखोपगृष्टक           | १०, ७०         | सांख्य                | €, ₹⊏                    |
| सिंहिकातनय            | ج, و۾          | स्नातक                | ६, ४७                    |
| सुगत                  | ٤, ه           | स्नानपीठायितादिराद्   | ₹, ४६                    |
| सुगति                 | ٦, ٤,          | स्नानाम्बुस्नातवासव   | ₹, ८⊏                    |
| सुनी                  | ૪, પ્રર        | स्मरारि               | E, 4.0                   |
| <b>9</b> 3            | ४, ६२          | स्यात्कारध्यजवाक्     | ४, ३६                    |
| <b>9</b> गुसाल्मा     | €, ६३          | स्यादादी              | ४, २२                    |
| \$ W.                 |                |                       |                          |

|      |      | <br> |
|------|------|------|
| <br> | 20.0 | नाम  |
|      |      |      |

| स्याद्वाइंकारिकाच्चदिक्               | E, Y5         | स्योपवटीकागत-गद्यांशस्त्री                                                      |                  |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| स्वज                                  | 2, 22         | बाका शिक्षियदेशः                                                                | 98               |
| स्वतंत्र                              | ६, ५७         | श्रृषयः सत्यवचसः                                                                | 95               |
| स्वस्यस्तपरमासन                       | ६, १०         | क्रियांसहितानि कारकािया वा वाक्यं कथ्यन्ते                                      | 95               |
| स्वभू                                 | ( P, 4x       | त्यादि-स्यादिचयो वाक्यमुच्यते                                                   | ৩८               |
|                                       | ξ=, ξ         | भूतिर्विभूतिरैश्वेयम्                                                           | १२८              |
| स्वयंज्योति                           | ≎, €∘         | यावन्तो गत्यर्थाः घातवस्तावन्तो शानार्थाः                                       | १२८              |
| स्वस्वप्रभ                            | ७, પ્રદ       | श्रुति सर्वार्थप्रकाशिका                                                        | ===              |
| स्वयन्प्रभु                           | પ્ર, પ્રર     | सर्वे गत्यर्थाः घातवो ज्ञानार्था ६७                                             | , १०१            |
| स्वयम्बुद्ध                           | ६,४३          | स्वोपश्रदीका गतव्याकरण-सुत्रानुकम                                               | रशिका            |
| स्वयम्भू                              | ૭, ૭१         | अकतरि च कारके संशायां वज् (कातं० ४)५।४                                          |                  |
| स्वसोम्यात्मा                         | ६, ५६         | ं अप्रकारच कारक सरायायम् (काराण्डा ३००३)<br>ं अप्रकाशुप्रियुवहिभ्यो निः         | 5) (             |
| सप्रा                                 | Ξ, ς          | ं श्रागशुष्युवाहम्या ।नः<br>े श्रच्पचादिम्यश्च (कातं० ४।२।४८ )                  |                  |
| स्वांत्मनिष्ठित                       | २, ४३         |                                                                                 | १२५              |
| स्थामी                                | ¥, ¥          | श्रवि इन् लोपः                                                                  | 4.0              |
| स्थितस् <b>भूलवपुर्योग</b>            | १०, १३        | अनेवी (कात० ३।४।६१)                                                             | ¥.3              |
| स्थिर                                 | १०, ४⊏        | श्चित्तं सुधिक्षणी । (शा ॰ उ० १।१३७) १०<br>श्चिष वशीकरखाधिष्ठानाध्ययनं श्वर्येष | १,११७<br>१७३     |
| स्तुतीश्वर                            | ₹, ७५         |                                                                                 |                  |
| सुत्य                                 | ₹, ७४         | अन्यत्रापि (चड्प्रत्ययः) (कातं० ४।३।६२)<br>अन्यत्रापि चेति                      |                  |
| स्पुरत्समरसीमाव                       | ६, १७         | अन्यत्रापि चात<br>अपरपदेऽपि कचित्सकारस्य धत्वम्                                 | =14              |
| स्थेयान्                              | ₹0, ४७        | श्रपरपद्भप काचत्तकारत्य पत्वम्<br>श्रपरक्रेशतमसोः (कातं० ४।३।५१)                | 508              |
| स्कोब्बादी                            | €, €=         | अभिव्यासी संपद्यती सातिर्वा (का० प्र०१०                                         | १६१              |
| *                                     |               |                                                                                 | ,                |
| 77                                    | ۵, ۹۵         |                                                                                 | १०२              |
| <b>रा</b> रे                          | ۲, ۹۲         | त्रार्रण्यन्यः<br>स्राशालटिखटिविशिभ्यः कः                                       | 9.               |
| <b>ए</b> बि                           | ₹, ७३         |                                                                                 | <b>\$</b> 5      |
| र्षाकुलामरखग                          | ₹, ४२         |                                                                                 | E, ६१,<br>३, १३⊏ |
| <b>हिरण्यगर्भ</b>                     | =, ११         | ं श्राय्यन्ताच्च (कातं० ३।२।४४)                                                 | 4, (4m           |
| ह्यकिश                                | ⊏, ३७         | इन अस्त्यर्थे                                                                   | -                |
| <b>ई</b> सयान                         | =, ₹=         | इः सर्वधातुम्यः                                                                 | £0               |
|                                       |               |                                                                                 | • \$ \$          |
| स्वापस्टीकागत-पद्मस                   | -fr           | इंपद्दुःखसुलकृच्छाकुच्छायेषु (का०४।५।१                                          | 45, 54           |
| श्रष्टी स्थानानि वर्णानां (पाणि श्रिक | १३) ७७<br>(चा |                                                                                 | اعلى ومع         |
| नियमो यमश्च विद्वितौ (रत्नक ० ८७)     | (4) E         |                                                                                 | 808              |
| पुलाक सर्वशासको                       | £1            |                                                                                 | 480              |
| पृथुं मृदुं हहं चैव                   | ς(<br>-       |                                                                                 |                  |
| सत्तायां मंगले वृद्धी                 | E1            |                                                                                 |                  |
| स्नातकः केवलशानी                      | e,            |                                                                                 | N/O              |
| स्येंऽभौ पवने चित्ते                  | e:            |                                                                                 | १३७              |
|                                       | d,            | करवाधिकरवायोध (कार्त- ४।५।६५) ५                                                 | b, १३4           |

| कर्मण्यण् (जैनेन्द्र०२।२।१)                     |                    | यदुगवादितः (कार्त० २।६।११) ५७,१          |            |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|
| कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च (कातं ४।५।६२)             | 33                 | याकारी जीकृती इस्त्री कचित् (का०२।५। ७)  | 50         |
| क्वापाजिमिस्बदिसाध्य० (का॰उ०७४२)                | ₹?                 | याचिविश्विपृञ्चियनि (कार्त० ४)५)६४)      | 90         |
| केशाद्वोऽन्यतरस्याम् (जैने० ४)१।३५)             | १११                | वर्षागमत्वात् मोन्तः                     | 95         |
| क्मज्ञ हात्पूर्वः                               | १०८                | वित्ते चंश्वचयाँ                         | ۥ          |
| क्रचित्र लुप्यते                                | 독                  | विषे: किया                               | ७३         |
| क सुकानी परोद्धावच (का०४।४।१)                   | ٤٤                 | शक्तिसहिपवर्गान्ताच (का० ४।२।११) १३७, १  |            |
| गृनाम्युपधा क्तिः                               | દર                 | रवन् युवन् मघोनां च शौ च                 | 60         |
| गोरप्रधानस्यान्तस्य श्चियामादा ०                | 52                 |                                          | <b>5</b> 2 |
| घोषवत्योश्च कृति नेट् (कातं० ४।६।८०)            | ₽3                 |                                          | ११२        |
| जि-भुवोः प्रुक् (कातं० ४।४।१८)                  | 50                 |                                          | १०२        |
| डोऽसंशायामपि (कार्त० ४।३।४७) ६१,१११             | १,१२५              | सर्वधातुम्यो मन् ६७, १                   | 158        |
| ड्वनुबन्धात्त्रिमक् (कातं ४।५.।६८)              | 194                | सर्वधातुभ्यष्ट्रन् (शाकय ॰ उ॰ ५६८)       | १२४        |
| तदस्यास्तीति मत्वं त्वीन् (कातं ॰ २।६।१५)       | ಷ೬                 | सर्वधातुभ्योऽसुन् (शाकटा० ड०६:८)         | ₹ ₹        |
| तारिकतादिदर्शनात्                               | १३४                | र <b>ज्यादरेयण्</b>                      | ٤₹         |
| तिक्कृतौ च वंज्ञायामाशिपि (का०४।५) ११२          | 101                | ब्रियां किः                              | 98         |
| हशेः कनिप् (कालं० ४।३।८८)                       | Ęş                 | श्चि <b>यामादा</b> ।                     | NF 9       |
| द्यतिस्यतिमास्थान्त्यगुग्रे इत्वं,कार्तं०४।१।७६ | ) <b>१ १</b> १     | स्त्रियामादादीनां च                      | <b>5</b> 2 |
| नचन्ताच्छेपादा बहुबीही कः ६३ ए                  | 808                | स्वराद्यः (जैनेन्द्र ० २।१।४२)           | ৬৸         |
| नभार्नपादिति (पाग्रि०६।३।७५)                    | 83                 | स्वस्थेति सुरात्वं च                     | SY.        |
| नयतेर्डिच्च (उणादि॰२६५)                         | १२५                | स्वार्थं शीपिक इया (जैनेन्द्र० २।१।४२)   | .3         |
| नहिश्वतिशृषिव्यविकचिसहि०(जै० ४।३।२१६            | ) ६०               |                                          | ço s       |
| नामिनश्चोपधायाः लघागु गाः                       | શરૂપ               | ,                                        | •          |
| नाम्नि स्थश्च                                   | १२६                | स्वोपश्वविवृति-गत धातुपाठः               |            |
| नाम्न्यजातौ शिनिस्ताच्छील्ये (कार्त० ४)३।७      | ه) <del>ح</del> دَ | श्रक श्रग कुटिलायां गतौ                  | ३११        |
| नाम्युपधात्प्रीकृहगृशां कः (कातं० ४।२।५१)       |                    | त्रम्यानम्यामसम्बद्धमाष्ट्रम् ध्वन शब्दे | १३३        |
| निर्वाचोऽवाते (कातं०४।६।११३)                    | 85                 | श्चत सातत्यगमने ६७,                      | १२४        |
|                                                 | દ, શ્રેસ્પ         | के में रे शब्दे                          | ĘĘ         |
| पदि असि वसि इनि०                                | <b>₹₹</b> ₹        | दुधाञ् दुसूञ् धारगा-पोषग्रयोः            | १२६        |
| परिवृद्धदेवी प्रभवलवतोः (कातं० ४।६।६५)          |                    |                                          | १०८        |
| पातेडंति (शाकटा॰ उगा॰ ४६७)                      | 58                 | नापु नायु याचने                          | 51         |
| पूजो हस्तश्च सिर्मनसभ्य (शाक०उ०६६३)             | <b>૧૨</b> ૫        |                                          | १२६        |
| पृथिव्यादिस्य इसन् (जैने-३।४।१२)                | १३५                |                                          | १२५        |
| बृहेः क्मलव्य हात्पूर्वः                        | 200                |                                          | ٤ą         |
| भावे घत्र (कातं० ४।५।३)                         | 33                 |                                          |            |
| मुवो दुविशंप्रेयुच (का० ४।५,१५६)                | 54                 | ६ श्रुतसागरी-डीकागत-स्त्रानुकमणि         | का         |
| भूस् अदिस्य किः                                 | 89                 | अकर्तरि च कारके संशायां (का०४।५।४)१४१,   | १४२,       |
| मन्यतेः किरत उच                                 | <u>د</u> ء         | २१४,                                     |            |
| यस् च स्त्रीनपंत्रकाख्या                        | १३२                | द्याराश्चाभयुवहिम्यो निः                 | 125        |
| and a sundament                                 |                    |                                          |            |

| . (272 88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उपमितं व्यावादिमिः (पाश्चि० २)१।५६) २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अन् पचादिभ्यक्ष (कार्त० ४।२।४८) { १४१, ६६<br>२३४,२५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उपसर्गे त्वातो डः (कातं ४।२।५२) १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्रर्विश्चचिक्विद्वसुपि (शाक्ष०उत्पादि०२६५) १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ऋकृत्वुभ्यमिदार्योजिम्य उन् १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ग्राजिरशिशिशिविर (शा॰ उ॰ ५३)</b> २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्चवर्षाव्यक्षनान्ताद् ध्यण् (कातं o ४)२।३५) १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अपनेशी (कार्त०३।४।६१) १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ऋषि-वृधिभ्यां बण्वत् (शा० उ० ४१०) २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रतिंहुबुधृद्धिणी (शाक०उ०१।१३७) १६६, २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एजेः लश् (कार्त० ४।३।३०) २१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ग्रन्यत्रापि च (कातं० ४।३।६२) १४५, १७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कर्तार कृत् (कार्त० ४।६।४६) २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्रनिदनुबंधानामगुणेऽनुषंग०(कातं० ५।६।१ २०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कर्मण्यस् (कातं० ४।३।१) १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्चपष्ट्वादित्वात् २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | करणाधिकरण्योश्च (कार्त० ४।५।६५) १८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्रपरपदेर्भा काचित् सकारस्य पत्यम् २०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कसिंगिसिमासीशस्था प्रमदां च १७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्रपादकेश-तमसोः (कातं० ४।३।५१) २०६, २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कारितस्यानामिङ्विकरयो (कार्तः ३।६।४४) १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| स्रभिव्यासी संपद्यतौ सातिर्था (का • प्र• ' • ५) २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च (कातं ॰ ४।५।६२) १६७,२५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्चभूततन्द्राचे सार्तिर्वा २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कृतयवुटाऽन्यत्रापि च (कात्र कार्याटर) रटज,रसर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्मन्यासिकारेष्त्रपवादो (कातं०३।२।३ वृत्ति) २३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 'केशाहोऽन्यतस्याम् (जैनेन्द्र०४।१।३५) २११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्रम्यास्त्यादिव्यक्तनमवशेष्यम् का०३।३।६)२३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्राह्मञ्चरारयाम् (जनप्र । १११४) १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अमनुष्यकनुं केऽपि च (कातं० ४।३।५४) २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कचित्यूबोऽपि लप्यतं २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रवर्षा ६ (कार्त० श श ) २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | काचत्र्यात्रभ ताप्यतः (कातं० ४।४।१) १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रवाप्योरक्कोप १६६ २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गम-इन-जन-खन-चसा० (कात० ३।६।४३) २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अशि-लटि लटि (वशिभ्यः क. १५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गुणादिष्टेयन्सी ६। (कातं० रादा४० वृत्ति) । १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अस्योपधाया दीघों र्हाडनांमि (का० ३।६।४) २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ्रिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ञ्चात अत् १७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गुनाम्युपधाक्तिः १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्रातश्चोपसर्गे (कातं०४।५। <b>≍४)</b> २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गारप्रधानस्यान्तस्य स्त्रिया । (कातं । १२) १६०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ब्रातोऽनुपसर्गात्कः (कातं० ४।३।४) १४५, १४७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ £ £ \$ £ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २१६, २१⊏ २५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>आदनुबन्धाम्य</b> (कार्त०४।६।६१) २२५ २३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | षापवत्याश्च कृति (कातं०४।६।⊏०)१७२,१६१,२३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| आदिकर्मीय कः (पायि । ३।४।७१) १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | षायनत्याश्च कृति (कातं०४।६।८०)१७२,१६१,२३४<br>चण्यग्याचाचेकीयितसकन्तेषु (कातं०३।३।७) २३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रादिकर्मीय कः (पायि ३।४।७१) १६६<br>श्राय्यन्ताच्च (कातं०३।२।४४) ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | षायनत्याश्च कृति (कार्त०४।६।८०)१७२,१६१,२३४<br>चण्ययञ्चिकीयितप्रकृत्यु कार्त०३।६।७) २३८<br>जागरूक: (४।४४३) २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्नादिकर्मीय कः (पायि॰ ३।४।७१) १६६<br>स्नाय्यन्ताञ्च (कातं०३।२।४४) ५.५<br>स्नालोपोऽसार्वधातुके (कातं०३।४।२७) २०४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पायनत्याम्ब कृति (कार्त०४)६।⊏०)१७२,१६१,२३४<br>चण्यराचाचिक्रीयित्तराकानंतु कार्त०३।३।७) २३⊏<br>बागरूकः (४)४)४३) २५०<br>विश्वतेः पहुक् (कार्त०४)४१८) १ऽ४,१७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्चादिकर्मीया कः (पायिण शक्षात्र) १६६<br>श्चाय्यन्ताच्च (कातं० शशक्ष) ५५<br>श्चालोपोऽसार्वश्चादुके (कातं० शक्षारु७) २०४,<br>२१६ २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पोपवत्याश्च कृति (कार्त०४।६।=०)१७२,१६१,२३४<br>ज्यम्पर्याचोकारितत्वस्त्रत्यु कृत्तं० ३।३१७) २३=<br>ज्यम्पर्याचोकारितत्वस्त्रत्यु कृत्तं० ३।३१७) २३=<br>ज्यागरुकः (कार्त०४।४१४=) २४४,१७॥<br>जिञ्जोः प्राप्तु (कार्त०४।४१२७) १७॥<br>चीचार्याचिकार्यप्यु (कार्त०४।४१३७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| स्रादिकर्मीय कः (पार्चिण २१४/७१) १६६<br>स्राय्य-ताच्च (कार्त० २१४/४४) ५:५<br>स्रालोगोऽसार्वधातुके (कार्त० २१४/२७) २०४,<br>२१६ २३३<br>स्रातो विलोपस्य (कार्त० २११/६४) २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पायनत्यास्य कृति (कार्त०४)६। म०)१७२, १६१, २३४ व्यव्ययस्य कृति (कार्त०४)६। ३।७) १३६<br>वागरकः (४)४।४३) २५०<br>वागरकः (४)४।४३) १५, १५४, १७५<br>वायनां पणुक् (कार्त०४)४।१६०, १५४, १७५<br>वायदां चित्रिमपरिम् (कार्त०४)४।१७५<br>अमुक्यमतिवृद्धिमुत्रार्थम्यः कः (कार्०४)४१६६, २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मारिकारीय कः (पायिण श४/७१) १६६<br>म्राय्य-ताच्य (मार्ते० शश्य) ५:५<br>म्रालोपोऽसार्वभातुके (कार्ते० श४/२७) २०४,<br>२१६ २३२<br>म्रालो विलोपम (मार्ते० शश्६५) २०८<br>मृष्यु वि-कृतिस्थो नक् १४, १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पायनत्यास्स कृति (कार्त०४)६। म०)१७२, १६१, २१४ चापरं ज्ञांचेकवित्तवसन्तु कार्त०३। ३।७) १३ म<br>बागरकः (४१४)४३) २५०<br>विद्यवे: त्युक्त (कार्त०४)४१६ १, १, ४४, १७५<br>विद्यवे: त्युक्त (कार्त०४)४११३७) १, ४४, १७५<br>अमुक्यपातिवृद्धिकृत्यांच्यः ज्ञात०४।४१६६) २१४<br>क्षेत्रवेस्यातिवृद्धिकृत्यांच्यः ज्ञात०४।४१६६) २१४<br>क्षेत्रवेस्यातिवृद्धिकृत्यांच्यः ज्ञात०४।४१६६) २१४, १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्नारिकर्मीया कः (पाचिषः शे४।७१) १६६<br>स्नाय्यस्तारूच (कार्तः शेश)४५ ५५<br>स्नालोपोऽसार्वभावके (कार्तः शे४)२७) २०४,<br>२१६ २३३<br>स्नाली विलोपश्च (कार्तः शे४)१५५) २०८<br>स्य (ब-क्रीयमो नक् १४४, १७३<br>स्यतः (स्नारं शिक्ष)४ १६७ २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | षोपनत्यास्य कृति (कार्त०४)६।२०)१७२,१६१,२१४ वण्यपंद्यांच्यवित्रवक्तंत्र्यं,कार्त०३।३।०) २३८ वण्यपंद्यांच्यवित्रवक्तंत्र्यं,कार्त०३।३।०) २३८ वण्यस्य व्याप्तकः (४१४)४३) व्याप्तकः (४१४)४३) विद्यवीः खुद्द् (कार्त०४)११६) २४४,१७६ वीव्यद्यंत्रियोषयरेम् (कार्त०४)४१६६,२१४ वोद्यवस्यातिवृद्धियुवायंस्यःकः (कार०४)४१६६,२१४ वोद्यवस्यातिवृद्धियुवायंस्यःकः (कार०४)४१६६,२१४ वोद्यवस्यातिवृद्धियुवायंस्यःकः (कार०४)४१६६,२१४ वोद्यवस्यातिवृद्धियायंस्यःकः (कार०४)४१६६,२१४ विद्यवस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्नारिकर्मीय कः (याचिण २१४/७१) १६६ स्नाय्य-ताच्य (कार्त० २१२/४४) ५.५ स्नालोचोऽवर्षयातुके (कार्त० २१४/२७) २०४, १९६ २२२ स्नालोचोऽवर्षयातुके (कार्त० २११/६४) २०८ स्य (च-कृशिय्यो नक् १४६, १७३ स्य (च-कृशिय्यो नक् १६५) १६७ २२६ स्यतः श्रविदारी न्याः (कार्त० २१६१५) १८७ २२६ स्यतः श्रविदारी न्याः (कार्त० २१६१५ २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पोपनल्यास्य कृति (कार्त०४)६। म०) १७२, ६१, २१४ ज्यण्यं व्याजेकशित्तवस्यत्यु कृत्ति ०३। ३।७) १३ म् व्याप्त व्याजेकशित्तवस्यत्यु कृत्ति ०३। ३।७) १३६ व्याजेकशः (४)४।४३) १५५ व्याजेकशः (धुक् (कार्त०४)४।१६) १७५, १७५ व्याजेकशत्तिविद्युव्ययंभ्यः त्य (कार०४)४१६६) २१४ व्याजेकशत्तिविद्युव्ययंभ्यः त्य (कार०४)४१६६) २१४ व्याजेकशत्तिविद्युव्ययंभ्यः त्य (कार०४)४१६६) २१४ व्याजेकशत्तिविद्युव्ययंभ्यः त्य (कार०४)४१६६) २१४ व्याजेकशत्तिविद्युव्ययंभ्यः त्याक्षित्र व्याजेकशत्तिविद्युव्ययंभ्यः त्याक्षित्र व्याजेकशत्तिविद्युव्ययंभ्यः त्याक्षित्र व्याजेकशत्तिविद्युव्ययंभ्यः विद्याजेकशत्तिविद्याच्यातिविद्याच्यातिव्यव्यव्यविद्याच्यातिव्यव्यव्यविद्याच्यातिव्यव्यव्यव्यविद्याच्यातिव्यव्यव्यव्यविद्याच्यातिव्यव्यव्यव्यविद्याच्यातिव्यव्यव्यविद्याच्यातिव्यव्यव्यव्यविद्याच्यातिव्यव्यव्यव्यविद्याच्यात्यात्याच्याच्यात्याच्याच्यात्याच्याच्यात्याच्याच्यात्याच्यात्याच्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्यात्याच्याच्यात्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्नारिकर्मीय कः (पायिक शाराधर) १.६६ स्नाय्य-ताच्य (कार्तक शाराध्य) ५८५ स्माय्य-ताच्य (कार्तक शाराध्य) २०४, स्टब्स स्वत्व स्वत्व शाराध्य) २०४, २१६ स्वत्व स् | पोपनल्यास्य कृति (कार्त०४)६। म०) १७२, ६१, २१४ जण्ययं व्यक्तित्वस्यलं कृति १। ३।७) १३ म् व्यक्ति व्यक्ति कृति १। ३।७) १३ म् व्यक्ति व्यक्ति (४) ११४ ) १७४, १७६ व्यवे । १९५ व्यक्ति १४११ १९७ १९४ व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति ११४१ १९४ व्यक्ति विवयक्ति व्यक्ति विवयक्ति व्यक्ति व्यक्ति विवयक्ति विव |
| मारिकारीय कः (पायिण शे४) १६६ म्राप्य-ताच्य (मार्तक शे१)४४) १५५ मारानेपोडमार्पयात्रके (कार्तक शे४)१२७) २०४, १८६ मारानेपोडमार्पयात्रके (कार्तक शे४)१२७ २०६ मारानेपिकार्पय (माराने शे१)६४) १६७, २२१ मारानेपात्रक (मारानेपारे १६७, २२१ मारानेपारे मारानेपारे १६५, १८५ मारानेपारे मारानेपारे १६५, १८५ मारानेपारे भाग १६५ १८५ मारानेपारे भाग १८५ मारानेपारे १८५ मारानेपारे १८५ मारानेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पायनत्यास कृति (कार्त-४) ६। म.०) १७२, १६१, २१४ वण्यंप्राचाकां मितवल्यत्यु कार्त ० ३। ३।७) २ ६ म. वण्यंप्राचाकां मितवल्यत्यु कार्त ० ३। ३।७) २ ६० व्यास्त्रकः (४) ४१४ १८० १८४, १७४ वीकार्वाद्यां मित्रकं ० ४।४। १७) १७५ ७५, १७५ वीकार्वाद्यां मित्रकं ० ४।३।४७) १४५, २०३ वीकार्यां मित्रकं ४।३।४७) १४५, २०३ वीकार्यां मित्रकं ४।३।६७) १४५, २०३ व्यवस्थातितम् कर्यां १९६६ १९६१, २६४ व्यवस्थातितम् कर्यां १९६६ १९६१ १९६० वाह्यस्थाने मार्च व्यवस्थाति । १६० वाह्यस्थाने मार्च व्यवस्थाति । १६० वाह्यस्थाने वाह्यस्थानं १९६१ १९६० वाह्यस्थाने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स्नादिकर्मीय कः (पायिण २ १४/७१) १, १६६ स्नाय्य-ताच्य (कार्तण २ १८/४४) १८५ स्वात्योधीयार्वपायुके (कार्तण २ १८/६५) २०५ स्वर् (वक्कारियो क्यार्व १९६५) २०६ स्वर् (वक्कारियो क्यार्व १९६५, १७३ स्वराः (कार्तण २ १६।५) १६७, २२१ स्वराः इक्कियरी नियाः (कार्तण २ १६।५) २०५ स्वर्म क्यार्य १९५ स्वर्ण स्वर्णियो क्यार्थ १९५ स्वर्ण स्वर्णियो क्यार्थ स्वर्ण स्वर्णियो लोगः (कार्तण १६।५) १६० स्वर्णी स्वर्णियो लोगः (कार्तण १६।५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | षोपनत्यास कृति (कार्त०४)६। २० १, १६ १, २१ ४ जण्यं व्याप्तां कार्यितवाकनां पुल्का कि १ । १ १० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्नारिकर्मीय कः (पायिक शाराधर) १६६ स्नाय्य-ताच्य (कार्तक शाराध्य) ५८५ स्माय्य-ताच्य (कार्तक शाराध्य) ५८५ स्था सोवीयः वार्त्वपादिक (कार्तक शाराध्य) २०८ स्था (बन्धक्रीय्यो तक्ष १९६५) १६७, १९६ स्था (बन्धक्रीय्यो तक्ष १९६५) १६७, २११ स्थान श्रीस्था १९५ (कार्तक शासाध्य) १९५ स्था स्था सामित्र सामित् | षोपनत्याश्च कृति (कार्त०४)६।=०)१७२,६६१,२१४ वण्ययंवाणकिर्मित्यतकनंतु कार्त०३।३।०) १३ = वण्यवंवाणकिर्मित्यतकनंतु कार्त०३।३।०) १३ = वण्यवंवाणकिर्मित्यतकनंतु कार्त०५।३।०) १३ = १४०,१४५ वीवार्दाकृतिकिर्मायंत्रम् (कार्त०४)४१६६,११४ वीवार्दाकृतिकिर्मायंत्रम् (कार्त०४)४१६६,११४ वीवार्दाकृतिकिर्मायंत्रम् (कार्त०४)४१५६,११४५,११४५ वर्ष्यवस्थात्त्रमस् (कार्त०४)४१६६,११४५ वर्ष्यवस्थात्त्रमस् (कार्त०४)४१६८,११४५ वर्ष्यवस्थात्त्रमस् (कार्त०४)४१६८,११४५ वर्ष्यवस्थात्त्रमस् वर्षाप्त०४।६१६४,११४५ वर्ष्यवस्थात्त्रमस् वर्षाप्त०४,१९४,१४५ वर्ष्यवस्थात्त्रम् १४५,२४५ १४६६ वर्ष्यवस्थात्त्रम् वर्ष्यवस्थात्त्रम् १४५,२४५ १४६६ वर्ष्यवस्थात्त्रम् वर्ष्यवस्थात्त्रम् वर्ष्यवस्थात्त्रम् १४५,२४५ १४६६ वर्ष्यवस्थात्त्रम् वर्ष्यवस्थात्त्रम् १४५,२४५ १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्नादिकर्मीय कः (पायिण २ १४/७१) १, १६६ स्नाय्य-ताच्य (कार्तण २ १८/४४) १८५ स्वात्योधीयार्वपायुके (कार्तण २ १८/६५) २०५ स्वर् (वक्कारियो क्यार्व १९६५) २०६ स्वर् (वक्कारियो क्यार्व १९६५, १७३ स्वराः (कार्तण २ १६।५) १६७, २२१ स्वराः इक्कियरी नियाः (कार्तण २ १६।५) २०५ स्वर्म क्यार्य १९५ स्वर्ण स्वर्णियो क्यार्थ १९५ स्वर्ण स्वर्णियो क्यार्थ स्वर्ण स्वर्णियो लोगः (कार्तण १६।५) १६० स्वर्णी स्वर्णियो लोगः (कार्तण १६।५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | षोपनत्यास कृति (कार्त०४)६। २० १, १६ १, २१ ४ जण्यं व्याप्तां कार्यितवाकनां पुल्का कि १ । १ १० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| दिय पति ग्रहि स्पृष्टि (का०४।४।३८) २२३           | प्रशस्य श्रः (जै०४।१ ११६) १६८,२०८ २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दहोऽघः (का॰ ४।१।८०) १६६                          | प्रशंसायामिन् २४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| द्यतिस्यतिमास्थान्त्यगुर्ये (का०४।१।७६) २४E      | प्रियस्थिरस्पुरोस्गुस्बहुल शा० २।३।५२) २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दाइस्य च (का० ४।६।१०२ १४१                        | भावे (कातं०४।५।३) १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| दाभारीकृञ्भ्यो नुः २१७                           | भ्राज्यलंकुञ्भूसहिशनिवृति (का॰४।४।१६)१७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| दिवादेर्यन् १४२                                  | मियो रुखुकी च (कातं०४।४।५६) १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दीर्घश्राभ्यासस्य २३८                            | मुवो डुविंशंप्रेषु च (कातं०४।४।५६) १७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हशे क्रांनिप् (कार्तः ४।३।८८) ·४७                | भूस्ऋदिभ्यः किः १९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| धातोस्तांऽन्तः पानुबन्धे (कार्त०४) ११३०) १६५ १७५ | मृमृतृचरितसरित ( शाक ॰ उ० ७ ) १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| धुड्घातुबन्धयोः २१४                              | गनोरनस्वाये ब्रुटि (का० ४।२।४४) २३⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नचन्ताच्छेपादा बहुर्बाहौ कः १४७ १५७,१६०          | मन्यतेः किरत उच १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नंधादेर्युः (कार्त० ४।२।४६) २१६ २३४              | मान्वध्दान्शान्त्यो (का॰ ३।२।३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न भाट्न पात् (पास्ति।३।७५) १६२                   | मूर्ची घनिश्च (कातं०४।५।५⊏) २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नन्दिशासिमदिदूषि २१६                             | यस् च स्त्री-नपुंसकाख्या २४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नयतेर्डिष (उत्पादि० २६५) २३४                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नस्तु क्वचित् १६६                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नहिश्वतिष्ठपिव्यधिकचिसहितानिषु १४५               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नाम्नि तृभृष्टविद्यारि(कातं० ४।३।४४) २१०,२१३     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नाम्यवाती शिनिस्तार्ज्जाल्ये (कातं०४।३।७६, १८०   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २१०, ४१३                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नामिनश्चापथाया लघोः (कार्त०३।५) २१४,२५३          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नामिनोवींग्युःखु रोव्यंञ्जन (कार्त०२।८।१४) २२५   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नौम्नि स्थथः (कार्त०४।३।५.) २३६                  | राजन् श्रहन् सस्ति (कात॰ ए० १०६) १६६, २५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नान्युपथाप्रीकृगृज्ञां क. (का० ४।२।५१)   १४७, १७ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( 1-7                                            | 41411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नाम्यन्तयोर्धाद्विकरणयोगु चः (कातं०२।५।१) १६६    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निर्वाणाञ्चले (कालं०४।६।११३) १८५                 | The state of the s |
| निष्ठा क्तः २३५                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नीदलिभ्यां मिः १६६                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| परिवृद्धद्वी प्रमुवलवतीः (का॰४।६।६५)१४३,१७३      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पदि ऋषि वर्षि इनि मनि १६६,२०६,२४६                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पातेडीत (शाकटायन उत्पादि, ४६७) १७                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| परि मध्ये श्चन्तावष्टवां वा (शाकटायन२।१।६) २४०   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुत्रक्कात्रामित्राभ इत-मंत्री च २५५             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पु'वद्राधितपुंस्कादन्र (का०२।५।१८) २१६,५५०       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूजी हरवश्च विर्मनसम्ब (शाक व्यादिव्ह ६३) २३४    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रधिव्यादिस्य इमन् (जैनेन्द्र ०३।४।११२) १५०     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पञ्चमीपथाया धुटि चागुर्गे (का॰ ४।१।५५) १७५       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रज्ञदित्वात् याः १६२,२२                        | र शिमादीनां दीर्घी यनि (कास० ३।६।६६) १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| २७८                                                       | ত্তিব্দা    | <b>रक्ष</b> नाम                                      |               |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| शंमामष्टानां चिनिया (कात० ४।४।२१)                         | <b>15</b> . | श्रत सातत्थगमने                                      | <b>t</b> 44.1 | 934          |
| शीतोष्यातृपादसह ऋालुः (शाक०३।३।४८)                        | 228         | ऋ गतौ                                                | 338           |              |
| श्कमगमइनदृष्भू (कात० ४।४।३४)                              | २५६         | ऋ स गती                                              | 339           |              |
| शण्डिकादिस्यो ज्यः                                        | २२१         | कृषि पुषि लुचि मधि हिंसा-संक्रेशयो                   |               | 188          |
| शैषिकोऽस् (पा०४।३।६२)                                     | १५०         | के गैरे शब्दे                                        |               | 180          |
| श्वन् युवन्सघोनां च                                       | tax.        | दुधान् दुमृञ् धारण-पोषणयोः                           |               | 238          |
| षोऽन्त कर्माख                                             | २१६         | त्रहि शहि श्रद्धी                                    |               | २०७          |
| समध्यक्यी स्वांगे (का० पृ० ११३) २१०                       | . २१३       | तह तहि वह वहि वृद्धी                                 |               | \$ 98        |
| सन्ध्यद्धराणामितुतौ हस्त्रादेशे                           | 338         | तृक् एक गक् गतौ                                      |               | ₹ 955        |
| समासान्तगतानां वा (का० २।६।४१) २१२                        | , २५३       | नाधृ नायृ उपतापैश्वर्याशीर्षु च                      | ₹9€,          | २१८          |
| सर्वधातुभ्योऽसुन् (शाक॰ उत्पादि ६२८)                      | 211         | नृ नये                                               |               | २०४          |
|                                                           | , २३४       | भाजृ भारट दुम्लास्ट दीप्ती                           |               | 108          |
| सर्वभातुम्य इः १८५, १६६ २१२                               | , २१५       | मल मझ धारगो                                          |               | 331          |
| सर्वधातुम्य उः                                            | २१६         | मूच्छी मोह-समुच्छाययोः                               |               | २३५          |
| सर्वधातुम्यष्ट्रन् (शाकयः उवादिः ५६८)                     | २३३         | यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु                             |               | 8,48         |
| सान्तमइतोर्नोपधाया (का॰ २।२।१८)                           | ३४६         | राध साध संसिद्धी                                     |               | १९६          |
| विकिरिज्वदुम्यानुबन्धे (का ० ४।१।१)                       | સ્પૂદ્      | रिष चोवः स्नादान-संवरणयोः                            |               | የ⊏ሄ          |
| स्थाञ्यधिश्चितिकृति                                       | 388         | रिषि ऋषी गतौ                                         | 328           | 389          |
| स्रजिदद्योगगमोऽकारः (का॰ ३।४।२५)                          | २०८         | र्शन भूजी भर्जन                                      |               | 3 <b>3</b> 8 |
| सजीय्नशां करप् (कात॰ ४। । । ४८)                           | 104         | लोक लोच् दर्शन                                       |               | 108          |
| सभ्यां गः                                                 | ₹36         | विचिर पृथग्नावे                                      |               | <b>94</b> 2  |
| स्थूलदूरयुवचिप्रचुद्राया (का॰पू०३०२)                      | રપ્રર       | विद् शाने ऋदादी                                      |               | 181          |
| स्फायितञ्चिनञ्चशकिविपि (शा॰ उ० १७०                        | )           | बिद् विचारणे रुवादी                                  |               | ,*           |
| ३७३, २३४                                                  | , २ (१      | बिद् सत्तायां दिशादी                                 |               | "            |
| स्वस्नप्तुनेष्ट्रत्वष्ट्रत्ततु                            | 908         | विद्ल्ट लाभे तुदादी                                  |               | 51           |
| स्त्र्यत्र्यादरेथस् (कात० शह।४)                           | 15%         | श्रुतसागरी टोकागत संस्कृत-प                          | चानुका        | मणी          |
| स्वरवृद्दगमित्रहामल् (का० ४।५।४१)                         | 331         | अकर्ता निगु साः शुद्धः (यश०५ २५०)                    | 1 808,        | २३६          |
| स्वरात्यरो धुटि गुवि वृद्धिस्थाने                         | २०⊏         | श्रकर्ताऽपि पुमान् भोक्ता (यश०५ २५)                  | 808           | ,२३६         |
| स्वराद्यः (कः० ४।२।१०) १६१, १७६,१८०                       |             | त्रादित्रयाश्च वृत्तस्थाः (महापु०पर्व४२ <del>४</del> | के०२८)        | २१७          |
| स्वरो हरवो नपुसके (का० २।४।५२)<br>स्वस्येति सुरात्यं चेति | थ३१         | श्रमीष्राचाधनैवाँयाँ                                 |               | १६३          |
| स्वायं <b>म्रय</b>                                        | 102         | श्रञ्जेयमाद्यं सुमना मना (पार्श्व॰ २)                |               | 339          |
| स्वार्ये शौधिकं इक्या                                     | १७५         | श्रजो मणिमुपाविध्यत्त                                |               | १६७          |
| खियामादा (कात० २।४।४६)                                    | १८२         | श्रशो बन्तुरनीशोऽय                                   |               | १८३          |
| खियां किः (कातं • ४।५।७२)                                 | २५२         | श्रताम्रनयनोत्पलं (चेंत्यभ•को०                       |               | <b>२३५</b>   |
|                                                           | १६०<br>१११  | श्रयोपाध्यायसम्बन्धि                                 |               | 838          |
| श्रुतसागरो टीका-गत घातुपाठः                               | -, र (२     | अर्थस्यानेकरूपस्य (अष्टशः उद्धृत                     | (e3)          | २०६          |
|                                                           | 248         | अद्वैतं तत्त्वं वदित कोऽपि (यश्वा                    | \$55) :       | 68.5         |
| त्रवारणवणभयमयकवाष्ट्रनथ्वन शब्दे ११०                      |             | अभ्यातमं बहिरप्येष (आसमी० कारिक<br>अभ्यापनं अक्षयकः  |               |              |
|                                                           | , , , , , , | मन्यापा मक्षप्तः                                     | १६६,          | 480          |

| श्चनभ्ययनविद्यान्सो (वाग्मटालं • ४, ६८) १६६                | इत्यं शंकितचित्तस्य (यशः ६, २८३) २०५            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| श्चनुभवत पिश्रत खादत (यश ० २, २५०) २६०                     | उत्वेपावचेपा (पड्दर्शनः स्डोः ६४) २२५           |
| श्रन्तकः कृत्दको नृ <b>यां (स्वयम्म्०६६) २१०, २५५</b>      | उद्युक्तस्वं तपस्यधिक (बात्मानु॰ २१५) १८८       |
| भ्रान्तःकियाधिकरणं (रक्रकः १२३) · ५५                       | उर्थश्यामुदपादि रागबहुलं (ग्रकलं ॰ ४)      १५८  |
| श्चन्तदु रन्तसंचारं (यश०६, २६६) २२२                        | एकस्तम्भं नवद्वारं (यश् ० ८, ४००) १४८           |
| श्रन्धाः पश्यन्ति रूपायि (समव॰ ६०) १ <u>५</u> ६            | एकादशांगद्विसस १६४                              |
| अपूर्वकरगोऽप्येवं (महापु॰ २०, २४५) १८४                     | एतत्तत्त्विमदं तत्त्व (यश० ६, १८३) २०५          |
| श्रमिलिषतकामधेनी (यशः ग्रा॰ ८, ३६०) २०३                    | एतामुत्तमनायिकामभिजना (ऋत्मानुः १२८ २३४         |
| श्रन्बरचरकुमारहेलास्फालित २३६                              | एतैतेऽतित्वरितं ज्योति (मन्दीः स्त्रो १२) १६४   |
| <b>ग्र</b> रिइनन-रजोइनन (श्राचारसार पृ० १) १५५             | एव एव भवेदेव (यशा ६६ : ८३) २०५                  |
| श्रलंध्यशक्तिर्मवितःयतेयं (स्वयम्भू० ३३) २२८               | ऐश्वरंख समग्रस्य (ऋते - ना० ४३) १५४             |
| ब्राल्पफलबहुविद्यात (रत्नक o ८५) २८३                       | कन्तोः सकान्तमपि मञ्जभवैति (भूपा० १२) २३४       |
| अव्यक्तनस्योर्नित्यं (यश ० ६, २७१) २३०, २३७                | कन्दर्गस्योद्धुरो दर्ग (स्वयम्भू० स्डो ६४) २६४  |
| अधकर्याकियाकृष्टि (महापु० २०, २५E) १८४                     | कमण्डलुमृगाजिनाच् (पात्रकेसरि स्तो॰) ३३६        |
| ब्रष्टौ स्थानानि वर्षाना (पाष्पि । शि० १३) १६४             | कर्मात्मनो विवेक्ता यः (यश ० ८ ४१०) २४६         |
| श्रसद्वेधवियं घाति (महापु० २५, ४१) २१७                     | करवात्रयवायात्म्य ( महापु॰, २०, २४६ )   १८४     |
| अवद्वेद्योदयाद्भुक्ति (महापु॰ २५,४०) २१७                   | करखाः परिखामाः ये (महापु० २०,२५०) १८४           |
| श्रवद्वे चोदयो चाति (महापु ०२५,४२) २१७                     | करणे त्वनिवृत्ताख्ये (महापु० २०, २५३) १८४       |
| श्रसर्या नाम ते लोकाः (श्रक्कय०श्र०४०मंत्र३) २ ८           | करतलेन महीतलमुद्धरेत् १४६                       |
| श्रहमेको न मे कश्चिदस्ति (यश ० ६, २८३) २०५                 | कायनालमहोर्ध्वाग (ऋष्टांइह० स्त्रो० ५।६) १६२    |
| म्प्रईच्चरणसपर्या (रजक को १२०) २११                         | किमु कुवलयनेत्राः २०६                           |
| ऋहंद्रकत्र प्रसतं गगाधराचितं १६२                           | किं शोच्यं कार्पण्यं (अमोघवर्ष) १७५             |
| ब्राकर्ण्याचारसूत्रं (ब्रात्मानु <b>० स्त्रो० १३</b> ) १६४ | कुदेवशास्त्रशास्त्यां १५६                       |
| माकृष्टोऽहं इतो नैव १८५                                    | कुरोशयसमंदेवं (महापु० वर्ष १२, स्को० २६५) १५७   |
| श्राचार्यायां ग्रमा पते १६४                                | कुद्धाः प्रायाहरा भवन्ति (स्नात्मानु०, १२७) १४२ |
| श्राशामार्गसमुद्भव ( श्रात्मान् ० स्टो० ११) १६४            | कृतकर्मज्ञयो नास्ति २२८, २३८                    |
| श्राशासम्यक्त्वमुक्तं (श्रात्मानु <i>० स</i> डो० १२) १६४   | कृत्वा पापसहस्रायि २०३                          |
| आत्मा मनीपिमिरयं (कल्या०नठो०१७) २३५                        | कृष्योऽभावात्मनीष्टौ च १६२                      |
| ब्रात्माऽशुद्धिकरैर्यस्य (यरा०८, ४११) १६१                  | कोटीशतं द्वादश चैव कोट्यो (धुतभक्ति) २३२        |
| श्चार्त्यान्तकस्वभावोत्या २१३                              | को देवः किमिदं ज्ञानं (यश ० ८, २६६) २२२         |
| श्राद्यश्चतुर्दशदिनैर्विनिवृत्तयोगः (निर्वा॰ २६) २४५       | चायिकमेकमनन्तं ( अतः २६ ) १४६, २४२              |
| श्चाद्येन द्वीनं जलधावदृश्यं १६८                           | द्धुत्यिपासाजरातंक (रक्षकः स्होः ६) १६४, २३५    |
| श्रापगासागरत्नान ( रत्न० स्हो० २२ ) १५५                    | खरत्वं मेहनं स्तान्थ्यं (सं० पंच० १६७) २५३      |
| श्राप्तागमाविशुद्धत्वे (यश० ८, २६६) २२३                    | गजदृषमसिंहकमला १५७                              |
| श्चायात भो मेघकुमारदेताः (प्रतिद्यः ०२,१३२)१६३             | गण्घरचक्रधरेन्द्र (चैत्यम० २६) २०६              |
| <b>आ</b> रामं तस्य पश्यन्ति (बृहदा० ४,३, १४) १७६           | गत्योरयाद्ययोर्नाम (महा० २०, २५७) १८४           |
| श्राशागर्तः प्रतिप्राणि (श्रात्मानु० ३६) १८७               | गिरिमित्यषदानवतः (स्वयम्भू०१४२) १४६, १६८        |
| श्राशायन्थकवित्तर्ति १८७                                   | गुणदोपाकयी साधोः १६३                            |
| इतीयमासमीमांचा (श्राप्तमी ११४) २५०                         | गुवाः संयमवीषस्याः (बान०४, १७३) १८५,२५१         |
|                                                            |                                                 |

| गोपुच्छिकः श्रेतवासा                           | 388     | देशप्रत्यच्चवित्केवल                        | ścz         |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------|
| गोपृष्ठान्तनमस्कार (यश ० ६, २८२)               | શ્પ્રપ્ | दोषानाकुप्य लोके                            | १६१         |
| गंगावते कुशावते                                | १६६     | द्वादशत्रहतो भवेत् शाबाः                    | २४३         |
| चतुर्लचाः सहस्राणि                             | १६०     | युतिमद्रयांगर्रजिबम्बिक्स्य (स्वयम्भू १२५)  | <b>१</b> ६८ |
| बम्बूधातिकपुण्करार्धवसुधा (ग्रकृ० चैत्य०)      | २२६     | ध्यनिरपि योजनमेकं नन्दीश्वरः २१) २१५,       | २४१         |
| जातिजंश मृतिः पुंना (यश० ८, ४१२)               | 309     | न कापि वाञ्चा बबृते (विधाप॰ ३०) १६८,        | २३७         |
| जित्वेन्द्रियाणि सर्वाणि (यश ० ८, ४१०)         | १८३     | नखचन्द्ररश्मिकवचातिश्चिर (स्वयम्भू० १२४)    | श्यह        |
| जैनं नैयायिकं चीखं                             | २२७     | न भक्तिः जीसमोहस्य (महापु० २५,३६            | २१७         |
| नंघाओं ज्यभिशिखा                               | 345     | न मन्ति पर्वता भाराः                        | २४५         |
| शनं पूजां कुलं जातिं (रजकः २५) १४५,            | १५६ ।   | नात्यद्भतं मुवनभूषण् भूतनाथ (भक्ताम०१०)     | રસ્પ        |
| ततश्चाच प्रवृत्ताख्यं (महा० २०, २५२)           | १८४ ।   | नामावः सिद्धिरिष्टा (सिद्धभ०२)              | २३६         |
| तत्वे शाते रिपौ दृष्टे (यश ० ६, २८३)           | २०५     | नार्पत्यान विस्मयान्तर्हित                  | १५३         |
| ततोऽशै च कपार्यास्तान् (महा०२०, २५८)           | 256     | नाहंकारवशीकृतेन मनसा (श्रकलं० १४)           | २२३         |
| तत्र परं सत्ताख्यं                             | २२५     | निःकिंचनं(ऽपि जगते न कानि जिन               | १५२         |
| तत्राचे करवे नास्ति (महापुरा० २०, २५४)         | श्चर    | निजकु लैकागण्डनं                            | २१५         |
| तव रूपस्य सीन्दर्य (रायम्मू० ८६) १५८,          | २३८ (   | नियमा यमञ्च विहितौ (रजक ० ८७)               | १८३         |
| त्वया श्रीमन ब्रह्मप्रशिधि (रवयम्भू० ११७)      | २५५     | निगभरणभासरं                                 | २०१         |
| त्वं लब्ध्यद्धरयोधनन                           | २३०     | निर्म-थकल्पवनितामितका                       | १५६         |
| तत्तंत्रतत्रो प्रशंसाचा यश • ६, २६६।           | २२३     | निर्मन्थाः शुद्धभूलोत्तर १८४,               | २०२         |
| तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना (कुमारस०१,२६      | 1885(   | निर्वेदमीष्ठवसपद्व पुरात्मभेद               | १७५         |
| स्त्रामेत्र वीततमसं परिवा • (कल्यागा • १८)     | १७२     |                                             | ,२१३        |
| तिलसर्पपमात्रं च (यश० ४, ११५)                  | १६६     | पश्चियां काकचाण्डालः                        | १८५         |
| त्रिदशेन्द्रमौलिमिणस्त्रिकस्य (स्त्रयम्भू०(५३) | ्दह     | पयोवतो न दध्यति (श्वासमी० ६०)               | १७१         |
| तुच्छोऽभावो न कस्यापि (यश० ६, २७३)             | २२६     | परमार्थाः परं नाल्पं                        | १६४         |
| तुंगात्फलं यत्तदकिंचनाच (विघा० १६)             | १८०     | पर्याशनास्पदसंघात (श्रुतभ० स्डा० ५)         | २३०         |
| तृतीये करणेऽ येवं (महा० २०, २५६)               | १८४     | परीपहादिभिः साधी                            | १६३         |
| तेषां समासतं।ऽपि च (श्रुतम॰ ६)                 | 540     | पश्यन्ति य जन्ममृतस्य जन्तोः (यश० ५,५६२)    | 228         |
| दम्धं येन पुरत्रयं शरभुत्रा (श्रकलंकम्तो। २)   | २१२     | पाठो हं।मश्चातिथीनां                        | २४०         |
| दानं प्रियवाक्सहितं                            | १७४     | पापमरातिधर्मी (खकः स्होः १४८)               | १८०         |
| दानं शीलं द्यान्ति                             | 428     | पिशाचपरिवारितः पितृवने (पात्रके०)           | २३६         |
| दिवाकरसङ्ख्यासुरं (श्री गौतम )                 | २००     | पुलाकः सर्वशास्त्रशे                        | १८८         |
| दिशं न कांचिद्विदिशं न (मीन्द॰ १६, २=)         | રસ્ય    | पंचस्थाव <b>रर</b> का                       | १८६         |
| दिशं न कांचिदिदिश न (सीन्द॰ १६, २६)            |         | पंचाचारधरः संघ                              | 1835        |
| द्वितीयज्ञणसम्बन्धि (महा० ५०, २५१)             | १८४     | पंचाचारतो नित्यं                            | ¥39         |
| दीचाप्रभृति नित्यं च                           | 838     | प्रथमोऽप्ययमेव संख्याते                     | २२८         |
| दुष्टमन्तर्गतं चित्तं                          | १६७     | प्रागुस्य चुत्पिपाते हे १६०,                | १६२         |
| देवं तन्वं प्रमार्गं च                         | २२७     | प्रातिहार्यविमवैः परिष्कृतो (स्वयम्भू० ७३)  | २३४         |
| देवाधिदेवचरणे (रक्षकः नहीः ११६)                | २११     | प्रायः पुष्पाश्चि नाश्रीयात् (सागार० ३, १३) | २१०         |
| देवारतीर्थकगश्चिक                              | 288     | बन्धमोस्त्री रतिद्वीषी                      | २२६         |

Ros

श्च्य

88.Y

१५३

853

सत्तालो चनमा त्रमित्यपि निराकारं

वद्यो जातश्रुतिं विश्वत् (महा० १४, ३७)

सप्तमामेषु यत्पाप (यहा० ४, ११६)

सन्तानो न निरन्वये विसदृशे (यशु० ५, २५६)

स दियों यो न जन्मवान

१४६,२२२

280

१८०

२२३

२१०

रक्षत्रयपरिप्राप्ति रागद्वेषौ यदि स्यातां ३६

यो इताशः प्रशान्ताशः (यश० ८, ४१०)

यः पापपाशनाशाय (यश० ८, ४११)

यः भुत्वा द्वादशांगीं (स्रात्मानु० १४)

| सरका निषयो देव्यः (महा० ३७, ५४३)               | 395                | कम्महं दिदवस्य चिक्कस्य हं (परमा० १, ७८८)              | २१०         |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| सर्वेथा नियमत्यागी (स्वयम्मू० १०२) १६७,        | २३३                | गइ इंदियं च काये (गो० जी०१४१,)                         | १५६         |
| सर्वेज्ञध्यनिजन्य                              | १७१                | <b>ब्रु</b> तीसा तिष्यासया (भावपा० २८)                 | ঽৠ          |
| सर्वः प्रेप्सति सत्सु (श्रात्मानु० ६)          | 368                | जद्या होहिसि पिच्छा १५०,                               | २२१         |
| वामान्यशास्त्रतो नूनं                          | સ્પ્રષ્ઠ           | जीवा जिएवर जो मुख्य (योगीन्द्रदेव)                     | १४८         |
| साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च                     | १८२                | जीवो उवस्रोगमस्रो (हव्यसं० २)                          | १७४         |
| सारंगी सिंहशार्थ                               | २०८                | वं मुश्चि लहवि ऋर्यातु सुहु (परमा <sup>०१</sup> , ११७) | ۸೮۵         |
| स्स्मीकृतं ततो लोभं (महा० २०, २६०)             | १८४                | या कुराइ पक्खवायं (गो० जी० ५ ६)                        | २५२         |
| सुगतो यदि सर्वज्ञः १५०,                        | ३इइ                | यायमि भावया खलु (समयसा० ११)                            | २४२         |
| सुद्धत्विय भीसुभगत्वमञ्जुते (स्वयम्भू० ६६)     | <b>F3</b>          | <b>बासिबिया</b> गउ सासडा(परमा० २,१६०) १८३              | ,२४७        |
| सूर्याची प्रह्रणस्नानं (यश० ६, २८२)            | <b>FRX</b>         | ग्रिञ्चग्रिगोदप्पञ्जतयस्य (गो जी० ११६)                 | २्≹०        |
| स्वति करोति प्रग्यति १६३,                      | २८८                | गोयामावे बेल्लि जिमि (परमात्मप्र०१, ४७)                | १७३         |
| सोऽहं योऽभूवं बालवयसि (यश० ५, २५६)             | २२३                | गेरइय भवग्वासिय                                        | 385         |
| संयोगमूला जीवेन (सं० सामा० ११)                 | १टेर               | तित्थयरा तप्पियरा                                      | 205         |
| स्नातकः केवलशानी                               | १व्य               | ते वंदउ सिरिसिद्धगर्म (परमात्मप्र० १,२)                | १४८         |
| स्पर्शरसगन्धवर्षाः (षड्दर्शनसमुच्चय ६२)        | २२५                | दंसग्रपुत्वं गाग्रं (इत्यसं० ४४)                       | 388         |
| स्फुरदरसङ्क्षकचिरं (नन्दीश्वर० क्छो० १३)       | १५१                | घरापुषीसड दस य कदी (गो० जी० १६७                        | १७६         |
| स्याद्वादकेवलज्ञाने (ऋासमी० १०५)               | २४१                | धम्मो वत्युसहावो (स्वामिकार्त्तिः ४७६)                 | १७०         |
| स्वर्गदिनमानसंवत्सर (दुर्गसिंह)                | २५४                | धिदिवंतो खमजुत्तो                                      | \$38        |
| रियतिकल्पें <u>प्र</u> शुक्तत्यागी             | १६४                | निभिरा तत्ततवा                                         | १दद         |
| स्थितिबनननिरोषल० (स्वयम्भू० ११४) २०८           | ,२२२               | पुवर्षे मञ्ज्ञण्हे (स्वामिका० ३५४)                     | १७०         |
| रवेन प्रपूरितबगत्त्रयपिंडितेन (फल्याबामः) २७   | )२०२               | बुद्धि तवो वि य लद्धी (वसु० भाव० ५१२)                  | 904         |
| इकारं पंचमैर्युक्तं (पाश्चिनीयशिद्धा स्को० १४) | १६४                | भवतर्शुभोयविरत्तमसु (पर०प्र० २,३२) १४१                 | ,१८२        |
| <b>इलमञ्च</b> ते स्वजनभक्ति (स्वयम्भू० १२६)    | 385                | मया वयसाना यसुण्यो                                     | २४७         |
|                                                | १८६                | मसुमिलियउं परमेसरहो (पाहुडदो० ४६)                      | 838         |
| द्वयः प्राप्तो मस्दपि भव० (एकीमाव० १०)         | २४०                | महु ज्ञासद्दु थोडउ (सावयधम्म २३)                       | २१०         |
| भूतसागरीटोकागतप्राकृतपद्या <u>त</u> ुकम        |                    | मह लिहिवि मुत्तइ                                       | २१०         |
| श्रहत्तीसदलवा (गो० जी० ५७४)                    | २५३                | मिच्छो सासग्रमिस्सो (गो० जी० ६ पं०१,४)                 | ) १५६       |
| श्रण्योज्यं पविसंता (पंचास्ति० ७)              | २२८                | मंदं गमणं मोत्रं च                                     | 284         |
| श्ररहंतमासियत्यं (सूत्रपा० १)                  | 158                | रिक्षियो रिक्रिपवण्या                                  | श्च्य       |
| श्ररहंता छायाला                                | \$33               | लक्षडिया केया कजेया                                    | 784         |
| श्रसरीय जीवधना (तत्त्वस० ७२)                   | २५६                | क्तासुडाये जसुभयदाये (प्रा० देव० पूजा)                 | १४६         |
| श्राकंपिय श्रशुमाणिय (मग०श्रा०५६२) १ =         | 36-                | वत्यसहावो धम्मो                                        | 800         |
| श्रावित अर्थलसमया (गो० बी० ५७३)                | २५३                | बदसमिदी गुत्तीस्रो (हन्यसं० ३५)                        | ₹E¢         |
| इगतीस सत्त चत्तारि (त्रिलोकसा० ४६२)            | 208                | ववहारी भूदत्यो (समयसार ११)                             | 558         |
| इत्यिविसयाहिलासो (भग० ऋा० ८७६)                 | श्य                | विकहा तह व कसाया (गो० जी० ३४)                          |             |
| इत्यीयां पुरा दिक्खा (दर्शनसा० ३५)             | 788                | वियलिदिए ऋसीदी (भावपा० २६)                             | १८२         |
| <b>द्द</b> परलोयत्तार्थं (मूला० ५३)            | २८४<br>१ <b>४५</b> | सकार पुरकारो                                           | <b>২</b> ৠ৬ |
| उनसंत सीसामोहो (गो० बी० १०, १५)                | १५६                | चनार पुरकाय<br>सम्बाह्य बार सोदे (गो० जी० १६८)         | १८६         |
| ( ( ( ( )                                      | 140                | ा न्यारच बाद बाद (बाठ बाठ १६८)                         | १७६         |

| परिशिष्ट                                      |               |                                                 | २⊏३             |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| सव्यण्ड श्रबिदिङ गागमङ (१४                    | o, 242        | प्रान्तसंघातयोर्मिजा                            | १७६             |
| ँ (संडकवि०) रे २                              | ११,२४०        | मृतिर्विभृतिरैश्वर्यम्                          | 288             |
| <b>युरयया साहुकारो</b> २०                     | १, २१६        | मतल्लिका मचर्चिका (श्रमरदत्त)                   | 180             |
| सेयंक्रो य श्रासंबरो य                        | २४४           | मत्स्यांग चोपनिषदि                              | \$39            |
| संसारसंमवायां जीवायां                         | 808           | मल्बिका शीतमीदश्च (क्रमरदत्त) १४९               | 339,0           |
| अतसागरी टीकागत अनेकार्थ                       | 4             | मोच्चे सुधायां पानीये                           | १६८             |
| पद्मानुकमश्चिका                               |               | मो मंत्रे मन्दिरे माने                          | २०१             |
| श्रचिमिन्द्रयमित्युक्तं                       | १८७           | मं मौली मोऽषष्ट्वी मं                           | २०१             |
| अधिभूर्नायको नेता                             | १७३           | रसायनेऽम्रे च स्वर्षे                           | १६८             |
|                                               | ६३,२४०        | बद्धोविभूषणे साष्ट्रशते                         | १५८             |
| श्रव्यक्तमधुरध्याने                           | १५७           | वस्तुद्रव्यप्रकारामिधेयेषु                      | १६७             |
| ग्रः शिवे केशवे वायौ (विश्वप्रकाश) २ <b>१</b> | પ્ર. સ્પ્ર    | वार्षिकी त्रिपुटा त्र्यसा (धन्यतरि वैद्य)       | \$38            |
| श्रहिंसादी तथा न्याये                         | \$23          | विदोषेऽपि पुमानेष                               | 850             |
| <b>ब्रात्मनि मोचे ज्ञाने (यश</b> ०६, २६६)१४६  | श्यम,२१म      | विष्कम्भादी तनुस्थैर्थ                          | 281             |
| श्रारोइणं स्यात्वोपानं                        | 848           | बेचेर्विदितं विन्तेर्विश्वं                     | १४१             |
| श्राशाबन्धकचित्तर्ति                          | १८७           | वो दन्त्योष्ट्यस्तयोष्ट्यश्च (विश्वप्रकारा)     | १६८             |
| इति कर्राव्यतायां च                           | 325           | बंदने बदने बादे                                 | १६८             |
| उच्चदेशे स्थले                                | 039           | शन्दभन्नतिहेतुश्च                               | १६२             |
| उपाययज्ञी विद्वान्स                           | १६६           | शस्ये स्वमावेऽप्यभरे                            | 88€             |
| उपाये भेषजे लब्ध                              | 288           | श्वेतद्रव्येऽशने वापि                           | १८७             |
| ऋशब्दः पायके सूर्ये                           | ₹0₹           | शोमा तमोऽर्कभायीयां                             | २२०             |
| कपैनऽमि रथस्यात्रयवे                          | २०४           | षोडशोऽशो विषोम् तं                              | १५७             |
| ज्योतिश्रद्धपि तारके (धन०ग्र०ना०६)            | 348           | सत्तायां मंगले हृद्धी १५१,१७२,१७३,२०            | <b>३</b> ,२०५   |
| तत्त्वे पुमान् मनः पुंचि (यशा = ८, ४११)       | १६२           | सत्ता स्वमाबी जन्दुश्च                          | 165             |
| तत्त्वे रते च गुहां च रहः                     | 88₽           | स्र्येंऽमी पबने चित्ते                          | १४८             |
| दयायां दमने दीने                              | ₹50           | इस्ति बिन्दी मतं पद्य                           | १६७             |
| दर्शनं स्त्रीरजो योनिः                        | १६६           | श्रुतसागरीटीकोद्घृत-सूत्रवाक्यांग               | रास्ची          |
| दो दाने पूजने चीयो (विश्वशम्मुमुनि)           | ₹50           | अभिमुखा वै देवाः                                | 580             |
| धने वृद्धीषधे रत                              | 940           | ग्रमिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः                    | २४०             |
| भातु तेजो वलं दीति                            | १५७           | श्रमीत्र-पैतृ-प्रशास्त्                         | १६३             |
| नपु सकेऽच्यं तुन्छे                           | <b>૨્ડ¥</b> , | श्रतोऽन्यत्यापम् (तत्त्वा ०८,२६)                | 980             |
| निश्चयेऽनयवे प्रान्ते                         | 588           | क्रम्यासविकारेष्वपवादो नोत्सर्ग बाधते           | २३८             |
| पः सूर्यशोषयो वहाँ                            | 250           | श्रम्बरचकुमारहेला (यशस्ति० ८,३८४)               | २३६             |
| पालने च गती कान्ती                            | १६२           | श्रास्त्रवनियेषः संवर (तत्त्वा०६,१)             | २४६             |
| पाशकं शकटं कीलो                               | १⊏७.          | इषेत्वोर्वित्वा वायवः स्य देवो वः (शुक्रय०१,    | १) १ <b>८</b> ६ |
| पुर:श्रेष्ठे दशस्येव                          | \$ 6%         | ऋषयः सत्यवचसः                                   | १६६             |
| पृथं मूद्धं हवं चैव                           | १८१           | ॐ भूमु वःस्वस्तत्सविद्वर्वरेण्यं (गायीत्रीमंत्र | r) १६१          |
| प्रधाने च परच्छदि                             | ₹⊏E           | ॐ (िश्री वासुपुच्याय नमः                        | 185             |
| मनेशे च कियायां च                             | १६२           | क्रचिक लुप्यन्ते विमक्तयः १५.१, १               | ७१,२२०          |

रेद्ध जिनस**हस्र**नाम

| क्रोपलोमभीक्त्य (तत्त्वार्थं० ७,५ )            | २२६            | श्रुतसागर-विरक्षित-पद्मानु       | क्रमशिका       |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| गोसमे ब्राक्षयो गोसवेनेष्ट्वा                  | 986            | <b>अकलंकपू</b> ज्यपादा           | 964            |
| विचामोगो मनस्कारः                              | 948            | म्रय जिनवरचरण्युगं               | 488            |
| बलबुद्बुद्स्यभावेषु जीवेषु                     | १२४            | श्रय बुद्धराते टीकां             | २,२०           |
| ततो नान्यः परमगुरु (तत्त्वार्यश्खे०)           | ₹• <b>६</b>    | श्रथ विद्यानन्दिग्रहं            | 606            |
| सदेजति तस्रेजति (शुक्रयनुषेद ४०, मं० २         | ) 152          | श्रदः पट्टे महादिकमत             | 84.⊏           |
| दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्बद्धता (तत्वार्थ०६,ः     | १४) २२६        | ब्राइन्तः चिद्धनाथास्त्रिविध     | 11             |
| देवः सवितः प्रसुव यशं (शुक्क्षय० ४०,१)         | १६१            | श्रास्ति स्वस्तिसमस्तसंघतिलकं    | ,,             |
| हष्टव्योऽरेऽयमात्मा भोतव्यो २२५, २१            | १०, २४६        | श्रालम्बनं सुधिदुषां             | "              |
| नमः सिद्धेभ्यः १६                              | ₹, २०४         | इतोइ बुद्धादिशतं निदर्शनं        | ₹8₹            |
| निमित्तामावे नैनित्तिकस्याप्यभावः              | २३५            | निहामे वसतु सदा                  | 288            |
| पुलाकवकुशकुशील निर्मन्थ (तत्वा०६,४)            | <b>(</b> ) २०२ | <b>भ्या</b> त्वा विद्यानन्दं     | 484            |
| प्रसंख्यानपविषावकप्लुष्टानुस्थान २१४,          | रेप्र, रेप्र   | नाथशतमेतदित्यं                   | 9=8            |
| मसचारी सदा श्रुचिः                             | 388            | नामसङ्ख्यानं                     | १७२            |
| ब्रह्मणे ब्राह्मणं ज्ञाय राजन्यं (शुक्रः ३०    | , K) 163       | यदि संसारसमुद्राद्वद्विमो        | 909            |
| •                                              | ६६,२५२         | यो नामानि जिनेश्वरस्य            | "              |
| ब्राह्मणी न इन्तब्यः, सुरा न पेया              | १६६            | वि <b>द्यानन्दि</b> मुनीन्द्रात् | 151            |
| मासोदनं पचति                                   | १६२            | विद्यानीयकलंकं                   | १७२            |
| भाविनि भूतवदुपचारः                             | २०३            | विद्यानंधकलंकगीतम                | २२०            |
| मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रिय तत्वार्थस्० ७, ८)        | 379            | शब्दश्लेषग्रन्थिप्रभेदनो         | २२०            |
| मोइज्ञयाज्ञानदर्शनावरणां (तत्वा०१०,            | ) २१४          | श्रीपद्मनन्दिपरमात्म             | २५८            |
| यावन्ता गत्यर्थाः धातवस्तावन्तो शानाथ          | ર્૧: ૨૪૧       | श्रीवीरगौतमगुगाधिककुन्दकुन्द     | K38            |
| बेनायं दृष्टस्तेन सर्वे दृष्टम्                | হ্হ            | श्रीश्रुतसागरगुरुगा              | ,,             |
| वाङ्मनोगुप्तीर्वादान (तत्त्वार्थः ७, ४)        | २२€            | <b>भुतशागरकृतिवरवचना</b>         | २५⊏            |
| विजयादिषु द्विचरमाः (तत्त्वार्थः ४, २६         | ) २१८          | सर्वायचनरचना                     | 148            |
| शूत्यागार्यवमोचितायास (तत्वार्थसू० ७,।         | 399 (e         | भुतसागरी डीकागत-पौरारि           | of the same of |
|                                                | 259, 39        |                                  |                |
| समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दाः ऋवयेष्वपि वर्तन    | ते १५४         | केन्स्                           | 285            |
| सम्यग्द्दष्टिश्रावकविरतानन्त (तत्त्वा ८, ४५    | )              | महाकच्छ                          | ,,             |
| <b>व यदा दुः</b> खचयोत्यतसचेता                 | "              | वृषमनाथ                          |                |
| सर्वद्रव्यपर्यायेषु कंत्रलस्य (तत्त्वा० १, ५६  | ) રમ્નર        | अतसागरी टीकागत-प्रस्थ            | नाम सूची       |
| <b>स</b> र्वे गत्यथा धातत्री ज्ञानार्था (५१, १ | ££, २१८        | ग्रथमेघ                          | १६२            |
| सहस्रशाधः सहस्रपात्                            | <b>૧૫</b> ૨    | व्यासमीमांसा                     | 98£            |
| सोपस्कराणि वाक्यानि मवन्ति                     | 883            | एकाइस्नाममाला                    | <b>150</b>     |
| स्त्रीरागकमात्रवस्य (तन्वार्थस्० ७, ८)         | २२६            | कुमारसम्भव                       | ₹(₹            |
| जीषु श्र <b>क्रद</b> नेन भिवतव्यम्             | ૧૪૨            |                                  | १५६, २५०       |
| संशाशब्दानां न्युत्पत्तिस्तु यथाकथंचित्        | २१६            | चारित्रसार                       | १५५            |
| संयमभुतप्रतिसेवनातीर्थलिंग (तन्वार्थ०६         | ,४७) २०२       | तर्कपरिभाषा                      | ? <b>? \$</b>  |
| इयाय कारिमानं दायस्तीषस्यं                     | २०१            | तस्भार्यतात्वर्यपृत्ति           | 714            |
|                                                |                | 1                                | 1.4            |

|                                       | पाँ                      | रेशिष्ट              | <b>२</b> ⊏४                           |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| तत्त्वार्थं स्ठोकवार्तिकालंका         | र १६६, २०६, २४२          | पद्मनन्दि            |                                       |
| त्रिलोकसार                            | 201                      | पात्रकेसरी           | 939                                   |
| देवागमस्तुति                          | રપ્રપ                    |                      | २००, २३६<br>१४६, १६३,२१० २२६, २४५     |
| देवागमालंकार (श्रष्टसहरू              | A) (50                   | प्रभागक              | १४६, १६३,२१७ २२६, २४४<br>२२०, २३३     |
| नन्दीश्वरमक्ति                        |                          | प्रमाचन्द्रगशी       | ₹ <b>१</b> %                          |
| निक्क (यशस्तिलक)                      | ₹39                      | <b>भद्रवाहु</b>      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| निस्कशास्त्र "                        | ,                        | मोजगज                | 558                                   |
| निशक्तिशास्त्र ''                     | 989                      | मद <b>नकी</b> र्त्ति | મહ, १४२                               |
| नेमिस्तुति (स्वयम्भूस्तोत्र)          | २४६                      | मल्लिभूपस्           | 28.                                   |
| न्यायकुमुदचन्द्र                      |                          | महावीर               | ¥,5, १४२, २२ <b>.</b>                 |
| न्यायविनिश्चयालं <b>का</b> र          | १६९, २३३                 | मानतंग               |                                       |
| न्यायानश्चयालकार<br>प्रमेयकमलमार्तण्ड | 339                      | मुनीन्द्रभूपरा       | २ <b>१</b> ५                          |
| महापुरास                              |                          | योगीन्द्रदेव         | •97                                   |
| मूलाचार (अनागारधर्माम                 | १५७                      | जन्मी चन्द्र         | ₹,5                                   |
| रजकरण्डक                              | <u>र</u> त) १⊏५<br>२०३   | वाग्भट               | ११०                                   |
| विश्वप्रकाश १                         | EU, १६८, २३º, २५३        | विद्यानन्दि          | १६६, १६१                              |
| सद्घोधचन्द्रोदय                       | (E)                      | विश्वशास्त्रमुनि     | १६५, २०७, २२०<br>१८७                  |
| समयसार                                | १८५<br>२२४               | वीरनन्दि             | 935                                   |
| संहिता                                | (E/. 9/E                 | शाकटायन              | १ <b>८५</b><br>१६३                    |
| थुतसागरीटीकाग <b>र</b>                | - प्रस्थकारनामसूची       | <b>गुभ</b> चन्द्र    | २१३ <b>, २३३</b>                      |
| श्रकलक १५⊏, ः                         | E, 209 500, 553          | श्रीपाल              | 990                                   |
| श्रनरदस                               | 0%                       | समन्तमद              | ( १५८ ६६५, २०३, २२०                   |
| श्रमोघवर्ष                            | <b>₹७</b> ⊰              | 1.5.5                | रे २५१, २३३, २३४, २३४                 |
| आशाधर १                               | <b>५३, ५७५ १८५, २</b> ४२ | सोमदेव               | , 39                                  |
| <b>उदयसन</b>                          | પ્રહ, १४२                |                      | रीकागत दार्शनकनाम सूची                |
| <b>उमास्थामो</b>                      | 548                      | कासाद                | <b>२२</b> ७                           |
| कालिदास                               | २०३, २१४                 | चार्वाक              | २२७, २४१                              |
| कुन्दकुन्द १                          | ६४, २२० २२:, २४२         | जैमिनीय              | २२७                                   |
| कुमुदचन्द्र                           | २३५                      | नास्तिक              | "                                     |
| काव्यपिशाच                            | <b>{89</b>               | नैयायिक              | २२६                                   |
| खण्डमहाकवि                            | 250                      | पाशुपत               | 19                                    |
| गुगमद                                 | <b>15</b> =              | बृहस्पति             | 486                                   |
| गौतमस्त्रामी                          | <b>∮ १५४, १६५, २००</b>   | बौद्ध                |                                       |
| चासण्डराय                             | रे २१०, २२०, २३५         | भाइ                  | <sup>२</sup> २७                       |
| जिनचन्द्र                             | १५५                      | मरी <b>चि</b> दर्शन  | 1)                                    |
|                                       | १६५                      | मीमांसक              | "                                     |
| दुर्गसिंह<br>इर्गसिंह                 | =४, २१६, २१७,२२०         | रक्तपट्टमिच्च        | **                                    |
| • •                                   | રશ્યા, સ્પાઝ             | लोकायतिक             | ,,                                    |
| देवनन्दि                              | <b>૧૫૧, ૨૧૫, ૨</b> ૪૧    | वैशेषिक              | **                                    |
| देवेन्द्रकीर्सि                       | 8E4                      | शैव                  | "                                     |
| <b>धन्धन्तरिवेद्य</b>                 | 385                      | सांख्य               | ,,                                    |
| नेमिचन्द्र                            | <b>१५</b> ६,२५२          |                      | -:0;                                  |

# प्रन्थनाम-संकेतसूची

ग्रकलंकरतोत्र ग्रक्लं० स्तो० पंचसंब्रह संस्कृत पंच॰ सं॰ श्चनगारधर्मामत श्चनगा० पंचास्तिकाय पंचामित • द्यागसोश श्रमरको० बहदारण्यक बहदा० ऋष्रशती खासभा . भक्तामस्तोत्र भक्ता । स्तो । श्राचार० श्चाचारसार भगवती आराधना भग० स्नारा० श्चामशीमांसा श्राप्तमी० माक्पाहड भावपा ० **ब्रात्मानुशासन** श्रात्मानु० भपाल चतर्विश तिका भपालच० एकीमा वस्तोत्र एकी भा ० मनस्मृति मन० कल्यारामन्दिरस्तोत्र कल्यागा० महापुराग् महापु ० का०, कातं०, कातंत्र० कातन्त्रव्याकरण मलाचार मुलाचा • कुमारसम्भव कुमारसं० यशस्तिलक यश०, यशस्ति० गोम्मटसारबीवकाण्ड गो० जी० रक्रकरण्डभावकाचार रताक ० चैत्यमक्ति चैत्यभ 2 वसनन्दिश्रावकाचार क्स॰ श्रा॰ जै०, जैनेन्द्र० जैतेन्द्र व्याकरसा वाग्भटालंकार वाग्मटा० ज्ञानार्याव भासा विचापहारस्तोत्र विद्याप० तत्त्वसार तत्त्वसा ः वीरभक्ति वीरम अ त्रिलोकसार त्रिलो० शाकटायन उचादिसत्रपाठ शाक व्या दर्शनसार दर्शन० शाकटायन व्याकरण शाक व्या ० देवागमस्तति देवाग ० शक्त यजुर्वेद शक्क्रयजु० हव्यसंग्रह द्रव्य ७ **श्रुतभक्ति** श्रुतम • धनंजय अनेकार्यनाममाला धन० आ० ना० पडदर्शन समझय षडदर्श० नन्दीश्वरभक्ति नन्दी ० समयसार समयसा ० निर्वागमिक निर्वा० समयसरग्रस्तोत्र समय॰ परमारमप्रकाश परमा० सावयधम्मदोहा सावय० पासानीयशिक्ता पाशि॰ शि॰ पाहुडदोहा सूत्रपाहुड सत्रपा० पाह० पात्रकेसरिस्तोत्र पात्रके० सौन्दरानाद सौन्दरा० प्रतिश्रासारोद्धार प्रतिया ० सांख्यतत्त्वकौमदी सां० त० पार्श्वनायस्तोत्र पार्च० <del>यंस्कृतशामायिकपाठ</del> सं॰ सामा ॰ प्राकृतदेवपुजाजयमाला पा० देवप० स्वयम्भस्तोत्र स्वयम्भू० पंचसंब्रह् प्राकृत स्वामिकार्त्तिकेयानप्रेज्ञा पंच वा स्वा० का०

# इतिक प्रकारन

# [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]

| ١.                | MEINAM [ MEINAM INMINI THAT MIN' I BAN MINING CHEU                            | (4)          |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| ₹.                | महाचम्ध-[ महाधवल सिद्धान्तशास्त्र ]-द्वितीय माग                               | 98)          |  |  |
| ₹.                | करलक्खारा [ सामुद्रिक शास्त्र ]-इस्तरेखा विज्ञानका नवीन मन्य [ स्टाक समाप्त ] | (۶           |  |  |
| 8.                | मदनपराज्य [ भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी धिस्तृत प्रस्तावना ]                     | =)           |  |  |
| ٧.                | कब्रडप्रान्तीय ताडपत्रीय प्रन्थस्वी                                           | १३)          |  |  |
| ६.                | न्यायविनिश्चयविवरण [ प्रथम भाग ]                                              | 84)          |  |  |
| ø                 | न्यायविनिश्चयविवरण [ द्वितीय भाग ]                                            | १५)          |  |  |
| ۲.                | तस्यार्थवृत्ति [ श्रुतलागर सुरिरचित टीका । हिन्दी सार सहित ]                  | १६)          |  |  |
| з.                | न्ना <b>दिपुरा</b> सा भाग १ [ भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र ]                  | १०)          |  |  |
| <b>१०.</b>        | आदिपुरास भाग २ [ भगवान् ऋपभदेवका पुष्य चरित्र ]                               | १०)          |  |  |
| ११.               | नाममाला सभाष्य [कोश ]                                                         | ₹ <b>#</b> ) |  |  |
| أغأ               | केवलञ्चानप्रश्चचूडामिख [ ज्योतिष प्रन्य ]                                     | 8)           |  |  |
| १३.               | समाध्यरक्षमंज्रुषा [ छन्दशास्र ]                                              | ₹)           |  |  |
| १४.               | समयसार-[ श्रंप्रेजी ]                                                         | 5)           |  |  |
| ξ¥.               | थिक कुरल — तामिल भाषाका पञ्चमवेद [ तामिल लिपि ]                               | 8)           |  |  |
| १६.               | यसुनन्दि-श्रावकाचार                                                           | K)           |  |  |
| ξ७.               | तस्वार्थवार्तिक [ राजवार्तिक ] माग १ [ हिन्दी सार सहित ]                      | १२)          |  |  |
| १८.               | जातक [ प्रथम भाग ]                                                            | 8)           |  |  |
| १६.               | जिनसहस्रनाम                                                                   | 8)           |  |  |
| [ हिन्दी ग्रन्थ ] |                                                                               |              |  |  |
| ₹0.               | आधुनिक जैन कवि [ परिचय एवं कविताएँ ]                                          | <b>ani</b> ) |  |  |
| şγ                | जैनशासन [ जैनधर्मका परिचय तथा विषेचन करनेवाली सुन्दर रचना ]                   | 3)           |  |  |
| २२.               | कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रक्ष [ श्रथ्यात्मवादका श्रद्भुत प्रन्य ]               | · ₹)         |  |  |
| २३.               | हिन्दी जैन साहित्यका संचित्र इतिहास                                           | રાા=)        |  |  |
|                   |                                                                               |              |  |  |

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५

# ज्ञानपीठके सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन

| श्री बनारसीदास चतुर्वेदी—हमारे स्राराध्य [ ख्यातिप्राप्त विदेशी महापुरुषोंका जीवन-परिचय ]             | <b>\$</b> }    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| संस्मरण [ भारतके नेताओं साहित्यिकोंके मधुर संस्मरण ]                                                  | ₹)             |
| रेलाचित्र ,, ,, ,,                                                                                    | ٧)             |
| श्री अवोध्याप्रसाद गोयलीव—शेरोशायरी [ उर्दूके महान् ३१ शायरोंका परिचय ]                               | 5)             |
| शेरोसुखन [ चार्ग भाग ] [ उर्दू शायरीका प्रामाणिक इतिहास ]                                             | १७)            |
| गहरे पानी पैठ [ मर्मस्पर्शी छोटी कहानियाँ ]                                                           | રાા)           |
| जैन-जागरणके श्रप्रदृत [ संस्मरण ]                                                                     | (۱۰            |
| श्री कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर श्राकाश के तारे : घरती के फूल                                           | (۶             |
| जिन्दगी मुसकराई [ इन्सान जननेकी कुर्जा ]                                                              | ٧)             |
| र्का मुनि का <del>लिसागर - ल</del> ण्डहरोका ध्मन [ मूर्तिकला, चित्रकला ख्रादिपर ख्रॉग्वा देखी शोध-खोज | # ] <b>६</b> ) |
| स्रोजकी पगडंडियाँ ,                                                                                   | 81             |
| र्थाः राजकुनार वर्मा—रजतर्राञ्म [ एकाङ्की गाटक ]                                                      | રાા)           |
| श्री विष्णु प्रभाकर—संघर्षके बाद [ कहानियाँ ]                                                         | \$)            |
| श्री राजेन्द्र बादव - खेल खिलाँने [ कहानियाँ ]                                                        | ₹)             |
| <b>श्रो म</b> धुकर— भारतीय विचारधाग [ दर्शनशास्त्र ]                                                  | ૨)             |
| श्री सम्पूर्णानन्द जी हिन्दू विवाहमे कन्यादानका स्थान                                                 | ۶)             |
| <b>अः हरिवंशराय 'बप्चन'</b> - मिलनयामिनी [ गीत ]                                                      | ٧)             |
| <b>श्री अनूप शर्मा</b> — व्हंमान [ महाकाव्य ]                                                         | ٤)             |
| भी ज्ञान्तिप्रिय द्विवेदीपर्याच्छ् [ संन्मरण् ]                                                       | ج)             |
| <b>श्री वंदिन्द्रकुमार एम० ए०</b> - मुक्तिदृत [ पीर्याण्क उपन्यास ]                                   | ¥.)            |
| <b>श्री रामगोविन्द</b> त्रिवेदी - वैदिक माहित्य [ वेदो पर अधिकार पूर्वक हिन्दीमें प्रथमवार अध्ययन ]   | ٤)             |
| श्री नेभियन्द्र ज्योतिषाचार्य - भारतीय ज्योतिप [ ज्योतिपकी हिन्दीम महान् पुस्तक ]                     | ٤)             |
| श्री जगर्दाशचल्द्र जैन - दो हजार वर्ष पुगनी कहानियाँ                                                  | ₹)             |
| <b>श्री नारायग्रा</b> साद जैन शानगंगा [ स्कियाँ ]                                                     | Ę)             |
| भीमती शान्ति पुम० ए०पञ्चप्रदीप [गीत ]                                                                 | ۲)             |
| <b>श्री 'तन्मय' बुखारिया</b> —मेरे बापू [ महात्मा गांधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि ]                        | રાા)           |
|                                                                                                       |                |



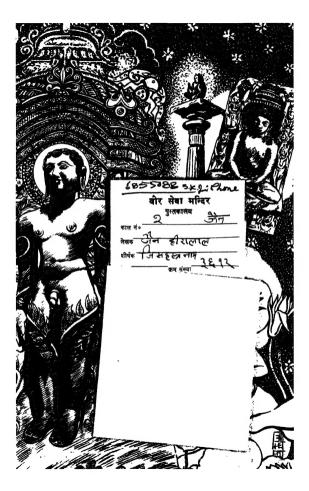